## 

ž

# छान्दोग्योपनिषद्

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित



प्रकाशक —

मीता प्रेस, मोरसपुर।

सुद्रक और प्रकाशक घनदयामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

मूल्य ३॥।) तीन रुपया बारह आना

सं० १९९४ प्रथम बार ४०००

## प्रस्तावना

छान्दोग्योपनिषद् सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है। केनोपनिषद् भी तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है। केनोपनिषद् भी तलवकार ब्राह्मणकी ही है। इसिलये इन दोनोंका एक ही शान्तिपाठ है। यह उपनिषद् वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसिकी वर्णनशैली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसिमें तत्त्व- ब्राम और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओंका बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन है। यद्यपि आजकल औपनिषद कर्म और उपासनाका प्रायः सर्वथा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप और रहस्यका यथावत् ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंको ही है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके मूलमें जो भाव और उद्देश्य निहित है इसिके आधारपर उनसे परवर्ती सार्त कर्म एवं पौराणिक और तान्त्रिक उपासनाओंका आविर्भाव हुआ है।

अद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव अविद्याकी तीन शक्तियोंसे आवृत है: उन्हें मळ, विक्षेप और आवरण कहते हैं। इनमें मल अर्थात् अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी निवृत्ति निष्काम कर्मसे होती है, विश्लेष अर्थात् चित्तचाञ्चस्यका नारा उपासनासे होता है और आवरण अर्थात् स्वरूपविस्सृति या अञ्चानका नारा ज्ञानसे होता है। इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं। इन तीनोंके द्वारा तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मी लोग धुममार्गसे खर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य श्लीण होनेपर पुनः जन्म लेते हैं । निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके लोकमें जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद्-के पाँचवें अःयायमें विशव्रू एसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंसे अलग जो तत्त्वज्ञानी होता है उसके प्राणींका उत्क्रमण ( लोकान्तर-में गमन ) नहीं होता: उनके शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वोंमें छीन हो जाते हैं और उन्हें यहाँ हो कैवल्यपद प्राप्त होता है।

यद्वैतिसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात् साधन ज्ञान ही है; इस विषयमें 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' 'ज्ञानादेव तु कैबल्यम्' 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति 'सर्व एते पुष्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' आदि वहुन-सी श्रुतियाँ प्रमाण
हैं। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेपकी निवृत्ति करके क्षानद्वारा मुक्ति देते हैं। क्षानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है और फिर
उसकी दृष्टिमें संसार और संसारवन्धनका अत्यन्ताभाव होकर सर्वत्र
अशेष-विशेष-शून्य एक अखण्ड चिदानन्द्धन सत्ता ही रह जातो है।
इस प्रकार जब उसकी दृष्टिमें प्रपञ्च ही नहीं रहता तो अपना पञ्चकोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रह सकते
हैं। तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं
रहता; वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक स्वरूपको न
जाननेके कारण अन्य लोग उसमें जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका
आरोप करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, मुक्तस्वरूप ही है। श्रुति
कहती है 'विमुक्तश्च विमुच्यते'।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात् साधन ज्ञान ही है तथापि ज्ञानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके कारण कर्म और उपासनाभी उसके साधन अवश्य हैं। इस शाखामें कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्मज्ञानका निरूपण करना है, इसीलिये यह उपनिषद् आरम्भ की गयी है। इसमें भी तत्त्वज्ञानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका ही वर्णन किया गया है। इस उपनिषद्में कुल आठ अध्याय हैं, जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमें प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन है और अन्तिम तीन अध्यायोंमें ज्ञानका।

इसमें उपासना और ज्ञान दोनों ही विषयोंका वड़ा सुन्दर विवेचन है। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई आख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, जिनसे उन विषयोंके हृद्यंगम होनेमें सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हैं। प्रथम अध्यायमें इभ्यंग्राममें रहनेवाले उपस्तिकी कथा है। उपस्ति यज्ञ-यागादि कर्मकाण्डमें बहुत कुशल थे। एक बार कुरु देशमें, जहाँ वे रहते थे, ओले और पत्थरोंकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा कि उन्हें कई दिनोंतक निराहार रहना पड़ा। जब प्राणसंकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा। उसके पास कुछ उड़द थे: परन्तु वे उव्छिष्ट थे, इसिछये उन्हें देनेमें उसे हिचक हुई। परन्तु उषस्तिने उन्होंको माँगकर अपने प्राणोंकों रक्षा की। जब वह उव्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने 'यह उव्छिष्ट है' ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इसपर जब हाथीवानने शंका की कि क्या जूठे उड़द खाने से उव्छिष्ट-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे बोले—

'न वा अजीतिष्यमिमानखादन् .... कामो मे उदपानम्'

अर्थात् इन्हें खाये बिना में जोवित नहीं रह सकता था, जल तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिष्ट जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया कि मनुष्य आचारसम्बन्धो नियमोंको उपेक्षा भी तभी कर सकता है जन कि उसके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय हो न हो।

प्रथम अध्यायमें जो शिलक, चैकितायन और प्रवाहणका संवाद है तथा पञ्चम अध्यायमें जो उदालकके साथ प्राचीनशालादि पाँच महर्षियोंने राजा अध्वपितके पास जाकर वैश्वानर आत्माके विषयमें जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यह बात स्रष्ट होती है कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणों-को ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विजातिके पास हो तो भी छी जा सकती है। किसी भी कल्याणकारिणी विद्याकी श्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और विनय आदिकी आवश्यकता है-यह वात कई आख्यायिकाओंमें प्रदर्शित की गयी है। राजा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके छिये गाड़ीवाले रैक्वका तिरस्कार सहा और उन्हें बहुत-सा धन, राज्य एव अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको ग्रहण किया। इन्द्रने आत्मविद्याकी प्राप्तिके लिये एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु हारिद्वमत गौतम-से उपनयनके लिये प्रार्थना की और उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस विषयमें अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया; उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचार्यको निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण हो है और उन्होंने उसे दोक्षा दे दो। फिर सत्यकामने गुरु-सेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली । सत्यकाम आचार्य हारिद्रमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया थाः आचार्यते उसका

उपनयनकर उसे चार सौ गौएँ देकर आक्षा दो कि इन्हें जंगलमें ले जाओं। जबतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहस्र न हो जाय तवतक मत लौटना। बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणदणस्य पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुक्तपासे ब्रह्मज्ञान पात हो गया। जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा—

'ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशास'

'हे सोम्य! त् ब्रह्मवेत्ता-सा जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश दिया है?' इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी नियमानुसार अग्निहोत्र करते-करते ही गुरुकृपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हो गयी। इन दृष्टान्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका जिस समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत् रूपसे पालन करना चाहिये। अपने कर्त्तव्यका यथोचित रीतिसे पालन करना ही कल्याणकारक है।

सप्तम अध्यायमें सनत्कुमार और नारद्का संवाद है। देव कि नारद्जी आत्मक्षानकी जिक्षासासे सनत्कुमारजीकी शरणमें जाते हैं। सनत्कुमारजी पूछते हैं—'तुम मुझे यह बतलाओ कि कीन-कौन विद्याएँ जानते हो ? उससे आगे में उपदेश करूँगा।' नारद्जी कहते हें—'में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराणरूप पश्चम वेद, व्याकरण, श्राद्धकल, गणित, उत्पातक्षान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और सगीतिवद्या—ये सब जानता हूँ।' इतनी विद्याएँ जानने-पर भी नारद्जीको शान्ति नहीं है; शान्ति मिले कैसे? किसी राजाको राज्य, वैभव, स्त्रो, पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमें भयंकर पीडा हो तो वह सारा वैभव भी उसे शान्ति नहीं दे सकता ? इसी प्रकार संसारका बड़े-से-वड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर भी आत्मक्षानके बिना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है। बिना भगवान्का साक्षात्कार किये दुःखोंसे छुटकारा पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह असम्भव है—

यदा चर्मवदाकारां वेष्टियण्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

## इसोसे नारदजी कहते हैं—

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत होव मे भगवद् हरोम्य-स्तरित शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचं।मि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु (७।१।३)

'भगवन् ! मैं केवल शास्त्रज्ञ हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूँ। मैंने आए-जैसों-से सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है और मुझे शोक है, इसलिये भगवान् मुझे शोकसे पार करें।' इससे यह निश्चय होता है कि केवल शास्त्रज्ञानसे संस्तिवक्ररूप शोकसमुद्रको पार नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है। जब सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, अशेषविद्यामहार्णव देविष नारद्को भी उनकी विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जैसे साधारण जीवोंकी तो वात ही क्या है?

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्में बहुत-से उपयोगी विषय हैं। प्राचीन कालसे ही इसका बहुत मान रहा है। वेदान्त-स्त्रोंमें जिन श्रुतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक इसी उपनिषद्की हैं। इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञासुओंकी अक्षय निधि है। जो 'तत्त्वमिस' महावाक्य अहैतसम्प्रदायमें ब्रह्मात्मैक्य बोधका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय-में आया है। वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दणन्त देकर नौ बार इसी वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है।

औपनिषद्-दर्शन ही सम्यन्दर्शन है। इसीसे भवभयका निरास होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्त होती है। इस दृष्टिकी प्राप्त कर लेना ही मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य है—यही परम पुरुषार्थ है इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना ही सबसे बड़ी हानि है; यही बात केन-श्रुति भी कहती है—

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मह्ती विनष्टिः । (२।५)

अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके छियं प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये। भगवान् हमें इसे प्राप्तकरनेकी योग्यता दें।

## श्रीहरिः

# विषय-सूची ~\*\*\*\*\*\*

| विषय                                          |                   |       | वृष्ठ      |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| १. शान्तिपाठ                                  | •••               | •••   | ?          |
| प्रथम अध्याय                                  |                   |       |            |
| प्रथम खण्ड                                    |                   |       |            |
| २. सम्बन्ध-भाष्य                              | • • •             | • •   | Ð          |
| ३. उद्गीथदृष्टिसे ओकारकी उपासना               | ••                | • • • | ૭          |
| ४. उद्गीथका रसतमत्व                           | •••               |       | 6,         |
| ५. उद्गीयोपासनान्तर्गत ऋक्, साम और उद्गीयक    | ा निर्णय          | • •   | ۶۶         |
| ६. ओकारमे संसृष्ट मिथुनके समागमका फल          | •••               |       | 96         |
| ७. उद्गीयदृष्टिसे ओकारकी उपासना करनेका फ      | ल                 | •••   | १६         |
| ८. ओकारकी समृद्धिगुणवत्ता                     | •••               | •••   | १६         |
| ९. ओकारकी स्तुति                              | •••               | • • • | 26         |
| १०. अज्ञ और तज्ज्ञके कर्मका मेद               | •••               | • • • | ₹०         |
| द्वितीय खण्ड                                  |                   |       |            |
| ११. प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली अ | ा <b>ख्यायिका</b> | •••   | <b>२</b> ३ |
| १२. घाणादिका सदोपत्व                          | • • •             | • • • | تولغ       |
| १३. मुख्य प्राणद्वारा असुरोका पराभव           | •••               | • • • | 20         |
| १४. प्राणीपासकका महत्त्व                      | • • •             | • • • | ३१         |
| १५ प्राणकी आङ्किरस संज्ञा होनेमे हेतु         | • • •             | • • • | 34         |
| १६- प्राणकी बृहस्पति संज्ञा हे।नेमे हेतु      | •••               | •••   | રૂં છ      |
| १७ प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमे हेतु          | •••               | • • • | ३,७        |
| १८- प्राणदृष्टिसे ओंकारोपासनाका फल            | •••               | •••   | ३९         |

# तृतीय खण्ड

| १९.         | आदित्यदृष्टिसे उद्गीयोपासना •••                           | •••      | 80  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|
| २०.         | स्यं और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्ट्वि उद्गीथोपासना     | •••      | ४१  |
|             | व्यानदृष्टिसे उद्गीयोपासना                                | • • •    | ४३  |
| २२.         | व्यानप्रयुक्त होनेमे वाक्, ऋक्, साम और उद्गीथकी समान      | ाता •••  | ૪५  |
|             | उद्गीथाक्षरोमे प्राणादिदृष्टि                             | •••      | ४६  |
| २४.         | उद्गीथाक्षरोमे चुलोकादि तथा सामवेदादिदृष्टि               | •••      | ४८  |
| २५.         | सकामोपासनाका क्रम                                         | • • •    | ४९  |
|             | चतुर्थ खण्ड                                               |          |     |
|             | उद्गीथसज्ञक ओकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका                | • • •    | ५३  |
|             | ओकारका उपयोग और महत्त्व                                   | • • •    | ५६  |
| २८.         | ओकारोपासनाका फल •••                                       | • • •    | ५७  |
|             | पञ्चम खण्ड                                                |          |     |
| २९.         | ओकार, उद्गीथ और आदित्यका अभेद                             | • • •    | ५९  |
| ₹0.         | रिदमदृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल          | •••      | ६०  |
| ३१.         | मुख्य प्राणदृष्टिसे उद्गीथोपासना 😬                        | •••      | ६१  |
| <b>३</b> २. | प्राणमेदर्हाष्ट्रसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और | फल · · · | ६२  |
| ३३.         | प्रणव ओर उद्गीयका अभेद •••                                | • • •    | ५३  |
|             | पष्ट खण्ड                                                 |          |     |
| ३४.         | . अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीयोपासनाऍ 😬                  | • • •    | ६५  |
|             | सप्तम खण्ड                                                |          |     |
| ३५.         | . अध्यात्म-उद्गीथोपासना                                   | • • •    | ७४  |
| ३६.         | . आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुपोकी एकता           | • • •    | ७६  |
| ३७.         | . इनकी अभेददृष्टिसे उपासनाका फल 💛 😶                       | •••      | ७९  |
|             | अष्टम खण्ड                                                |          |     |
| ₹८.         | . उद्गीथोपासनाकी उत्कृष्टना प्रदर्शित करनेके लिये शिलक,   |          |     |
|             | द।ब्न्य और प्रवाहणका संवाद                                | •••      | ८२  |
|             | नवम ख॰ड                                                   |          |     |
| ३९          | . ज्ञिलककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है * * *              | • • •    | ९३  |
| ४०          | . आकागसंज्ञक उद्गीथकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाव          | न फल     | 88  |
|             | द्शम खण्ड                                                 |          |     |
| ४१.         | . उषस्तिका आख्यान                                         | • • •    | 9%  |
|             | . राजयज्ञमे उपस्ति और ऋत्विकोका संवाद                     | • • •    | १०४ |
|             | •                                                         |          |     |

## एकाद्श खण्ड

| •                                               |       |       |        |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| ४३- राजा और उपित्तका संवाद                      | •••   | •••   | १०७    |
| ४४. उपस्तिके प्रति प्रस्तोताकारप्रथ             | •••   | ••    | 909    |
| ४५. उपस्तिका उत्तर—प्रस्तावानुगन देवता प्राण है | Ž     | •••   | 200    |
| ४६. उदाताका प्रश्न                              | • • • | •••   | १११    |
| ४७. उपस्तिका उत्तर—उद्गीथानुगत देवता आदित       | य है  | •••   | १११    |
| ४८. प्रतिहर्ताका प्रश्न                         | ••    | •••   | ११२    |
| ४९- उषस्तिका उत्तर—प्रतिहारानुगत देवता अन्न     | है    | • • • | ११२    |
| द्वादश खण्ड                                     |       |       |        |
| ५०. शौवसामसम्बन्धी उपाख्यान                     | •••   | •••   | ११४    |
| ५१. कुत्तोद्वारा किया हुआ हिकार                 | • • • | •••   | 226    |
| त्रयोदश खण्ड                                    |       |       |        |
| ५२. सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ    | •••   | •••   | १२०    |
| ५३. स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओका फल           | •••   | • • • | १२३    |
| द्वितीय अध्याय                                  |       |       |        |
| प्रथम खण्ड                                      |       |       |        |
| ५४. साधुदृष्टिसे समस्त मामोपासना                | •••   | • • • | ه ې لو |
| द्वितीय खण्ड                                    |       |       | •      |
| ५५. लोकदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना         | • • • | • •   | १३०    |
| ५६. अधोलोकगत पञ्चविघ सामोपासना                  | • • • | • • • | १३३    |
| तृतीय खण्ड                                      |       |       |        |
| ५७. वृष्टिदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना      | •••   | •••   | १३५    |
| चतुर्थे खण्ड                                    |       |       |        |
| ५८. जल्रदृष्टिसे पॉच प्रकारकी सामोपासना         | •••   | •••   | १३७    |
| पश्चम खण्ड                                      |       |       |        |
| ५९. ऋतुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामीपासना         | •••   | • • • | १३९    |
| षष्ठ खण्ड                                       |       |       |        |
| ६०. पग्रुदृष्टिसे पॉच प्रकारकी सामोपासना        | • •   | •••   | १४१    |
| सप्तम खण्ड                                      |       |       |        |
| ६१. प्राणदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना       | •••   | ***   | १४३    |
| अष्टम खण्ड                                      |       |       |        |
| ६२. वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना                 | •••   | ***   | १४६    |
|                                                 |       |       |        |

#### नवम खण्ड

| ६३. आदित्यविपयिणी सात प्रकारकी सामोपासना    | •••   | १४९      |
|---------------------------------------------|-------|----------|
| दशम खण्ड                                    |       |          |
| ६४. मृत्यु <b>रे</b> अतीत सप्तविध सामोपासना | •••   | ۰۰۰ ۶۰ چ |
| एकाद्श खण्ड                                 |       |          |
| ६५. गायत्रसामोपासना                         | •••   | ••• १६३  |
| द्वाद्श खण्ड                                |       |          |
| ६६. रथन्तरसामोपासना                         | •••   | ••• १६५  |
| त्रयोद्श खण्ड                               |       |          |
| ६७. वामदेव्यसामोपासना                       | • • • | ••• १६७  |
| चतुर्दश खण्ड                                |       |          |
| ६८. बृहत्सामोपासना                          | •••   | ••• १६८  |
| पञ्चद्श खण्ड                                |       |          |
| ६९. वैरूपसामोपासना                          | • • • | ••• १७०  |
| षोडरा खण्ड                                  |       |          |
| ७०. वैराजसामोपासना                          | • • • | ••• १७२  |
| सप्तद्श खण्ड                                |       |          |
| ७१. शकरीसामोपासना                           | •••   | ••• १७४  |
| अष्टादश खण्ड                                |       |          |
| ७२. रेवतीसामोपासना                          | •••   | ••• १७५  |
| एकोनविं <b>रा ख</b> ण्ड                     |       |          |
| ७३. यज्ञायज्ञीयसामोपासना                    | •••   | … કૃહદ્દ |
| विंदा खण्ड                                  |       |          |
| ७४. राजनसामोपासना                           | • • • | १७८      |
| एकविंश खण्ड                                 |       |          |
| ७५. सर्वविपयक सामोपासना                     | • • • | १८०      |
| ७६. सर्वविपयक सामोपासनाका उत्कर्प           | • • • | १८२      |
| द्वाविंश खण्ड                               |       |          |
| ७७. विनर्दिगुणविद्यिष्ट सामोपासना           | •••   | ···      |
| ७८. स्तवनके समय ध्यानका प्रकार              | • • • | ••• १८६  |
| ७९. स्वरादि वर्णोकी देवात्मकता              | • •   | ••• १८६  |
| ८०. वर्णाके उच्चारणकालमे चिन्तनीय           | • • • | १८८      |
|                                             |       |          |

#### ्र त्रयोविंश खण्ड

| ८१. तीन धर्मस्कन्ध                                          | • • •               | • • • | 29,0  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ८२. त्रयोविद्या और व्याहृतिनोकी उत्पत्ति                    | • • •               | • • • | २०६   |
| ८३. ओकारकी उत्पत्ति                                         | • • •               | • • • | २०७   |
| चतुर्विश खण्ड                                               |                     |       |       |
| ८४. सवनोके अधिकारी देवता                                    | •••                 |       | २०९   |
| ८५. साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता                     | हे                  |       | 280   |
| ८६. प्रातःसवनमे वसुदेवतासम्बन्धी सामगान                     | •••                 |       | হ্গগ্ |
| ८७. मध्याह्नसवनमे रुद्रसम्बन्धी सामगान                      | • • •               | •••   | २१४   |
| ८८. तृतीय सवनमे आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्ध                  | सामका गान           | •••   | र्धर् |
| तृतीय अध्याय                                                |                     |       |       |
| प्रथम खण्ड                                                  |                     |       |       |
| ८९. मधुविद्या                                               | •••                 | •••   | २१८   |
| ९०. आदित्यादिमे मधु आदि दृष्टि                              | • • •               | • • • | २१९   |
| ९१. आदित्यकी पूर्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोमे मधुन               | ाड्यादि दृष्टि      | • • • | হ্য ৩ |
| द्वितीय खण्ड                                                |                     |       |       |
| ९२. आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणामे मध्               | र्गुनाड्यादि दृष्टि | • • • | २२५   |
| तृतीय खण्ड                                                  |                     |       |       |
| ९३. आदित्यकी पश्चिमदिक्सम्बन्धिनी किरणोमे मध्               | युनाड्यादि दृष्टि   | • • • | २२७   |
| चतुर्थं खण्ड                                                |                     |       |       |
| ९४. आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोमे मधु                | नाड्यादि दृष्टि     | •••   | २२८   |
| पञ्चम खण्ड                                                  |                     |       |       |
| ९५. आदित्यकी ऊर्ध्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोमे मधु               | नाड्यादि दृष्टि     | • • • | २३०   |
| षष्ट खण्ड                                                   |                     |       |       |
| <ul><li>१.६. वसुओके जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपा</li></ul> | सना                 | •••   | २३३   |
| सप्तम खण्ड                                                  |                     |       |       |
| ९७. रद्रोके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपास                | ना ' '              | • • • | २३८   |
| अष्टम खण्ड                                                  |                     |       |       |
| ९८. आदित्योके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उप                  | गसना                | •••   | २४०   |
| नवम खण्ड                                                    |                     |       |       |
| ९९. मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उप                 | ासना                |       | २४४   |
| दशम खण्ड                                                    |                     |       |       |
| २००. साध्योंके जीवनाश्रयभूत पञ्चम अमृतकी उपा                | सना                 | •••   | २४६   |

#### एकाद्श खण्ड

| १०१. भोग-क्षयके अनन्तर सवका उपसंहार हो जानेप    | र आदित्यरूप |       |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| ब्रह्मकी स्वस्वरूपमे स्थिति                     | •••         | • • • | 58%          |
| १०२. ब्रह्मलोकके विषयमे विद्वान्का अनुभव        | • • •       | •••   | <b>३४</b> ९  |
| १०३. मधुविद्याका फल                             | •••         | • • • | २५ ०         |
| १०४. सम्प्रदायपरम्परा                           | ••          | • • • | २५१          |
| द्वाद्श खण्ड                                    |             |       |              |
| १०५. गायत्रीद्वारा ब्रह्मकी उपासना              | • • •       | • • • | २५४          |
| १०६. कार्यब्रह्म और गुद्धब्रह्मका भेद           | •••         | •••   | २६ ०         |
| १०७. भूताकारा, देहाकारा और हृदयाकागका अभेद      |             | ••    | २६१          |
| त्रयोद्दा खण्ड                                  |             |       |              |
| १०८. हृदयान्तर्गत पूर्वसुपिभृत प्राणकी उपासना   | •••         | • • • | <b>च्ह</b> ६ |
| १०९. हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभृत व्यानकी उपासना  |             | • • • | २६७          |
| ११०  हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभृत अपानकी उपासना   |             | •••   | <b>∓६९</b>   |
| १११. हृदयान्तर्गत उत्तरसुपिभृत समानकी उपासना    | •••         | •••   | २७०          |
| ११२. हृदयान्तर्गत ऊर्ध्वंसुपिभृत उदानकी उपासना  | • • •       | •••   | २७१          |
| ११३. उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालोकी उपासनाका फल | • • •       | •••   | २७२          |
| ११४. हृदयस्थित मुख्य ब्रह्मकी उपासना            | • • •       | •••   | २७४          |
| ११५. हृदयस्थित परम ज्योतिका अनुमापक लिङ्ग       | • • •       | •••   | २ ७५         |
| चतुर्दश खण्ड                                    |             |       |              |
| ( शाण्डिल्यविद्या )                             |             |       |              |
| ११६. सर्वदृष्टिसे ब्रह्मोपासना                  | •••         | • • • | २७९          |
| ११७. समग्र ब्रह्ममे आरोपित गुण                  | • • •       | •••   | २८२          |
| ११८. ब्रह्म छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा है     | •••         | •••   | २८७          |
| ११९. हृदयस्थित ब्रह्म और परब्रह्मकी एकता        | •••         | •••   | २८८          |
| पञ्चदश खण्ड                                     |             |       |              |
| १२०. विराट् कोशोपासना                           | •••         | •••   | <b>३</b> १२  |
| षोडश खण्ड                                       |             |       |              |
| १२१. आत्मयज्ञोपासना                             | •••         | •••   | २९९          |
| सप्तद्श खण्ड                                    |             |       |              |
| १२२. अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना        | •••         | •••   | ३०६          |
| अष्टाद्श खण्ड                                   |             |       |              |
| १२३. मन आदि दृष्टिसे अध्यात्म और आधिदैविक ब्रह  | ग्रेपासना   | •••   | ३१४          |
|                                                 |             |       |              |

#### एकोनविंश खण्ड १२४. आदित्य और अण्डहिष्टेसे अन्यान्म एव आधिदैविक उपासना \*\*\* ३२० ,चतुर्थ अध्याय प्रथम खण्ड १२५. राजा जानश्रुति और रेक्कका उपाय्यान \*\*\* 35% द्वितीय खण्ड १२६. रैकके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति ••• ફેફેલ્ तृतीय खण्ड १२७. रैकद्वारा सवर्गावद्याका उपदेश ٠٠٠ ۽ , ڊ १२८. संवर्गकी स्तृतिके लिये आख्यायिका \*\*\* \$ 3% चतुर्थ खण्ड २२९. सत्यकामका ब्रह्मचर्य-पालन और वनमे जाकर गौ चराना पञ्चम खण्ड १३०. चूपभद्वारा सत्यकामको ब्रह्मके प्रथम पादका उपदेश ••• ३६२ षष्ठ खण्ड १३१. अमिद्वारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश ••• इद५ सप्तम खण्ड १३२. हंसद्वारा ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश · · · 3 & / अष्ट्रम खण्ड १३३. मद्भद्वारा ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश ••• ३७० नवम खण्ड १३४. सत्यकामका आचार्यकुलमे पहुँचकर आचार्यद्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना ••• ३७३ द्शम खण्ड १३५. उपकोसलके प्रति अमिद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश ••• ३७६ एकादश खण्ड २३६. गाईपत्यामिविद्या · · · ३८५ द्वाद्श खण्ड

१३७. अन्वाहार्यपचनामिविद्या

#### त्रयोद्श खण्ड १३८. आहवनीयामिविद्या ••• ३९०. चतुर्दश खण्ड १३९ आचार्यका आगमन ··· ३**९**२ १४० आचार्य और उपकोसलका संवाद ··· ३ **९** ३ पञ्चदश खण्ड १४१. आचार्यका उपदेश-नेत्रस्थित पुरुपकी उपासना \*\*\* ••• ३९६ १४२ ब्रह्मवेत्ताकी गति ••• ३९९ षोडश खण्ड १४३. यज्ञोपासना ... 808 १४४ ब्रह्माके मौनभङ्गसे यज्ञकी हानि ... ४०६ १४५ ब्रह्माके मौनपालनसे यजकी प्रतिष्ठा ··· 806 सप्तदश खण्ड १४६ यज्ञ-दोपके प्रायश्चित्तरपसे व्याहृतियोकी उपासना " १४७ विद्वान ब्रह्माकी विशिष्टता ... 888 पश्चम अध्याय प्रथम खण्ड १४८. ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणोपासना ... ४१९ १४९. इन्द्रियोका विवाद … ४२२ १५० प्रजापतिका निर्णय ••• ४२३ १५१ वागिन्द्रियकी परीक्षा ... ४२४ १५२. चक्षकी परीक्षा ••• ४२५ ••• ४२५ १५३. श्रोत्रकी परीक्षा १५४ मनकी परीक्षा ••• ४२६ १५५. प्राणकी परीक्षा और विजय ••• ४२७ … ४२८ १५६. इन्द्रियोद्वारा प्राणकी स्तुति द्वितोय खण्ड १५७ प्राणका अन्ननिर्देश ... 8*\$* 8 १५८ प्राणका वस्त्रनिर्देश ••• ४३६ १५९ प्राणविद्याकी स्तुति ••• ४३९ १६० मन्थकर्म ٠٠٠ ४४ ٥

## तृतीय खण्ड

| १. पाञ्चालोकी सभामे श्वेतकेतु                | • • •         | 836     |
|----------------------------------------------|---------------|---------|
| २. प्रवाहणके प्रस्त                          | •••           | 886     |
| ३. प्रवाहणसे पराभृत इवेतकेनुका अपने पिनाके प | गम आना        | ••• ४५१ |
| ४. पिता-पुत्रका प्रवाहणके पास आना            | •••           | ४५३     |
| ५. प्रवाहणका वरप्रदान                        | •             | ४५५     |
| चतुर्थं खण्ड                                 |               |         |
| .६. पञ्चम प्रक्षका उत्तर                     |               | ••• ४५७ |
| .७. लोकरूपा अग्निविद्या                      | •             | 866     |
| पञ्चम खण्ड                                   |               |         |
| <b>.८. पर्जन्यरूपा अभिविद्या</b>             | •••           | 8£3     |
| षष्ठ खण्ड                                    |               |         |
| <b>३९</b> . पृथिवीरूपा अग्निविद्या           | ***           | ··· ४६५ |
| सप्तम खण्ड                                   |               |         |
| ७०. पुरुपरूपा अभिविद्या                      | ••            | ••• ४६७ |
| <sup>।</sup> अप्रम खण्ड                      |               |         |
| ७१. स्त्रीरूपा अभिविद्या                     |               | ••• ४६९ |
| नवम खण्ड                                     |               |         |
| ७२. पञ्चम आहुतिमे पुरुपत्वको प्राप्त हुए आप  | की गतिः       | ··· ४७२ |
| द्शम खण्ड                                    |               |         |
| ७३. प्रथम प्रश्नका उत्तर                     | •••           | ••• ४७६ |
| ७४. तृतीय प्रश्नका उत्तर                     | ***           | ··· ४८५ |
| (देवयान और धूमयानका व्य                      | ावर्तनस्थान ) |         |
| १५५ द्वितीय प्रश्नका उत्तर                   | •••           | 860     |
| ( पुनरावर्तनका क्रम )                        |               |         |
| १७६. अनुशयी जीवोकी कर्मानुरूप गति            |               | ٠٠٠ ५٥٤ |
| १७७. चतुर्थ प्रश्नका उत्तर                   | * * *         | ५०७     |
| ( अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालोंकी ग              | ति )          |         |
| १७८. पॉच पतित                                | * * *         | ٠٠٠ ५१٥ |
| १७९. पञ्चाग्निविद्याका महत्त्व               | •••           | ••• ५११ |
|                                              |               |         |

#### एकाद्श खण्ड

| १८०. औपमन्यव आदिका आत्ममीमासाविषयक प्रस्ता            | व           |     | <b>45</b> 4 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| १८१. औपमन्यवादिका उदालकके पास आमा.                    | •••         |     | ५१४         |
| १८२ उदालकका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके प             | शस आना      |     | <b>५</b> १५ |
| १८३ अश्वपतिद्वारा मुनियाका स्वागत                     | •••         |     | ५१६         |
| १८४. अरवर्पातके प्रांत मुनियोकी प्रार्थना             | •••         |     | ५१८         |
| १८५. राजाके प्रति मुनियाकी उपसत्ति                    | • • •       | ••• | ५१९         |
| द्वादश खण्ड                                           |             |     |             |
| १८६. अश्वपति और औपमन्यवका संवाद                       | •••         |     | ५,२१        |
| त्रयोद्श खण्ड                                         |             |     |             |
| १८७. अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद                      | •••         | ••• | ५२५         |
| चतुर्दश खण्ड                                          |             |     |             |
| १८८. अश्वपति ओर इन्द्रशुम्नका संवाद                   | ***         | ••• | ५,२७        |
| पञ्चद्रा खण्ड                                         |             |     |             |
| १८९. अश्वपति और जनका संवाद                            | •••         | ••• | ५२९         |
| पोडश खण्ड                                             |             |     |             |
| १९०. अश्वपति और बुडिलका सवाद                          | •••         | ••• | ५३१         |
| सप्तद्श खण्ड                                          |             |     |             |
| १९१. अश्वपति और उद्दालकका संवा <b>द</b>               | •••         | ••• | ५३३         |
| अष्टादश खण्ड                                          |             |     |             |
| १९२ अश्वपतिका उपदेश—वैश्वानरकी समस्तोपासना            | का फल       | ••• | ५३५         |
| १९३. वैश्वानरका साङ्गोपाङ्ग स्वरूप                    | •••         | ••• | ५३७         |
| एकोनविंदा खण्ड                                        |             |     |             |
| १९४. भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये 'प्राणाय स्वार | हा' इस पहली |     |             |
| आहुतिका वर्णन                                         | •••         | ••• | ५३९         |
| विंदा खण्ड                                            |             |     |             |
| १९५. 'व्यानाय स्वाहा' इस दूसरी आहुतिका वर्णन          | •••         | ••• | ५४१         |
| एकविंश खण्ड                                           |             |     |             |
| १९६. 'अपानाय स्वाहा' इस तीसरी आहुतिका वर्णन           | •••         | ••• | ५४२         |

| द्वाविंश खण्ड                                        |        |       |      |
|------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| १९७. 'समानाय स्वाहा' इस चोथी आहुतिका वर्णन           | • •    |       | ५४३  |
| त्रयोविंश खण्ड                                       |        |       |      |
| १९८. 'उदानाय स्वाहा' इस पॉर्चवी आहुतिका वर्ण         | न ''   | •     | ५४४  |
| चतुर्विश खण्ड                                        |        |       |      |
| १९९. अविद्वानके हवनका स्वरूप                         |        | ٠,    | ५४५  |
| २००. विद्वान्के हवनका फल                             | • •    | •••   | ५४५  |
| षष्ठ अध्याय                                          |        |       |      |
| प्रथम खण्ड                                           |        |       |      |
| २०१. आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति उपदेश      | •••    |       | ५४९  |
| द्वितीय खण्ड                                         |        |       |      |
| २०२. अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्की सद्रूपताका       | समर्थन | ••    | 446  |
| तृतीय खण्ड                                           | ,      |       |      |
| २०३. सृष्टिका क्रम                                   |        | • • • | 460  |
| चतुर्थ खण्ड                                          |        |       |      |
| २०४. एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान                         | • •    | • • • | 6.69 |
| पञ्चम खण्ड                                           |        |       |      |
| २०५. अन्न आदिके त्रिविध परिणाम                       | • • •  | •••   | ५९९  |
| षष्ठ खण्ड                                            |        |       |      |
| २०६. अन्न आदिका स्क्ष्म भाग ही मन आदि होता           | है     | •     | ६०५  |
| सप्तम खण्ड                                           |        |       |      |
| २०७. पोड <b>रा</b> कलाविशिष्ट पुरुपका उपदेश          | •••    | • • • | ६०८  |
| अष्टम खण्ड                                           |        |       |      |
| २०८. सुपुप्तिकालमे जीवकी स्थितिका उपदेश              | ***    | • • • | ६१६  |
| नवम खण्ड                                             | 1      |       |      |
| २०९. सुषुतिमे 'सत्' की प्राप्तिका ज्ञान न होनेमे मधु | - 1    |       |      |
| मिक्खयोका दृष्टान्त                                  | •••    | • • • | ६३९  |
| द्शम खण्ड                                            |        |       |      |
| २१०. नदीके दृष्टान्तद्वारा उपदेश                     | •••    | •••   | ६४४  |
| पकाद्श खण्ड                                          |        |       |      |
| २११. चृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश                   | •••    | •••   | ६४७  |
| द्वादश खण्ड                                          |        |       |      |
| २१२. न्यग्रोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश              | • • •  | •••   | ६५२  |

| त्रयोदश खण्ड                                          |       |          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| २१३. लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश                      | •••   | ६५६      |
| चतुर्दश खण्ड                                          |       |          |
| २१४. अन्यत्रसे लाये हुए पुरुपके दृष्टान्तद्वारा उपदेश | ••    | ••• ६६१  |
| पञ्चदश खण्ड                                           |       |          |
| २१५. मुनृषुं पुरुपके दृष्टान्तद्वारा उपदेश            | •••   | ••• દ્વા |
| षोडरा खण्ड                                            |       |          |
| २१६. चोरके तप्त परशुग्रहणके दृशन्तद्वारा उपदेश        | •••   | ••• ६७४  |
| सप्तम अध्याय                                          |       |          |
| प्रथम खण्ड                                            |       |          |
| २१७. नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश                   | • • • | ••• ६८६  |
| द्वितीय खण्ड                                          |       |          |
| २१८. नामकी अपेक्षा वाक्की महत्ता                      | •••   | ••• ६९७  |
| तृतीय खण्ड                                            |       |          |
| २१९. वाक्की अपेक्षा मनकी श्रेष्ठना                    | • • • | 600      |
| चतुर्थ खण्ड                                           |       |          |
| २२०. मनसे सकल्पकी श्रेष्टता                           | • • • | ••• ७०३  |
| पश्चम खण्ड                                            |       |          |
| २२१. सकल्पकी अपेक्षा चित्तको प्रधानता                 | •••   | 0 i o    |
| षष्ठ खण्ड                                             |       |          |
| २२२. चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व                  | •••   | ••• ७१४  |
| सप्तम खण्ड                                            |       |          |
| २२३. ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता                         | •••   | ••• ७१८  |
| अष्टम खण्ड                                            |       |          |
| २२४. विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता                         | •••   | ••• ७२१  |
| नवम खण्ड                                              |       |          |
| २२५. बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता                     | •••   | ••• ७३६  |
| दशम खण्ड                                              |       |          |
| २२६. अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व                      | •••   | ••• ७२८  |
| एकाद्श खण्ड                                           |       |          |
| २२७. जलकी अपेक्षा नेजकी प्रधानता                      | • • • | ••• ७३१  |
| द्वाद्श खण्ड                                          |       |          |
| २२८. तेजसे आकाशकी प्रधानता                            | •••   | ७३४      |
|                                                       |       |          |

## त्रयोदश खण्ड

| २२९. आकाशकी अपेक्षा स्मरणका मृहत्त्व       | • ~ • | ••• ७३७     |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| चतुर्देश खण्ड                              |       |             |
| २३०. स्मरणसे आशाकी महत्ता                  | •     | ••• ७४०     |
| पञ्चदश खण्ड                                |       |             |
| २३१. आञासे प्राणका प्राधान्य               |       | ••• ७४३     |
| षोडश खण्ड                                  |       |             |
| २३२. सत्य ही जानने योग्य है                | •••   | ••• ७७,०    |
| सप्तद्श खण्ड                               |       |             |
| २३३. विज्ञान ही जानने योग्य है             | •••   | ••• ७५३     |
| अष्टाद्श खण्ड                              |       |             |
| २३४. मति ही जानने योग्य है                 |       | ٠٠٠ و دې دې |
| एकोनविंदा खण्ड                             |       |             |
| २३५. श्रद्धा ही जानने योग्य है             | •••   | ••• ७५६     |
| विंश खण्ड                                  |       | •           |
| २३६. निष्ठा ही जानने योग्य है              | • • • | ••• ७५७     |
| एकविंश खण्ड ·                              |       |             |
| २३७. कृति ही जानने योग्य है                | •••   | ٠٠٠ ७५८     |
| 🖍 द्वाविंश खण्ड                            |       |             |
| ्र∕३८. मुख ही जानने योग्य है               | •••   | ७५९         |
| त्रयोविंश खण्ड                             |       |             |
| २३९ भूमा ही जानने योग्य है                 | •••   | -•• ७६१     |
| चतुर्विश खण्ड                              |       |             |
| २४% भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन              | •••   | ••• ७६२     |
| पञ्चविंश खण्ड                              |       |             |
| २%१. सर्वत्र भूमा ही है                    | • • • | ••• ७६९     |
| षड्विंश खण्ड                               |       |             |
| २४२. इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश | •••   | ••• ৩৩ ४    |
| अष्टम अध्याय                               |       |             |
| प्रथम खण्ड                                 |       |             |
| २४३. दहर-पुण्डरीकमे ब्रह्मकी उपासना        | •••   | ७७९         |
| २४४. पुण्यकर्मफलोका अनित्यत्व              | •••   | ··· ७९५     |
| २००: यु-यक्षमण्यामा जानस्यस्य              |       | 371         |
|                                            |       |             |

## द्वितीय खण्ड

| २४५. दहर-ब्रह्मकी उपासनाका फल                    | •••           | •••   | <i>ড</i> ९७. |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| तृतीय खण्ड                                       |               |       |              |
| २४६. असत्यसे आदृत सत्यकी उपामना और नामा          | अरोपासना      | •••   | ८०६          |
| चतुर्थे खण्ड                                     |               |       |              |
| २४७. सेतुरूप आत्माकी उपासना                      | • • •         | • • • | ८१२          |
| पञ्चम खण्ड                                       |               |       |              |
| २४८. यज्ञादिमे ब्रह्मचर्यादिदृष्टि               | •••           | •••   | 686          |
| षष्ठ खण्ड                                        |               |       |              |
| २४९. हृदयनाडी और सूर्यरिश्मरूप मार्गकी उपासना    | • • • •       | • • • | ८३०          |
| सप्तम खण्ड                                       |               |       |              |
| २५०. आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करनेके लिये इन्द्र औ | र विरोचनका    |       |              |
| प्रजापतिके पास जाना                              | •••           | •••   | ሪ४१          |
| अष्टम खण्ड                                       |               |       |              |
| २५१. इन्द्र तथा विरोचनका जलके शकोरेमे अपना प्रा  | तेबिम्ब देखना | •••   | ८५२          |
| नवम खण्ड                                         |               |       |              |
| २५२. इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना            | •••           | •••   | ८६३          |
| दशम खण्ड                                         |               |       |              |
| २५३. इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुपका उपदेश          | •••           | • • • | ८७०          |
| एकाद्दा खण्ड                                     |               |       |              |
| २५४. मुपुत पुरुपका उपदेश                         | • • •         | • •   | ८७७          |
| द्वादश खण्ड                                      |               |       |              |
| २५५. मर्त्यशरीर आदिका उपदेश                      | • • •         | • • • | ८८२          |
| त्रयोदश खण्ड                                     |               |       |              |
| २५६. 'इयामाच्छवलम्' इस मन्त्रका उपदेश            | •••           | •••   | ९१३          |
| चतुर्दश खण्ड                                     |               |       |              |
| २५७. कारणरूपसे आकाशसज्ञक ब्रह्मका उपदेश          | •••           | • • • | ०१५          |
| पञ्चद्रा खण्ड                                    |               |       |              |
| २५८. आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन     | •••           | •••   | ९१९          |
|                                                  |               |       |              |

# चित्र-सूची

| सं॰ चित्र                    |             | મુ <b>પ્ર</b> |
|------------------------------|-------------|---------------|
| १–श्रीशकराचार्यजी            | ( बहुवर्ण ) | ę.            |
| २−यज्ञशालामे उपित्त          | ,,          | وه۶           |
| ३—रैक्व और जानश्रुति         | "           | ३४२           |
| ४−गुरु <b>भ</b> क्त सत्यकाम  | ,,          | દેહ દ         |
| ५-सत्यकाम और उपकोशल          | ,,          | ક ૧ ક         |
| ६-राजा अश्वपतिके भवनमे उदालक | ,,          | ५१६           |
| ७–आरुणि और स्वेतकेतु         | "           | ५५६           |
| ८−सनत्कुमार-नारद-संवाद       | ,,          | 866           |
| ९-इन्द्र और विरोचनको उपदेश   | >>          | 645           |



స్ట్ర

केशाः कञ्जालिकासाभाः

शमब्जाम्बुनगौकसः ।

विविगोपतयो दद्युः

करकारिपिनाकिनः ॥



The state of the s

#### तत्सद्रह्मणे नमः

# छान्दोग्योपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित



सिचदानन्दसान्द्राय सर्वातीताय साक्षिणे। नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवघातिने॥

## गान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो बल-मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्चर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

मेरे [ हाथ-पाँच आदि ] अंग पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें । उपनिषद्में प्रतिपादित किया हुआ सब ब्रह्म ही है । मै ब्रह्मका निराकरण न करूँ और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोमें कहे हुए जो शम आदि धर्म ब्रह्मरूप आत्मामें निरन्तर रमण करनेवाले मेरेमें हैं वे मेरेमे [ सदा ही ] रहें, वे मेरेमें [ सदा ही ] रहें । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापकी शान्ति हो ।

# FIFTH FIFTH

## SAX BO

## प्रथम खण्ड

सम्बन्ध-भाष्य

ओमित्येतदक्षरमित्याद्यष्टा-ध्यायी छान्दोग्योपनिषत् । तस्याः संक्षेपतोऽर्थजिज्ञासुभ्य ऋजु-विवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते ।

तत्र संबन्धः-समस्तं कर्मा-

<mark>धिगतं प्राणादि</mark>-<sup>प्रयोजनम्</sup> देवताविज्ञानसहित-

मर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मप्रतिपत्तिकारणम् । केवलं च धृमादिमार्गेण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिकारणम् । स्वभावप्रवृत्तानां च मार्गद्रयपरिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता।

'ओमित्येतदक्षरम्' इत्यादि मन्त्रसे आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्याये। का प्रन्थ छान्दोग्य उपनिपद् है। उसका संक्षेपतः अर्थ जाननेकी इन्हा-बालोके लिये इस ह्योटे-से प्रन्थके रूपमे उसकी सरल व्याख्या आरम्भ की जाती है।

तहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ़ इस-का सम्बन्ध इस प्रकार है— ृपूर्व-काण्डमे विहित और निपिद्ध न्द्रपमे] जाना हुआ समस्त कर्म प्राणादि देवताओं के विज्ञानके सहित अनुष्टान किये जानेपर अचिरादि ( देवयान ) मार्गके द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्तिका कारण होता है तथा केवल (उपासनासे असमुचित ) कर्म धूमादि मार्गसे चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है । इन दोनों मार्गोंसे पतित जो स्थमावा-नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते है उनकी कष्टमयी अथोगित बतलायी गयी है। न चोभयोर्मार्गयोरन्यतरसिन्निप मार्ग आत्यन्तिकी पुरुषार्थसिद्धिरित्यतः कर्मनिरपेक्षमद्वैतात्मिवज्ञानं संसारगतित्रयहेत्पमर्देन वक्तव्यमित्युपनिषदारभ्यते।

न चाद्वैतात्मविज्ञानादन्यत्रा-त्यन्तिकी निःश्रेय-<sup>मोक्षसाधनत्वम्</sup> सप्राप्तिः । वक्ष्यति हि-"अथ येऽन्यथातो विदुरन्य-राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति।" (छा॰ उ॰ ७। २५। २) विपर्यये च ''स स्वराड्भवति'' ( छा० उ०७। २५। २) इति । तथा द्वैतविषयानृताभिसंधस्य बन्धनं तस्करस्येव तप्तपरश्रग्रहणे बन्धदाहभावः संसारदुःखप्राप्ति-श्चेत्यक्त्वाद्वैतात्मसत्याभिसंधस्या-

इन दोनो मार्गोमेसे किसी भी एक मार्गप्र रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी सिद्धिं नहीं हो सकती । अतः संसारकी [उपर्युक्त ] त्रिविध गतियो-के हेतुभूत कर्मका निराकरण करते हुए कर्मकी अपेक्षासे रहित अद्देत-आत्मज्ञानका प्रति-पादन करना है; इसी उद्देश्यसे इस उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है।

अहैतात्मविज्ञानके बिना और किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जैसा कि आगे कहेंगे भी—''जो छोग इस (अहैतात्मज्ञान) से भिन्न प्रकारसे जानते हैं वे अन्य राजाके अधीन होकर [अर्थात् परत्रह्मको प्राप्त न होनेके कारण परतन्त्र होकर] क्षीण होनेवाछे छोकोको प्राप्त होते हैं।" किन्तु इससे विपरीत होनेपर [श्रुति कहती है कि] "वह खराट् होता है।"

इसी प्रकार तपे हुए परशुको प्रहण करनेसे चोरके जलने और बन्धनमे पड़नेके समान द्वैतिविषय- रूप मिथ्यामे अभिनिवेश रखनेवाले पुरुपका बन्धन होता है तथा उसे सासारिक दुःखोंकी प्राप्ति होती है—यह बतलाकर [श्रुति]

तस्करस्येव तप्तपरशुग्रहणे वन्ध-दाहाभावः संसारदुःखनिवृत्ति-मोक्षिश्रेति ।

अत एव न कर्मसहभावि
कर्मसमुचय- अद्वेतात्मदर्शनम् ।
निराकरणम् क्रियाकारकफलभेदोपमर्देन ''सत् ' एकमेवाद्वितीयम्'' (छा० उ०६।२।१)
''आत्मैवेदं सर्वम्'' (छा० उ०
७।२५।२) इत्येवमादिवाक्यजनितस्य बाधकप्रत्ययानुपपत्तेः।
कर्मविधिप्रत्यय इति चेत्?
न, कर्तृभोक्तस्वभावविज्ञानवतस्तज्जनितकर्मफलरागद्वेषादिदोषवतश्च कर्मविधानात्।

अधिगतसकलवेदार्थस्य कर्म-विधानादद्वैतज्ञानवतोऽपि कर्मेति चेत ?

अद्वेत आत्मारूप परम सत्यमे प्रतीति रखनेवाले पुरुषको जा पुरुष चोर नहीं है उसके तम परशु प्रहण करनेपर दाह और बन्धन न होनेके समान, संसारदुः खकी निवृत्ति और मोक्षकी प्राप्ति बतलावेगी।

इसीसे । अर्थात् कर्म और ज्ञान दोनो विरुद्ध फलवाले हैं-ऐसा निश्चय होनेके कारण ही ने अद्वैतात्म-दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं है। क्योंकि क्रिया, कारक आर फल्रूप भेदका बाध करके "सत ब्रह्म रिक और अद्वितीय हैं" ''यह सब आत्मा ही हैं'' प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले अद्वेत आत्मज्ञानका कोई प्रत्यय होना सम्भव नहीं हैं। यदि कहो कि कर्मविधिविपयक ज्ञान ही िउसका बाधक है | तो ऐसा होना भी सम्भव नहीं है. क्योंकि जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता-भोक्तारूप जानता है और उससे होनेवाले कर्मफलमें राग-द्वेपरूप दोपोंसे युक्त है उसीके लिये कर्मका विधान किया गया है।

गंका—जो सम्पूर्ण वेदार्थको जाननेवाला है उसीके लिये कर्मका विधान किया गया है; इसलिये अद्वैतात्मज्ञानीको भी तो कर्म करना ही चाहिये ? नः कर्माधिकृतविषयस्य कर्तभोक्त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य
"सत् एकमेवादितीयम्" "आत्मेवेदं सर्वम्" इत्यनेनोपमिदितत्वात् । तसादिवद्यादिदोषवत
एव कर्माणि विधीयन्ते नाद्वैतज्ञानवतः । अत एव हि वक्ष्यति—
"सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति
ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति" (छा०
उ० २ । २३ । १ ) इति ।
तत्रैतसिक्रद्वैतविद्याप्रकरणे-

प्रवत्णवितः ऽभ्युद्यसाधनान्युपायनिरूपणम् पासनान्युच्यन्ते ।
कैवल्यसंनिकृष्टफलानि चाद्वैतादीषद्विकृतब्रह्मविषयाणि मनोमयः प्राणशरीर इत्यादीनि, कर्मसमृद्धिफलानि च कर्माङ्गसंवन्धीनि । रहस्यसामान्यान्मनोव्वतिसामान्याचः यथाद्वैतज्ञानं

समाधान—नहीं, क्योंकि कर्मके अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि रूप खाभाविक विज्ञान "सत् [ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है" "यह सब आत्मा ही है" इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो जाता है। इसल्ये कर्मोंका विधान अविद्यादि दोषवान् पुरुषके लिये ही किया गया है, अद्वैतात्मज्ञानीके लिये नहीं किया गया। इसीलिये श्रुति आगे कहेगी—"ये सब [कर्मकाण्डी] पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं तथा ब्रह्मनिष्ठ [ परमहंस ] अमरत्वको प्राप्त होता है।"

इस अद्वैतविद्याविषयक प्रकरणमे अभ्युदयकी साधनभूता उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन-का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती है और जो अद्वैतब्रह्मकी अपेक्षा प्राणशरीरः' 'मनोमयः इत्यादि वाक्योंके अनुसार कुछ विकारको प्राप्त द्वए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाळी हैं। वे उपासनाएँ कर्माङ्गसे सम्बद्ध है और कर्मफलकी समृद्धि ही उनका फल है। क्योंकि रहस्यमे । अर्थात् उप-निपद शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें ] तथा मनोवृत्तिरूप होनेमें उन (आत्मज्ञान और उपासनाओं ) में समानता है ि इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याके प्रकरणमें रक्खी गयी है । जिस

मनोवृत्तिमात्रं तथान्यान्यप्युपा-सनानि मनोवृत्तिरूपाणीत्यस्ति हि सामान्यम् । कस्तर्बद्धैतज्ञान-स्रोपासनानां च विशेषः ? उच्यते—

स्वाभाविकस्थात्मन्यक्रिये-<sub>ज्ञानोपासनयो</sub>- ऽध्यारोपितस्य कर्त्रा-

कानोपासनयो- उध्यारापितस्य कत्राविशेषः दिकारकित्रयाफलभेदिवज्ञानस्य निवर्तकमद्वैतिविज्ञानम्, रज्ज्ञादाविव सर्पाधध्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्ञादिस्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः।
उपासनं तु यथाशास्त्रसम्थितं
किञ्चिदालम्बनम्रुपादाय तस्मिन्
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति विशेषः।

तान्येतान्युपासनानि सत्त्व-शुद्धिकरत्वेन वस्तुतत्त्वावभास-कत्वादद्वैतज्ञानोपकारकाण्याल-म्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति पूर्वेम्चपन्यस्थन्ते । तत्र कर्माभ्या- प्रकार अद्वैतज्ञान मनोवृत्तिमात्र हैं उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ भी मनोवृत्तिरूप ही है—यही उन दोनो-की समानता है। तो फिर अद्वैतज्ञान और उपासनाओंमें अन्तर क्या है 'सो बतलाया जाता हैं—

अद्रैतात्मज्ञान अक्रिय आत्मामे स्वभावसे ही आरोपिन कर्ना आदि कारक, क्रिया और फलके भेदज्ञान-की निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्ज आदिके खरूपका निश्य रञ्ज आदि-में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त कर देता है। किन्तु उपासना नो किसी शास्त्रोक्त आलम्बनको ग्रहण-कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे अन्यवहित सदश चित्तवृतिका प्रवाह करना है-यही इन दोनोमे अन्तर है।

वे ये उपासनाएँ चित्तशुद्धि करनेवाली होनेसे वस्तुनस्वकी प्रकाशिका होनेके कारण अहैत-ज्ञानमे उपकारिणी हैं तथा आलम्बन-युक्त होनेके कारण सुगमतासे सम्पन्न की जा सकती है—इसीलिये इनका पहले निरूपण किया जाता है। तहाँ [साधारण पुरुषोंमें] सस्य दृढीकृतत्वात्कर्मपरित्यागे- क्यमियासकी दृढ़ता होनेके कारण नोपासन एव दुःखं चेतःसमर्पणं कर्तुमिति कर्माङ्गविषयमेव ताव-दादाञ्जपासनग्रपन्यस्यते-

कर्मका परित्याग करके उपासनामे ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन है। इसीसे सबसे पहले कर्माङ्ग-सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख किया जाता है-

उद्गीथदृष्टिसे ओंकारकी उपासना

## ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत। ओमिति ह्युद्रायति तस्योपव्याख्यानम् ॥१॥

ॐ यह अक्षर उद्गीय है, इसकी उपासना करनी चाहिये। 'ॐ' ऐसा ि उचारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान ( उचखरसे सामगान ) करता हैं । उस ( उद्गीयोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ।।१॥

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासी-त । ओमित्येतदक्षरं परमात्मनो-अभिधानं नेदिष्ठम् । तसिन्हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय-नामग्रहण इव लोकः । तदिहेति-परं प्रयुक्तमभिधायकत्वाद्व्या-वर्तितं शब्दखरूपमात्रं प्रतीयते । चाचादिवत्परस्थात्मनः तथा

उद्गीधशब्दवाच्य 'ॐ' अक्षरकी उपासना करे-'ॐ' यह अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती (प्रियतम) नाम है। उसीका प्रयोग किया जानेपर वह प्रसन्न होता है, जिस प्रकार कि साधारण लोक अपना प्रिय नाम उचारण करनेपर प्रसन्न होता है। वह ओङ्कार यहाँ (इस मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके आगे 'इति' शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त हुआ है । अर्थात् परमात्माका अभिधायक होनेके इतिशब्दद्वारा कारण व्यावर्तित ( पृथक् निर्दिष्ट ) होकर वह केवल शब्दखरूपसे प्रतीत होता है और इस प्रकार वह मूर्ति

प्रतीकं संपद्यते । एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन-साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व-वगतम् । जपकर्मखाध्यायाद्य-न्तेषु च बहुशः प्रयोगात्प्रसिद्ध-मस्य श्रेष्ठचम् ।

अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मक
मुद्रीथभक्त्यवयवत्वादुद्रीथशब्दवाच्यम्रपासीत । कर्माङ्गावयव
भूत ॐकारे परमात्मप्रतीके

दृढामैकाग्रथलक्षणां मितं संतनुयात् । स्वयमेव श्रुतिरोङ्गारस्योद्रीथशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह—
ओमिति ह्युद्गायित । ओमित्यारम्य हि यस्तादुद्गायत्यत उद्गीथ
ओङ्कार इत्यर्थः ।

आदिके समान परमात्माका प्रतीक ही सिद्ध होता है। इस तरह नाम और प्रतीकक्षपसे वह परमात्माकी उपासनाका उत्तम साधन है—ऐसा सम्पूर्ण वेदान्तप्रन्थोंमें विदित है। जप, कर्म और खाध्यायके आदि एवं अन्तमे बहुधा प्रयोग किया जानेके कारण \* इसकी श्रेष्टता प्रसिद्ध है।

अतः वह यह वर्णक्षप अक्षर उद्गीयमित्तका † अवयव होनेके कारण 'उद्गीय' शब्दवाच्य है, इसकी उपासना करें । अर्थात् [ उद्गीय-] कर्मके अङ्गभूत और परमात्माके प्रतीकखरूप ओंकारमें सुदृदृ एकाप्र-तारूप बुद्धिको अविच्छित्र भावमे संयुक्त करें । ओंकारके 'उद्गीय' शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है—'ॐ' ऐसा कहकर उद्गान करता है—अर्थात् क्योंकि उद्गाता 'ॐ' इस शब्दसे आरम्भ करके उद्गान करता है, इसलिये ओंकार उद्गीय है ।

<sup>\*</sup> जैसा कि भगवान्ने भी कहा है—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीता १७।२४)

† सामवेदीय स्तोत्रविशेषका नाम 'उद्गीयभक्ति' है । ओंकार उसका अंश्व
है । इसिलिये इसे उद्गीय कहा गया है ।

तस्योपन्याख्यानम्-तस्याक्षरयानी
स्योपन्याख्यानमेनम्रपासनमेनंनिभूत्येनंफलमित्यादिकथनम्रपन्याख्यानम्, प्रवर्तत इति वाक्यप्रवर्ततः
देशः ॥ १॥

. [ यहाँ ] उसका उपन्याख्यान यानी उस अक्षरका उपन्याख्यान [आरम्भ किया जाता है] अर्थात् इस प्रकार उसकी उपासना होती है, यह उसकी विभूति है और यह फल है इत्यादि प्रकारका जो कथन है उसे उपन्याख्यान कहते है । यहाँ 'प्रवर्तते' यह क्रियापद वाक्यशेष है।। १।।

उद्गीथका रसतमत्व

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः । अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥

इन [चराचर ] प्राणियोका पृथिवी रस (उत्पत्ति, स्थिति और लयका स्थान ) है। पृथिवीका रस जल है, जलका रस ओषियाँ है, ओषियोका रस पुरुष है, पुरुपका रस वाक् है, वाक्का रस ऋक् है, ऋक्का रस साम है और सामका रस उद्गीथ है॥२॥

एषां चराचराणां भूतानां पृथिवी रसो गतिः परायणमवष्टम्भः।पृथिव्या आपोरसोऽप्सु हि
ओता च प्रोता च पृथिवी, अतस्ता
रसः पृथिव्याः। अपामोषधयो
रसः, अप्परिणामत्वादोषधीनाम्।
तासां पुरुषो रसः, अन्नपरिणामत्वात्पुरुषस्य।

इन चराचर भूतोका पृथिवी रस यानी गति—परायण अर्थात् आश्रय है। पृथिवीका रस आप (जल) है, क्योंकि पृथिवी जलमे ही ओत-प्रोत है; इसल्यि वह पृथिवीका रस है। जलका रस ओषियाँ है, क्योंकि ओषियाँ जलका ही परिणाम है । उन (ओषियों) का रस पुरुष है क्योंकि पुरुप (नरदेह) अलका ही परिणाम है। तस्यापि पुरुषस्य वाग्र्सः, पुरुषावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, अतो वाक्पुरुषस्य रस उच्यते । तस्या अपि वाच ऋग्रसः सार-तरा । ऋचः साम रसः सार-तरम् । तस्यापि साम्न उद्गीथः

प्रकृतत्वादोंकारः सारतरः ॥२॥ सारतर है ॥२॥ एवम्— इस प्रकार—

स एष रसाना रसतमः परमः पराध्योऽष्टमो यदुद्रीथः॥३॥

यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोंमे रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका आश्रयस्थान और [पृथिवी आदि रसोमे ] आठवॉ है ॥३॥

स एष उद्गीथाख्य ॐकारो
भूतादीनाम्रुत्तरोत्तररसानामतिशयेन रसो रसतमः परमः
परमात्मप्रतीकत्वात् । पराध्यः—
अर्थ स्थानं परं च तद्र्धं
च परार्धं तद्र्हतीति पराध्यः
परमात्मस्थानाहः परमात्मबदुपास्यत्वादित्यभिप्रायः । अष्टमः
पृथिव्यादिरससंख्यायां यदुद्गीथो य उद्गीथः ॥ ३॥

उस पुरुषका भी रस वाक् है, पुरुपके अवयवोंमे वाक् ही सबसे अधिक सार वस्तु है, इसिटिये वाक् पुरुपका रस कही जाती है। उस वाणीका भी उससे भी अधिक सारभ्त ऋक् ही रस है, ऋक्का रस साम है जो उससे भी अधिक सारतर वस्तु है तथा उस सामका भी रस उद्गीथ (ॐकार) है। यहाँ प्रकरण होनेके कारण उद्गीथ शब्दसे ओंकार ही अभिप्रेत है, यह सामसे भी

वह यह उद्गीयसंज्ञक ओंकार मृत आदिके उत्तरोत्तर रसोमे अतिशय रस अर्थात् रसतम है, परमात्माका प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है, परार्ध्य है—अर्थ स्थानको कहते है, जो पर होते हुए अर्थ हो उसका नाम परार्ध है उसके योग्य होनेसे यह परार्ध्य है; तात्पर्य यह है कि परमात्मा-के समान उपासनीय होनेके कारण यह परमात्माका स्थान होने योग्य है। तथा यह जो उद्गीय है पृथिवी आदि रसोंकी गणनामे आठवाँ है।।३।। उद्गीथोपासनान्तर्गत ऋक्, साम्र और उद्गीथका निर्णय

वाच ऋग्रस इत्युक्तम्-

वाणीका रस ऋक् है-ऐसा कहा गया [सो]---

कतमा कतमर्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ ॥

यह विचार किया जाता है कि कौल-कौन ऋक् है, कौन-कौन साम है और कौन-कौन उद्गीय है 2 ॥४॥

सा कतमा ऋक् १ कतमत्तत्साम १ कतमो वा स उद्गीथः १
कतमा कतमेति वीप्सादरार्था ।
नतु 'वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने
डतमच् ।' न ह्यत्र ऋग्जातिबहुत्वम्, कथं डतमच्प्रयोगः १

कौन-सी वह ऋक् है, कौन वह साम है और कौन-सा वह उद्गोथ है ? 'कतमा-कतमा' (कौन-कौन)यह द्विरुक्ति आदरके लिये है।

शंका—'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्' \* (५ । ३ । ९३) इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार 'डत-मच्' प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया है । किन्तु यहाँ ऋग्जातिकी बहुलता सम्भव नहीं है, फिर 'डतमच्' प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया गया ?

\* इस मूत्रका तात्पर्य यह है कि जहाँ विभिन्न जातियों के अनेक पदार्थ होते है वहाँ किसी एक जातिक पदार्थका निश्चय करनेके लिये 'हतमच्' प्रत्यय-का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कट आदि बहुत-सी वेदशाखाएँ है, उनमें के कट जातिका निश्चय करनेके लिये ही 'कतमः कठः' ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। परन्तु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है, फिर उसमे 'डतमच्' प्रत्ययका प्रयोग केसे हो सकता है ? नेष दोषः, जातौ परिप्रश्नो जातिपरिप्रश्न इत्येतिसिन्त्रिंग्रहे जातावृग्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तेः। न तु जातेः परिप्रश्न इति विगृद्यते।

ननु जातेः परिप्रश्न इत्यसिनित्रप्रहे कतमः कठ इत्याद्यदाहरणमुपपन्नम्, जातौ परिप्रश्न
इत्यत्र तु न युज्यते।

तत्रापि कठादिजातावेव
व्यक्तिबहुत्वाभित्रायेण परिप्रश्न
इत्यदोषः । यदि जातेः परिप्रश्नः
स्यात्कतमा कतमर्गित्यादावुपसंख्यानं कर्तव्यं स्यात् । विमृष्टं
भवति विमर्शः कृतो भवति॥४॥

समाधान—यह कोई दोप नहीं है; क्योकि 'जातिपरिप्रश्न' इस पदका 'जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विग्रह करन-पर जातिमें व्यक्तियोकी अनेकता तो सम्भव है ही; यहाँ 'जातिका परिप्रश्न' ऐसा विग्रह नहीं किया जाता।

शंका—िकन्तु 'जातिका परिप्रश्न' ऐसा विग्रह करनेपर ही 'कतमः कठः' (आपमे कठशाखात्राला कौन है ') इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता है, 'जातिमे परिप्रश्न' ऐसा विग्रह होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता।

समाधान—वहाँ भी कठादि जातिमें ही व्यक्तियोंकी बहुळताके अभिप्रायसे ही ऐसा प्रश्न किया गया है—इसिंख्ये इसमे कोई दोप नहीं है। यदि यह प्रश्न (ऋगादि-की) जातिसे सम्बन्ध रखता तो कीन-कौन ऋक् हैं? इत्यादि मन्त्रसे यह ताल्य सिद्ध न होनेके कारण उसके लिये किसीपृथक् सूत्रका विधान किया जाता।\* [अब यह] विमृष्ट होता है अर्थात् इसका विचार किया जाता है।।

<sup>\*</sup> तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ जातिमे प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्धी प्रश्न माना जाय तो 'कौन-कौन ऋक् हैं ?' यह प्रश्न असङ्गत हो जाता है क्योंकि ऋक् एक जाति है, उसमे रहनेवाले—भिन्न-भिन्न मन्त्रोको पृथक्-पृथक् जाति नहीं है। यहाँ ऋक्त्वजातिविशिष्ट मन्त्ररूप व्यक्तियोंके विषयमे ही यह प्रश्न किया गया है।

विमर्शे हि कृते सति प्रति-वचनोक्तिरुपपन्ना- इस प्रकार विचार किये जानेपर ही यह प्रतिवचन (उत्तर) रूप उक्ति सम्भव हो सकती है कि-—

वागेवक् प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्रीथः । तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्चक् च साम च ॥ ५ ॥

वाक् ही ऋक् है, प्राण साम है ओर ॐ यह अक्षर उद्गीथ है। यह जो ऋक् और सामरूप वाक् और प्राण है परस्पर मिथुन (जोड़े)है॥५॥

वागेवक् प्राणः साम, आंमित्येतदक्षरमुद्रीथ इति । वागृचोरेकत्वेऽपि नाष्टमत्वव्याघातः,
पूर्वसाद्वाक्यान्तरत्वातः, आप्तिगुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षरमुद्रीथ इति ।

वाक्प्राणावृक्सामयोनी इति
वागेवक् प्राणः सामेत्युच्यते
यथाक्रममृक्सामयोन्योविक्प्राणयोग्रीहणे हि सर्वासामृचां सर्वेषां
च साम्नामवरोधः कृतः स्थात्।

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ है। इस प्रकार वाक् और ऋक्की एकता होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमे बतलाये हुए उद्गीयके] अष्टमत्वका व्याघात नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यसे भिन्न वचन है, 'ओमित्येतदक्षर-मुद्गीथः' यह वचन ओकारके व्याप्ति-गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है [ और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम-वका प्रतिपादन करनेके लिये है ]।

वाक् और प्राण कमशः ऋक् और सामके कारण हैं। इसिटिये वाक् ही ऋक् है और साम प्राण है— ऐसा कहा जाता है। क्रमशः ऋक् और सामके कारणरूप वाक् और प्राणका प्रहण करनेसे सम्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका अन्तर्भाव हो जाता है, तथा सम्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका अन्तर्भाव होनेपर ऋक् और सर्वक् सामावरोधे चक्सीमसाध्या-नां च सर्वकर्मणामवरोधः कृतः स्यात् । तदवरोधे च सर्वे कामा अवरुद्धाः स्युः । ओमित्येतदक्षर-मुद्रीथ इति भक्त्याशङ्का निवर्त्यते ।

तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दि-इयते । किं तन्मिथुनम् ? इत्याह-सवक्राम-प्राणश्च कारणभूतौ मिथुनम् । ऋक्च साम चेति ऋक्सामकारणावृ-क्सामशब्दोक्तावित्यर्थः। न तु खातन्त्र्येण ऋक्च साम च मिथुनम्। अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चेत्येकं मिथुनमृक्साम चापरं मिथुनमि-ति द्वे मिथुने स्वाताम् । तथा च तद्वैतन्मिथुनमित्येकशचननिर्दे-शोऽनुपपन्नः स्यात् । तसादकसा-मयोन्योर्वाक्प्राणयोरेव नत्वम् ॥५॥

सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पृण कर्मा-का अन्तर्भाव हो जाता है, और उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त कामनाएँ उनके अन्तर्भृत हो जाती है।\* 'उद्गीय' शब्दसे सम्पृण उद्गीय-भक्ति न ले ली जाय इस आशङ्काको 'ओम' यह अक्षर ही उद्गीय है, ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है।

'तद्वा एतत्' इत्यादि वाक्यसे मिथुनका निर्देश किया जाता है। वह मिथुन कौन है ? सो बतलाने है—यह जो सम्पूर्ण ऋक् और सामके कारणभूत वाक और प्राण है मिथुन है। 'ऋक् च साम च' इसमे ऋक् और सामके कारण ही ऋक् और साम शब्दोसे कहे गये है। ऋक् और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक् और प्राण यह एक मिथुन तथा ऋक् और साम-यह दूसरा मिथुन प्रकार दो मिथुन होते; और ऐसा होनेपर 'तद्वा एतन्मिथुनम्' यह एकवचन अनुपपन होता। अतः ऋक् और सामके कारणभूत वाक और प्राण हो मिथुन है ॥५॥

<sup>#</sup> इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्तिका कारण होनेवाला ओंकार व्याप्तिगुणविशिष्ट है—यह सिद्ध होता है।

## ओंकारमे संस्रष्ट मिथुनके समागमका फल

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिद्मक्षरे स५ सज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् ॥ ६॥

वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरमें संसुष्ट होता है। जिस समय मिथुन (मिथुनके अवयव) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी कामनाको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥६॥

तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमित्येतसिन्नक्षरे संसृज्यते। एवं
सर्वकामावाप्तिगुणविशिष्टं मिथुनमोंकारे संसृष्टं विद्यतः इत्योंकारस्य सर्वकामावाप्तिगुणवन्त्वं प्रसिद्धम् । वाङ्मयत्वमोंकारस्य
प्राणनिष्पायत्वं च मिथुनेन
संसृष्टत्वम्।

मिथुनस्य कामापियतृत्वं प्रसिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते—यथा
लोके मिथुनौ मिथुनावयवौ स्तीपुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्यधर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः
प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ
कामम् । तथा च स्तात्मानुप्रविष्टेन मिथुनेन सर्वकामाहि-

वह यह इस प्रकारका मिथुन उँ इस अक्षरमें संसृष्ट होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त मिथुन ओंकारमे संसृष्ट रहता है, इसल्ये ओंकारका सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है। ओकार वास्त्रय है और प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाला है— यही उसका मिथुनसे संसृष्ट होना है।

कामनाओकी प्राप्ति करा देना
यह मिथुनका धर्म प्रसिद्ध है—इस
विषयमे दृष्टान्त कहा जाता है—
जिस प्रकार छोकमें मिथुन यानी
मिथुनके अवयवभूत स्त्री और पुरुष
परस्पर मिछते है—प्राम्यधर्मसे
आपसमे संसर्ग करते है उस समय
वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते
है । इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट
मिथुनके द्वारा ओकारका सम्पूर्ण

प्रायः ॥ ६ ॥

गुणवत्त्वमोंकारस्य सिद्धमित्यभि-ं कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है-यह इसका अभिप्राय है ॥६॥



उद्गीथदृष्टिसे ओंकारकी उपासना करनेका फल

भवतीत्याह-

तदुपासकोऽप्युद्गाता तद्भर्मा उस (ओकार) का उपासक उद्गाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त े होता है, यह बतलाया जाता है—

आपयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वा-नक्षरमुद्रीथमुपास्ते॥ ७॥

जो विद्वान् (उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी उपासना करता है वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है।।७॥

आपियता ह वै कामानां यजमानस्य भवति । य एतदश्वर-मेवमाप्तिगुणवदुद्गीथम्रपास्ते त-म्यैतद्यशोक्तं फलमित्यर्थः। ''तं यथा यथोपासते तदेव भवति" इति श्रुतेः ॥ ७॥

यजमानकी कामनाओको प्राप्त करा देनेवाला होता है। तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार इस आप्तिगुणवान् अक्षर उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है, जैसा कि "उस-की जिस-जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥७॥

ओंकारकी समृद्धिगुरावत्ता

समृद्धिगुणवांश्रोंकारः,कथम् १ ओंकार समृद्धि गुणवाला भी है,

सो किस प्रकार ?

तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किं चानुजानात्योमित्येव तदाह एषा एव समृद्धियदनुज्ञा । समर्घयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्ते ॥ ८ ॥

वह यह ओंकार ही अनुज्ञा (अनुमितसूचक) अक्षर है। [मनुष्य] किसीको जो कुछ अनुमित देता है तो 'ॐ' ऐसा ही कहता है। यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इस उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंको समृद्ध करनेवाला होता है।।८।।

तद्वा एतत्प्रकृतमनुज्ञाक्षरमनुज्ञा च साक्षरं च तत्। अनुज्ञा
चानुमितरोङ्कार इत्यर्थः। कथमनुज्ञाः ? इत्याह श्रुतिरेव—यद्वि
किं च यित्कं च लोके ज्ञानं धनं
वानुजानाति विद्वान्धनी वा
तत्रानुमितं कुर्वन्नोमित्येव तदाह।
तथा च वेदे—"त्रयित्वं श्रुदित्योमिति होवाच" ( वृ० उ० ३।
९। १) इत्यादि। तथा च
लोकेऽपि तवेदं धनं गृद्धामीत्युक्त
ओमित्येवाह।

वह यह ओकार ही अनुजाक्षर है। जो अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे अनुज्ञाक्षर कहते है। अनुज्ञा अनुमति-का नाम है,अर्थात् ॐकार अनुज्ञा है। वह अनुज्ञा किस प्रकार है ? सो खयं श्रुति ही बतलाती है—लोकमें कोई विद्वान् या धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा धनके हिये अनमति देता है तो उस सम्बन्धमें अपनी अनुमति देते हुए वह 'ॐ' ऐसा ही कहता है। तथा वेदमें भो 'तैतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 'ॐ' ऐसा कहा" इत्यादि कहा है \* और लोकमें भी भैं तेरा यह धन लेता हूँ ' ऐसा कहनेपर 'ॐ' ऐसा ही कहते हैं।

<sup>#</sup> शाकत्यनामक एक ब्राह्मणने याजवत्क्यसे पूछा कि कितने देवता है ? उसके उत्तरमे याज्ञवत्क्यने कहा—'तैंतीस'। तब शाकत्यने 'ॐ' ऐसा कहकर अपना अनुमति प्रकट की। (बृहदारण्यकोपनिषद्)

अत एषा उ एवेषेव समृद्धिर्यदनुज्ञाः यानुज्ञा सा समृद्धिस्तन्मूलत्वादनुज्ञायाः । समृद्धो
ह्योमित्यनुज्ञां ददाति । तस्मात्
समृद्धिगुणवानोङ्कार इत्यर्थः ।
समृद्धिगुणोपासकत्वात्तद्धर्मा सन्
समर्धियता ह वै कामानां यजमानस्य भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथम्रपास्त इत्यादि
पूर्ववत् ॥ ८॥

अतः 'एपा उ एव' अर्थात् यही
समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहलाती
है। जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है,
क्योंकि अनुज्ञा समृद्धिम्लक होती
है। समृद्ध पुरुप ही 'ॐ' ऐसी अनुज्ञा
देता है। अतः तात्पर्य यह है कि
ओंकार समृद्धि गुणवाला है। जो ऐसा
जाननेवाला पुरुप इस उद्गीथ अक्षरकी
उपासना करता है वह समृद्धि गुणयुक्त
वस्तुका उपासक होनेके कारण उसके
ही समान धर्मवाला होकर अपने
यजमानकी कामनाओंको समृद्ध
(पूर्ण) करनेवाला होता है—इन्यादि
पूर्ववत् जानना चाहिये॥८॥

→£ॐॐ ओकारकी स्तुाति

अथेदानीमक्षरं स्तौत्युपास्य-

त्वात्प्ररोचनार्थम्, कथम् ?

ओंकार उपासनीय है, अतः [ उसकी उपासनामें ] रुचि उत्पन्न करनेके छिये अन [ श्रुति ] उस अक्षरकी स्तुति करती है। किस प्रकार ?—

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति श<sup>५</sup>सत्योमित्युद्रायत्येतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्नारसेन ६

उस अक्षरसे ही यह [ऋग्वेदादिरूप] त्रयीविद्या प्रवृत्त होती है। 'ॐ' ऐसा कहकर ही [अध्वर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, 'ॐ' ऐसा कहकर ही होता शंसन करता है तथा 'ॐ' ऐसा कहकर ही उद्गाता उद्गान करता है। इस अक्षर [परमात्मा] की पूजाके लिये ही [सम्पूर्ण वैदिक कर्म हैं ]। तथा इसीकी महिमा और रस (ब्रीहि-यवादि हिव ) के द्वारा [सब कर्म प्रवृत्त होते है ]॥९॥

तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदादिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयीविद्याविहितं कर्मेत्यर्थः। न हि
त्रयीविद्येवाश्रावणादिभिर्वर्तते ।
कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसिद्रम्।कथम्?ओमित्याश्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्धायतीति
लिङ्गाच सोमयाग इति गम्यते।

तच कर्मेंतस्यैवाक्षरस्यापिनतये पूजार्थम्। परमात्मप्रतीकं
हि तत्। तदपिचितिः परमात्मन
एव सा। "स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
सिद्धिं विन्दति मानवः" (गीता
१८।४६) इति स्मृतेः।

किं चैतस्यैवाक्षरस्य महिम्ना
महत्त्वेन ऋत्विग्यजमानादिप्राणैरित्यर्थः । तथैतस्यैवाक्षरस्य
रसेन ब्रीहियवादिरसनिर्वृत्तेन

उस प्रकृत अक्षरसे ही यह ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्या अर्थात् त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म प्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रावण आदि कर्मोद्वारा खयं त्रयीविद्या ही प्रवृत्त नही हुआ करती । हाँ, यह प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार प्रवृत्त हुआ करता है । किस प्रकार है सो बतलाते हैं—] उँ० ऐसा कहकर [अध्वर्य ] आश्रावण करता है, उँ० ऐसा कहकर [होता] शंसन करता है और उँ० ऐसा कहकर [उद्गाता ] उद्गान करता है । इस प्रकारके लिङ्गसे जाना जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है ।

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी ही अपचिति—पूजाके लिये है, क्योंकि वह परमात्माका प्रतोक है, अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही पूजा है; जैसा कि ''अपने कर्मसे उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि लाभ करता है" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है।

तथा इस अक्षरकी महिमा—
महत्त्व यानी ऋत्विज् एवं यजमान
आदिके प्राणोसे ही तथा इस अक्षरके
रस—वीहि-यवादिरससे निष्णत्व
हुए हिवसे ही [ वैदिककर्म सम्पन्न

होते है ]। [तो क्या वे प्राण और हविषेत्यर्थः; यागहोमाद्यक्ष्रेण हिन उस अक्षरके निकार है ? क्रियते । तचादित्यग्रुपतिष्ठते । इसपर कहते है- ] वे याग-होमादि इस अक्षरके उचारणपूर्वक ततो बृष्टचादिक्रमेण प्राणोऽस्रं ही किये जाते हैं। वे कर्म आदित्य-को प्राप्त होते हैं। फिर उससे च जायते । प्राणैरन्नेन च यज्ञ-वृष्टि आदि क्रमसे प्राण और अन्नर्का उत्पत्ति होती है तथा प्राण और स्तायते । अत उच्यते 'अक्ष-अन्नसे यज्ञका प्रसार किया जाता है। इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे रस्य महिम्ना रसेन' इति ॥ ९ ॥ और रससे' ऐसा कहा गया है ॥९॥

#### 

अज्ञ और तज्ज्ञके कर्मका भेद

तत्राक्षरिवज्ञानवतः कर्मकर्त- | व्यमिति स्थितमाक्षिपति-

ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर-विज्ञान है उसीको कर्म करना चाहिये—इस व्यवस्थामे श्रुति आक्षेप करती है—

तेनोमौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्चन वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो-गिट्टा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्योप-व्याख्यानं भवति ॥ १०॥

जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों हो उसके द्वारा [कर्म] करते हैं। किन्तु विद्या और अविद्या दोनों ही विभिन्न-फल्टायिनी हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त होकर किया जाता है वही प्रवलतर होता है इस प्रकार निश्चय ही यह सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है।।१०।।

तेनाक्षरेणोभौ यश्चैतदक्षरमेवं व्याख्यातं वेट यश्च कर्ममात्र-विदक्षरयाथात्म्यं न वेद ताबुभौ करुतः कर्म। तयोश्च कर्मसाम-र्ध्यादेव फलं स्यातिक तत्राक्षर-याथात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि लोके हरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा-भिज्ञेतरयोर्जिरेचनम् । यसानाना तु विद्या चाविद्या च भिन्ने हि विद्याविद्ये । तुशब्दः पक्षव्यावृत्त्यर्थः।

न ॐकारस्य कर्माङ्गत्वमात्र-विज्ञानमेव रसतमाप्तिसमृद्धिगुण-वद्विज्ञानम् ,किं तिहैं?ततोऽभ्यधि-कम् । तसात्तदङ्गाधिक्यात्फला-धिक्यं युक्तमित्यभित्रायः । दृष्टं हि लोके वणिक्छवरयोः पद्मरागादि-

उस अक्षरके द्वारा दोनो ही प्रकारिके लोग कर्म करते हैं: कौन-कौन <sup>2</sup> ] ( १ ) जो इस अक्षरको जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है उसी प्रकार जानते है: और (२) जो केवल कर्मको ही जानते है, अक्षरके यथार्थ खरूपको नही जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान करते है । अब यदि कोई कहे कि ] उन्हें कर्मके सामर्थ्यसे ही फलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके याधात्म्यको जाननेकी क्या आव-श्यकता है**.** क्योंकि छोकमे हरीतकी-के रसको जाननेवाले और जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि विद्या और अविद्या इन दोनोंमे भेद है--विद्या और अविद्या दोनो ही भिन्न-भिन्न हैं। 'तु' शब्द पक्षकी व्यावृत्ति करनेके लिये है।

ओंकार रसतम तथा आप्ति और समृद्धि इन गुणोसे युक्त है—ऐसा जानना उसे केवल कर्माङ्गमात्र जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो फिर कैसा है ? उससे सब प्रकार बढा हुआ है । अतः अभिप्राय यह है कि कर्माङ्गङ्गानसे उत्कृष्ट होनेके कारण उसके फल्की उत्कृष्टता भी उचित ही है । लोकमें यह देखा ही गया है कि व्यापारी और भील—

मिणिविक्रये विणजो विज्ञानाधि-क्यात्फलाधिक्यम् । तसाद्यदेव विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन् करोति कर्म श्रद्धया श्रद्धयानश्र सन्नुपनिषदा योगेन युक्तश्रे-त्यर्थः, तदेव कर्म वीर्यवक्तरम-विद्वत्कर्मणोऽधिकफलं भवतीति। विद्वत्कर्मणोवीर्यवक्तरत्ववचनाद-विद्वषोऽपि कर्म वीर्यवदेव मव-तीत्यभिप्रायः।

न चाविदुषः कर्मण्यनिध-कारः । औषम्त्ये काण्डेऽविदुषा-मप्यार्त्विज्यदर्शनात् । रसतमाप्ति-समृद्धिगुणवदश्वरिमत्येकग्रुपास-नम्, मध्ये प्रयत्नान्तरादर्शनात् । अनेकैहिं विशेषणैरनेकधोपास्यत्वात् खल्वेतस्यैव प्रकृतस्योद्गीथा-ख्यस्याक्षरस्योपच्याख्यानं भवति ॥ १० ॥

इन दोनोमेसे व्यापारीको पद्मरागादि मणियोको विक्रीका अधिक ज्ञान होनेके कारण अधिक फल होता है। अतः विद्या अर्थात् विज्ञानसे युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु होकर और उपनिपद् अर्थात् योगसे युक्त होकर जो कर्म करता है वहीं वीर्यवत्तर होता है—अविद्वान्के कर्मसे अधिक फल देनेवाला होता है। विद्वान्का कर्म वीर्यवत्तर बतलाया गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि अविद्वान्का भी कर्म वीर्यवान् तो होता ही है—ऐसा इसका अभिप्राय है।

अविद्वान्का कर्ममें अधिकार न हो—ऐसी बात भी नहीं है; क्योंिक औषस्यकाण्डमें (इस अध्यायके दशम खण्डमें) अविद्वानोंकों भी ऋत्विक्कर्म करते देखा जाता है। वह अक्षर रसतम तथा आप्ति और समृद्धि गुणोसे युक्त है—ऐसी एक उपासना है, क्योंिक इसका निरूपण करते समय बीचमें कोई और प्रयत्न नहीं देखा गया। अनेको विशेषणोद्वारा अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारण निश्चय ही यह सब इस उद्गीथसंज्ञक प्रकृत अक्षरकी ही व्याख्या है। १०।

**₩₩** 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥ ४

# हितीय खण्ड

प्राणोपासनाकी उत्क्रष्टता सूचित करनेवाली आख्यायिका

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध

देवा उद्गीथमाजह्रुरनेनैनानभिभविष्याम इति ॥ १॥

प्रसिद्ध है, [ पूर्वकालमे ] प्रजापितके पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेसे देवताओने यह सोचकर कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीयका अनुष्ठान किया ॥१॥

देवासुरा देवाश्वासुराश्च । देवा दीव्यतेद्योतनार्थस्य आस्यायिकार्थ-निर्वचनम् शास्त्रोद्धासिता इ-न्द्रियवृत्तयः । असुरास्तद्विपरीताः विष्वग्विषयासु स्वेष्वेवासुषु प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि-क्यस्तमआस्मिका इन्द्रियवृत्तय एव। हवा इति पूर्ववृत्तोद्धासकौ निपातौ । यत्र यसिन्निमित्त इतरेतरविषयापहारलक्षणे संये-

देवासुराः--देवता और असर-गण । 'देव' शब्द द्योतनार्थक 'दिव' धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका अभिप्राय शास्त्रालोकित इन्द्रिय-वृत्तियाँ है। तथा उसके विपरीत, जो अपने ही असुओं (प्राणो) मे यानी विविध विषयोमे जानेवाली प्राणनिक्रयाओमे (जीवनोपयोगी प्राणव्यापारोमे ) ही रमण करनेवाळी होनेके कारण खभावसे ही तमः-प्रधाना इन्द्रियवृत्तियाँ है वे ही 'असुर' कहलाती है। 'ह' और 'वै' ये पूर्व वृत्तान्तको सूचित करनेवाले निपात है। 'यत्र' जिस निमित्तसे अर्थात् एक-दूसरेके विषयोके अप-

तिरे । मंपूर्वस्य यततेः सङ्ग्रा-मार्थत्विमिति सङ्ग्रामं कृतवन्त इत्यर्थः।

शास्त्रीयप्रकाशवृत्त्यभिभवनाय स्वाभाविक्यस्तमोरूपा प्रवृत्ताः इन्द्रियवृत्तयोऽसुराः । तथा तद्धि-शास्त्रार्थविषयविवेक-परीताः ज्योतिरात्मानो देवाः खाभावि-कतमोरूपासुराभिभवनाय प्रवृत्ता इत्यन्योन्याभिभवोद्भवरूपः सङ्-ग्राम इव सर्वप्राणिप प्रतिदेहं देवासुरसङ्ग्रामोऽनादिकालप्रवृत्त इत्यभिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या-यिकारूपेण धर्माधर्मीत्पत्तिविवेक-विज्ञानाय कथ्यते प्राणविश्रुद्धि-विज्ञानविधिपरतया ।

अत उभयेऽपि देवासुराः

प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः।

प्रजापतिः कर्मज्ञानाधिकृतः पुरुषः

हरणरूप जिस किसी निमित्तसे संयत हुए । 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'यत्' धातुका अर्थ संप्राम होनेके कारण इसका अभिप्राय 'उन्होने संप्राम किया'ऐसा समझना चाहिये।

शास्त्रीय प्रकाशवृत्तिका पराभव करनेके लिये प्रवृत्त हुई खभावसे ही तमोरूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर है। तथा उनसे त्रिपरीत शास्त्रार्थविषयक विवेक उयोतिः खरूप देवगण खा-माविक तमोरूप असुरोका पराभव करनेके लिये प्रवृत्त है। इस प्रकार परस्परकी वृत्तियोके अभिभव-उद्भवरूप संप्रामके समान देवासुर-संग्राम अनादिकालसे सम्पूर्ण प्राणियोमें प्रत्येक देहमें होता आ रहा है--ऐसा इसका अभिप्राय है । यहाँ श्रति धर्माधर्म-की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने-के लिये प्राणोकी विशुद्धिके विज्ञानका विधान करते हुए आख्यायिका-रूपसे उसीका वर्णन कर रही है।

इसीसे ये देवता और असुर, दोनों प्रजापतिके पुत्र है इसिलिये प्राजापत्य, "पुरुप ही उक्य है, यही महान् प्रजापति है" इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान ''पुरुष एवोक्थमयमेव महान्प्रजा-पतिः" इति श्रुत्यन्तरात्। तस्य हि शासीयाः स्वाभाविक्यश्च करण-वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु-द्भवत्वात ।

तत्तत्रोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते ह देवा उद्गीथमुद्गीथमक्तयुपल-क्षितमौद्रात्रं कर्माजह्रुराहृतवन्तः। तस्यापि केवलस्याहरणासंभवा-ज्ज्योतिष्टोमाद्याहृतवन्त इत्यमि-प्रायः। तत्किमर्थमाजहरुः ? इत्यु-च्यते-अनेन कर्मणैनानसुरान-**मिमविष्याम** इत्येवमभिप्रायाः सन्तः ॥ १ ॥

( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका नामं है जिह्याका नहीं । उसीकी शास्त्रीय और खाभाविक-ये परस्पर-विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ सन्तानके समान है, क्योंकि इनका आविभीव उसीसे होता है।

त्रत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके संग्राममें कारण होनेवाले उस देवताओने उद्गीयका यानी उद्गीथ-मक्तिसे उपलक्षित औद्रात्र कर्मका आहरण-अनुष्ठान किया । अकेले उसीका अनुष्ठान होना असम्भव होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा इसका अभिप्राय है । उन्होंने उसका अनुष्ठान किस्रिलेये किया ? सो बतलाया जाता है-इस कर्मसे हम इन असुरोका पराभव कर देंगे-ऐसे अभिप्रायवाले होकर [ उन्होने औद्रात्र कर्म किया ] ॥१॥

### त्राणादिका सदोषत्व

यदा च तदुद्गीथं कर्माजिही- | जिस समय उन्होने उस उद्गीथ र्षवस्तदा-

कर्मका अनुष्ठान करना चाहा उस

ते ह नासिक्यं प्राणमुद्रीथमुपासांचिकिरे । त हा-सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिन्नति सुरिभ च दुर्गन्धि च पाप्मना होष विद्धः ॥ २॥

उन्होने नासिकामे रहनेवाले प्राणकी उद्गीथरूपसे उपासना की । किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्य और दुर्गन्य दोनोहीको सूँघता है, क्योंकि वह पापसे विधा हुआ है ॥२॥

ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां
भवं प्राणं चेतनावन्तं घाणं प्राणमुद्रीथकर्तारमुद्गातारमुद्गीथभक्तचोपासांचिकिरे कृतवन्त इत्यर्थः।
नासिक्यप्राणदृष्टचोद्गीथाख्यमक्षरमोङ्कारमुपासांचिकिर इत्यर्थः।
एवं हि प्रकृतार्थपरित्यागोऽप्रकृतार्थोपादानं च न कृतं स्यात्।
'खल्वेतस्यैवाक्षरस्य' इत्योङ्कारो
स्नुपास्यतया प्रकृतः।

नन्द्रीथोपलक्षितं कर्माहत-वन्त इत्यवोचः, इदानीमेव कथं नासिक्यप्राणदृष्टचोङ्कारम्रपासां-चिक्रर इत्यात्थः ? प्रसिद्ध है, उन देवताओंने नासिक्य—नासिकामे रहनेवाले प्राण यानी चेतनावान् प्राणकी, जो उद्गीथकर्ता—उद्गाता है, उद्गीध-मक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है कि उद्गीधसंज्ञक ओंकार अक्षरकी नासिक्य प्राणदृष्टिसे उपासना की । इस प्रकार प्रकृत अर्थका परित्याग और अप्रकृत अर्थका प्रहृण नहीं करना पड़ता; क्योंकि 'खल्वेतस्येवा-क्षरस्य' इस श्रुतिवचनके अनुसार यहाँ उपास्यरूपसे ओकारका ही प्रकरण है ।

शंका—िकन्तु तुमने तो कहा था कि उन्होंने 'उद्गीथ'शब्दसे उप-लक्षित कर्मका अनुष्टान किया। अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीथ-संज्ञक ओंकार अक्षरकी ही नासिक्य प्राणदृष्टिसे उपासना की? नैष दोषः ; उद्गीथकर्मण्येव हि तत्कर्त्तप्राणदेवतादृष्टयोद्गीथ-भक्त्यवयवश्रोङ्कार उपास्यत्वेन विवक्षितोन खतन्त्रः।अतस्ताद-ध्येन कर्माहृतवन्त इति युक्त-मेवोक्तम्।

तमेवं देवेईतम्रद्वातारं हासु-राः स्वाभाविकतमआत्मानो ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं स्वोत्थेन पाप्मनाधर्मासङ्गरूपेण विविधुविद्धवन्तः संसर्गं कृतवन्त इत्यर्थः । स हि नासिक्यः प्राणः कल्याणगन्धग्रहणाभिमानासङ्गा-भिभूतविवेकविज्ञानो बभूव । स तेन दोषेण पाप्मसंसर्गी बभूव । तदिदमुक्तमसुराः पाप्मना वि-विधुरिति ।

यसादासुरेण पाप्मना विद्ध-स्तसात्तेन पाप्मना प्रेरितो घाणः प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्। समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उद्गीधकर्ममे ही उसका कर्ता जो प्राणदेवता है उसीकी दृष्टिसे उद्गीधभक्तिका अव-यवभूत ओंकार उपास्यरूपसे विवक्षित है—स्वतन्त्र ओकार नहीं। अतः उसीके लिये औद्गात्र कर्मका अनुष्टान किया—ऐसा जो कहा है वह उचित ही है।

देवताओंसे इस प्रकार वरण किये हुए उस उद्गाता ज्योति:- स्वरूप नासिक्य प्राणदेवको स्वभाव- से ही तमोविशिष्ट असुरोने अधर्म और आसक्तिरूप अपने पापसे वेध दिया; अर्थात् उससे संयुक्त कर दिया । वह नासिक्य प्राण पुण्य गन्धको ग्रहण करनेके अभिमान और आसक्तिसे अभिभूत विवेक और विज्ञानवाला हो गया । उस दोषके कारण वह पापसे संसर्गवाला हो गया । इसीसे यह कहा है कि असुरोने उसे पापसे विद्र कर दिया ।

क्योकि प्राण आसुर पापसे विद्ध है इसल्यि उस पापसे प्रेरित हुआ ही वह प्राणियोंका घ्राणसंज्ञक प्राण दुर्गन्धको ग्रहण करनेवाला है। अतस्तेनोभयं जिन्नति लोकः
सुरिम च दुर्गन्धि च पाप्मना
ह्येष यस्माद्विद्धः । उभयग्रहणमविवक्षितम्, 'यस्योभयं हविरातिमार्च्छति' इति यद्वत् ।
"यदेवेदमप्रतिरूपं जिन्नति"
( ऋ० उ० १ । ३ । ३ ) इति
समानप्रकरणश्रुतेः ।। २ ॥

इसीसे लोक सुगन्धि और दुर्गन्धि दोनोहीको सूँघता है, क्योंकि यह पापसे विधा हुआ है । जिस प्रकार "यस्योभयं हिवरार्तिमार्न्छित" इस वाक्यमें 'उभयम्' पद विवक्षित नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी 'उभय' पदका प्रहण करना इष्ट नहीं है ।\* [ बृहदारण्यक-श्रुतिमे भी ] इसीके समान प्रकरणमे यही सुना गया है कि "जो इस अननुरूप गन्धको सूँघता है।" [ इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'उभय' शब्दको प्रहण करना उचित नहीं है ] ॥२॥

#### 

अथ ह वाचमुद्रीथमुपासांचिकिरे । ता हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदित सत्यं चानृतं च पाप्मना ह्येषा विद्या ॥ ३ ॥

फिर उन्होंने वाणीकी उद्गीथरूपसे उपासना की। किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। इसीसे लोक उसके द्वारा सन्य और मिध्या दोनो बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिंधी हुई है ॥३॥

अथ ह चक्षुरुद्रीथमुपासांचिकरे। तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ४॥

<sup>\*</sup> क्योंकि 'पापसे विद्ध हानेके कारण लोक दुर्गन्थको ग्रहण करता है' केवल इतना ही कहना उचित है।

फिर उन्होंने चक्षकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोने उसे भी पापसे विद्व कर दिया। इसीसे लोक उसमें देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य दोनो प्रकारके पदार्थोंको देखता है, क्योंकि वह ( चक्ष इन्द्रिय ) पापसे बिंघा हुआ है ॥४॥

अथ ह श्रोत्रमुद्रीथमुपासांचितरो । तन्दासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः शृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ५॥

फिर उन्होंने श्रोत्रकी उद्गीयरूपसे उपासना की । असुरोने उसे भी पापसे बेध दिया। इसीसे लोक उससे सननेयोग्य और न सननेयोग्य दोनों प्रकारकी बातोंको सनता है, क्योंकि वह (श्रोत्रेन्द्रिय) पापसे बिंघा हुआ है ॥५॥

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचित्रिरे । तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय ५ संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्यम् ॥ ६ ॥

फिर उन्होंने मनकी उद्गीयरूपसे उपासना की । असरोंने उसे भी पापसे बेध दिया । इसीसे उसके द्वारा छोक संकल्प करनेयोग्य और संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे बिघा हुआ है ॥६॥

मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त-। द्विशुद्धत्वानुभवार्थीऽयं विचारः श्रुत्या प्रवर्तितः । अतथ्रक्षुरादि- । का आरम्भ किया है । अतः चक्षु आदि

मुख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने-के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार- देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण विद्धा इत्यपोद्यन्ते। समानमन्यत् । अथ ह वाचं चक्षः श्रोत्रं मन इत्यादि । अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि-देवता द्रष्टच्याः "एवम्रु खल्वेता देवताः पाप्मभिः" (बृ०उ०१।३। ६) इति श्रुत्यन्तरात् ॥ ३–६॥

देवता आसुर पापसे विद्र हैं-इस प्रकार क्रमशः विचार करके उनका अपवाद किया जाता है। रोष सब भी इसीके समान हैं। इसी प्रकार उन्होने वाक्, चक्षु, श्रोत्र और मन आदिको भी पापसे विद्ध कर दिया ] "इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे संसृष्ट है" इस अन्य श्रुतिके अनुसार दूसरे बिना कहे हुए त्वक एवं रसना आदि देवता भी ऐसे ही समझने चाहिये ॥३-६॥

मुख्य प्राणद्वारा असुरोंका पराभव

देवता अपोह्य-

आसुरेण विद्धत्वाद्घाणादि- आसुर पापसे विद्ध होनेके कारण व्राणादि देवताओंका अपवाद कर-

अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासांचिकिरे। त रहासुरा ऋत्वा विद्ध्वंसुर्यथारमानमाखणमृत्वा विध्व र-सेत ॥ ७॥

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीको उद्गीथरूपसे उपासना की । उस ( प्राणके ) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये जैसे दुर्भेद्य पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है।।७।।

अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो 🛑 मुखे भवो मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथ-मुपासांचिक्रिरे । तं हासुराः पूर्व- । उपासना की । असुरगण पूर्ववत्

अथ-इसके पश्चात् जो कि यह प्रसिद्ध मुख्य—मुखमे रहनेवाला प्राण है उसीकी उद्गीथरूपसे वदत्वा प्राप्य विद्ध्वंसुर्विनष्टाः, अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा किं-चिद्पि प्राणस्य ।

कथं विनष्टाः ? इत्यत्र दृष्टान्त-माह—यथा लोकेऽइमानमाखणं **—न** शक्यते खनितुं कुदा-लादिभिरपि, टङ्केश्वच्छेत्तं न शक्योऽखणः, अखण एव आखणस्तमृत्वा सामर्थ्याह्रोष्टः पांसुपिण्डः श्रुत्यन्तराचाइमनि क्षिप्तोऽइमभेदनाभिप्रायेण तस्या-इमनः किंचिद प्यकृत्वा खयं वि-ध्वंसेत विदीर्येतैवं विद्ध्वंसुरि-त्यर्थः। एवं विशुद्धोऽसुरैरधर्षित-त्वात् प्राण इति ॥ ७॥

उसे प्राप्त होते ही—प्राणका कुछ भी न विगाडकर केवल उसका वेध करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त हो गये।

वे किस प्रकार नष्ट हो गये? इसमें द्रष्टान्त कहते हैं--जिस प्रकार लोकमें आखण पाषाणको प्राप्त होकर — जिसे कुदालादिसे भी न खोदा जा सके तथा जो टाँकियो-से भी छिन्त न किया जा सके उसे 'अखण' कहते हैं, 'अखण' ही 'आखण' कहा गया है उसे प्राप्त होकर अर्थात् उस आखण-पाषाणकी ओर उसे फोड़नेके अभिप्रायसे फेंका हुआ लोष्ट-पासपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला उस पत्थरका कुछ भी न विगाड कर खयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये। इस प्रकार असरोसे पराभृत न होनेके कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा---यह इसका तात्पर्य है। यहाँ प्रकरणके सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 'लोष्ट'शब्द अध्याहृत किया गया है।७।



प्राणोपासकका महत्त्व

एवंविदः प्राणात्मभृतस्येदं | •फलमाह— इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म-भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल बतलाती है— एवं यथारमानमाखणमृत्वा विध्वरसत एवर्हेव स विध्वरसते य एवंविदि पापं कामयते यरचैनमभिदा-सति स एषोऽरमाखणः ॥ ८॥

जिस प्रकार [मिट्टीका ढेटा] दुर्भेच पापाणको प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह न्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जाननेवाटे पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा जो इसको कोसता या मारता है: क्योंकि यह प्राणोपासक अभेच पाषाण ही है ॥८॥

यथाश्मानमिति, एष एव

दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते

विनश्यितः; कोऽसौ १ इत्याह—य

एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं

तदनईं कर्तुं कामयत इच्छति

यश्चाप्येनमिदासित हिनस्ति

प्राणविदं प्रत्याकोशताडनादि

प्रयुङ्के सोऽप्येवमेव विध्वंसत

इत्यर्थः । यसात्स एष प्राणवित्

प्राणभूतत्वादश्माखण इवाश्मा
खणोऽधर्षणीय इत्यर्थः ।

जिस प्रकार पापाणको प्राप्त होकर इत्यादि-यही इसमें दष्टान्त है। उसी प्रकार निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो जाता है ? सो बतलाते है -- जो इस प्रकार पूर्वीक्त प्राणको जानने-वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य पापाचरण करनेकी कामना---इच्छा करता है, तथा जो इसका हनन करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति आक्रोशन एवं ताडनादिका प्रयोग करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट हो जाता है--यह इसका अभिप्राय है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणखरूप होनेके कारण अश्माखणके समान-अश्माखण अर्थात दर्धर्ष है।

नत नासिक्योऽपि प्राणो वा-य्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि-क्यः प्राणः पाष्पना विद्धः प्राण एव सन्न मुख्यः कथम् ?

नेष दोषः; नासिक्यस्त स्थान-करणवैगुण्याद्विद्धो वाय्वात्मापि सन्; मुख्यस्तु तदसंभवात् स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न इति युक्तम् । यथा वास्यादयः शिक्षावत्पुरुषाश्रयाः कार्यविशेषं कुर्वन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्दोष-वदुघाणसचिवत्वाद्विद्वा घ्राण-देवता न मुख्यः ॥८॥

*शंका-*-जैसा कि मुख्य प्राण है उसीं प्रकार नासिकास्थित प्राण्यभी तो वायुरूप ही है; किन्तु प्राणरूप होते हुए भी केवल नासिक्य प्राण ही पापसे विद्ध है, मुख्य प्राण नहीं है--सो कैसे ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है। नासिकामे रहनेवाला प्राण तो वायुरूप होनेपर भी स्थानाविष्ठन इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा पापसे बेध दिया गया है: किन्त मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव-ताके कारण तथा स्थानदेवतासे प्रबलतर होनेके कारण पापसे विद्ध नहीं हुआ-यह उचित ही है। जिस प्रकार बसूला आदि औजार सु-शिक्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर विशेष कार्य करते है, किन्तु दूसरेके हाथमें पड़नेपर वैसा नहीं करते, उसी प्रकार दोषयुक्त घाणका साथी होनेके कारण घाणदेवता पापसे विद्ध है और मुख्य प्राण पापविद्ध नहीं है ॥८॥

### **→€€€€€**

विद्धोऽसुरैर्मुख्यस्त- वयोंकि मुख्य प्राण असुरोद्वारा पापविद्ध नहीं हुआ, इसल्चिये—

नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा होष तेन यदश्चाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतमु एवान्ततोऽवित्त्वोत्क्रामित व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥

लोक इस (मुख्य प्राण)के द्वारा न सुगन्धको जानता है और न दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है। अतः यह जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणोका (इन्द्रियोंका) पोपण करता है। अन्तमे इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [ प्राणादि प्रागसमृह ] उत्क्रमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष मुख पाड़ देता है।।९।।

नैवंतेन सुर्मि दुर्गन्धि वा विजानाति घाणेनैव तदुभयं विजानाति लोकः । अतश्च पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्माप-हतो विनाशितोऽपनीतः पाप्मा यसारमोऽयमपहतपाप्मा ह्येष विश्चद्व इत्यर्थः ।

यसाचात्मंभरयः कल्याणा-द्यासङ्गवच्वाद्घाणादयो न तथात्मंभरिष्ठीख्यः, किं तर्हि ? सर्वार्थः कथम् ? इत्युच्यते-तेन ग्रुख्येन यदश्चाति यत्पिवति लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न सुगन्धको जानता है और न दुर्गन्ध-को ही । इन दोनोको वह प्राणके द्वारा ही जानता है । अतः पापका कार्य न देखे जानेके कारण यह अपहतपाप्मा है—जिससे पाप अपहत—विनाशित अर्थात् दृर कर दिया गया है वह यह मुख्य प्राण अपहतपाप्मा अर्थात् विशुद्ध है ।

क्योकि घाणादि इन्द्रियाँ अपने-अपने कल्याणमें आसक्त होनेके कारण अपना ही पोषण करनेवाली है और मुख्यप्राण उस प्रकार अपना ही पोषण करनेवाला नहीं है; तो फिर वह कैसा है ? वह तो सभीका हितकारी है। किस प्रकार १ सो बतलाया जाता है—उस मुख्य लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान् प्राणादीनवति पालयति । तेन हि तेषां स्थितिभैवतीत्यर्थः। अतः सर्वभिरः प्राणोऽतो विशुद्धः।

कथं पुनर्भुख्याशितपीताभ्यां स्थितिरेषां गम्यते १ इत्युच्यते—
एतं मुख्यं प्राणम् , मुख्यप्राणस्य वृत्तिमन्नपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽन्ते मरणकालेऽवित्त्वालब्ध्वोत्क्रामति प्राणादिप्राणसमुदाय इत्यर्थः । अप्राणो हि न शकोत्यशितुं पातुं वा । तेन तदोत्क्रानितः प्रसिद्धा प्राणादिकलापस्य ।
दृश्यते ह्युत्कान्तौ प्राणस्याशिशिषा । अतो व्याददात्येवास्यविदारणं करोतीत्यर्थः । तद्भ्यन्नालाभ उत्क्रान्तस्य लिङ्गम्।।९।।

प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य-प्राण घाणादि दूसरे प्राणोंका पोषण करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी स्थिति होती है। इसल्ये मुख्य प्राण सभीका पोषण करनेवाला है, अतः वह विश्रद्ध है।

किन्तु मुख्य प्राणद्वारा खाये-पीये पदार्थोंसे अन्य प्राणोकी स्थिति किस प्रकार जानी जाती है ? सो बतलाते हैं—इस मुख्य प्राणको अर्थात् इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप अन्न-पानको न पाकर ही अन्त समय-मरण कालमे ब्राणादि इन्द्रियसमृदाय उत्क्रमण करता है, क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमे समर्थ नहीं होता। इसीसे उस समय घाणादि इन्द्रिय-समुदायकी उत्कान्ति प्रसिद्ध है। उत्क्रमणके समय प्राणके भक्षण करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी ही जाती है। इसीसे उस समय वह मुख फाड देता है। यही उत्क्रमण करनेवाले घाणादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका चिह्न है ॥९॥

**→€€€€** 

प्राणकी आाङ्गरस संज्ञा होनेमें हेतु

त<sup>्</sup>हाङ्गिरा उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ ं अङ्गिरा ऋषिने इस ( मुख्य प्राण ) की उद्गीधदृष्टिसे उपासना की थी । अतः इस प्राणको ही आङ्गिरस मानते है, क्योंकि यह सम्पूर्ण अङ्गोका रस है ॥१०॥

तं हाङ्गिरास्तं मुख्यं प्राणं हाङ्गिरा इत्येवंगुणमुद्गीथमुपासां-चक्र उपासनं कृतवान्वको दालभ्य इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते । तथा बृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा-सांचक्रे बक इत्येवं संबन्धं कृत-वन्तः केचित्; 'एतम्र एवाङ्गिरसं बृहस्पतिमायास्यं प्राणं मन्यन्ते' इति वचनात् ।

भवत्येवं यथाश्रुतासंभवे
संभवतितु यथाश्रुतम्, ऋषिचोदनायामपि श्रुत्यन्तरवत्; "तसाच्छतर्चिन इत्याचक्षत एतमेव सन्तमृषिमपि"। तथा माध्यमो गृत्समदो विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिरित्यादीन् ऋषीनेव प्राणमापादयति श्रुतिः । तथैतानप्यृषीन्
प्राणोपासकानङ्गिरोखहस्पत्यायास्यान्प्राणं करोत्यभेदविज्ञानाय

'तं हाङ्गिराः' अर्थात् अङ्गिरा—ऐसे गुणवाले इस मुख्य प्राण उद्गीयकी दालम्य बकने उपासना की—इस प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है। तथा किसी-किसीने 'दल्भपुत्र बकने बृहस्पति और आयास्यरूपसे प्राणकी उपासना की'—इस तरह इसका सम्बन्ध लगाया है; क्योंकि यहाँ 'इस प्राणको ही आङ्गिरस बृहस्पति और आयास्य मानते हैं' ऐसा बचन है।

ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थे ( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो तो ऐसा [दूरान्वयी] अर्थ भी लिया जा सकता है **।** किन्तु यहाँ तो ''अतः ऋषि होनेपर भी इसे (प्राणको) 'शतर्चिन' ऐसा कह-कर पुकारते हैं" इस अन्य श्रुतिके अनुसार ऋषियोंका प्रतिपादन करने-में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है ही। इसी प्रकार श्रुति माध्यम, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और अत्रि आदि ऋपियोंको ही प्राणत्व-की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही 'प्राण ही पिता है. प्राण ही हैं इत्यादिके समान

'प्राणो ह पिता प्राणो माता' इत्यादि-वच । तसाद पिरिङ्गिरा नाम प्राण एव सन्नात्मानमङ्गिरसं प्राण-स्रद्गीथसुपासांचक इत्येतत् । यस्यसात्सोऽङ्गानां प्राणः सन्रस-स्तेनासावाङ्गिरसः ॥१०॥

बृहस्पित और आयास्य—इन प्राणों-पासंक ऋषियोंको भी श्रुति अभेद-विज्ञानके लिये प्राण बनाती है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणखरूप होकर ही अङ्गिरस आत्मरूप प्राणकी उद्गीयदृष्टिसे उपासना की; क्योंकि प्राण होनेके कारण वह अङ्गोंका रस है इसलिये आङ्गिरस है।।१०॥

<del>--€€€8€}--</del>

प्राणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमे हेतु

तेन त<sup>्</sup>ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि बृहती तस्या एष पतिः ॥११॥

इसीसे बृहस्पितने उसकी उद्गीथरूपसे उपासना की । छोग इस प्राणको ही बृहस्पित मानते हैं; क्योंकि वाक् ही बृहती है और यह उसका पित है ॥११॥

तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- तथा यह वाक् यानी बृहतीका नासौ बृहस्पतिः ॥११॥ पति है इसिल्ये बृहस्पति है ॥११॥

प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु

तेन त<्हायास्य उद्गीथमुपासांचक एतमु एवा-यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥

इसीसे आयास्यने इसकी उद्गीथदृष्टिसे उपासना की। लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते है, क्योंकि यह आस्य (मुख) से निकलता है ॥१२॥ तथा यद्यसादास्याद्यते निर्गच्छति तेनायास्य ऋषिः प्राण एव सन्नित्यर्थः । तथान्योऽप्यु-पासक आत्मानमेवाङ्गिरसादि-गुणं प्राणमुद्गीथमुपासीतेत्यर्थः ॥ १२॥ तथा क्योंकि यह आस्य (मुख) से निकलता है इसलिये आयास्य ऋषिने प्राणरूप होकर हां [ इमकी उपासना की ]—यह इसका तात्पर्य है । अर्थात् अन्य उपासकको भी आङ्गिरस आदि गुणोसे युक्त आत्म-रूप ही प्राणकी उद्गीयरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥१२॥

#### **→€€€€**

तेन तर्ह बको दाल्म्यो विदांचकार । स ह नैमिशीयानामुद्राता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति १३

अतः दल्भके पुत्र बकने [पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना। [अर्थात् पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणकी उपासना की ]। वह नैमिपारण्यमे यज्ञ करने-वालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्गान किया ॥१३॥

न केवलमङ्गिरःप्रमृतय उपा-सांचिक्रिरेः तं ह बको नाम दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो विदां-चकार यथादिर्शितं प्राणं विज्ञात-वान् । विदित्वा च स ह नैमि-शीयानां सित्रणामुद्गाता बभूव । स च प्राणविज्ञानसामध्यदिभ्यो नैमिशीयेभ्यः कामानागायति स हागीतवान्किलेत्यर्थः ॥१३॥ केवल अङ्गिरा आदिने ही प्राणकी उपासना नहीं की; बल्कि दल्भके पुत्र बकने भी उसे [इसी प्रकार] जाना था अर्थात् पूर्वप्रदर्शित प्राण-का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिपारण्यमे यज्ञ करनेवालोंका उद्गाता हुआ तथा इस प्राण-विज्ञानके सामर्थ्यसे ही उसने उन नैमिशीय याज्ञिकोंकी कामनाओंका [उनकी पूर्तिके लिये] आगान किया। ११३॥

#### प्राणदृष्टिसे ओंकारोपासनाका फल

# आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वा-नक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्॥ १४॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंज्ञक अक्षर (ओंकार) की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओका आगान करनेवाला होता है—ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥१४॥

तथा अन्योऽप्युद्धाता आगाता | ह वै कामानां भवति य एवं विद्वान्यथोक्तगुणं प्राणमक्षर-मुद्रीथम्पास्ते। तस्यैतददृष्टं फल-मुक्तम्, प्राणात्मभावस्वदृष्टं ''देवो भृत्वा देवानप्येति'' इति श्चत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभिष्रायः इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्धीथो-पासनभित्युक्तोपसंहारोऽधिदेव-तोद्गीयोपासने वक्ष्यमाणे बुद्धि-समाधानार्थः ॥ १४ ॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंज्ञक अक्षरकी उपर्युक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपमे उपासना करता है वह कोई अन्य उद्गाता भी कामनाओंका आगान करनेवाला हो जाता है। यह उसका दृष्ट फल बतलाया गया है। ''देवता होकर ही देवताओंको प्राप्त होता है'' इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्राण-खरूपताकी प्राप्तिरूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है-यह इसका अभिप्राय है । इत्यध्यात्मम्—यह उद्गोथो-पासना आत्मविषयिणी है---इस प्रकार जो पूर्वीक्त कथनका उपसंहार किया गया है वह आगं कही जानेवाली अधिदैवत उद्गीथोपासना-में बुद्धिको समाहित करनेके लिये है ॥१४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

# हृतीय खण्ड

## आदित्यदृष्टिसे उद्गीथोपासना

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीतो-चन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्य स्तमोभयमपहन्त्य-पहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद् ॥१॥

इसके अनन्तर अधिदैवत उपासनाका वर्णन किया जाता है—जो कि यह [ आदित्य ] तपता है इसकी उद्गीयदृष्टिसे उपासना करनी चाहिये। यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्गान करता है, उदित होकर अन्धकार और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता ( उपासना करता ) है वह अन्धकार और भयका नाश करनेवाला होता है ॥१॥

अथानन्तरमिषदेवतं देवताविषयम्रद्रीथोपासनं प्रस्तुतिमित्यर्थः
अनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य । य
एवासावादित्यस्तपित तम्रद्गीथम्रुपासीतादित्यदृष्ट्योद्गीथम्रुपासीतेत्यर्थः । तम्रद्गीथमित्युद्गीथशब्दोऽश्वरवाची सन्कथमादित्ये
वर्तते ? इत्युच्यते—

इसके अनन्तर अधिदैवत अर्थात् देवताविषयक उद्गीथोपासनाका आरम्भ किया जाता है, क्योंकि उद्गीथ अनेक प्रकारसे उपासनीय है। जो कि यह आदित्य तपता है तद्रुपसे उद्गीथकी उपासना करेः अर्थात् आदित्यदृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करे। 'तमुद्गीथम' इसमें 'उद्गीथ' शब्द अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार आदित्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ? सो बतलाया जाता है— उद्यन्तुद्गच्छन्वा एष प्रजाभ्यः प्रजार्थग्रद्गायति प्रजानामन्नोत्प-च्यर्थम् । न ह्यनुद्यति तस्मिन्त्री-ह्यादेनिंष्पत्तिः स्यादत उद्गायती-वोद्गायति, यथैनोद्गातान्नार्थम् । अत उद्गीथः सवितेत्यर्थः ।

किं चोद्यन्तैशं तमस्तञ्जं च भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता नाशयिता ह वै भयस्य जन्ममर-णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमस्थ तत्कारणस्य अज्ञानलक्षणस्य भवति ॥ १॥ यह [आदित्य] उदित होता हुआ जिए जिप्त और जाता हुआ प्रजाके लिये — प्रजाओं के अनकी उत्पत्तिके लिये उद्गान करता है, क्योंकि उसके उदित न होनेपर ब्रीहि आदिकी निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिस प्रकार उद्गाता अनके लिये उद्गान करता है उसी प्रकार वह उद्गान करता है उसी प्रकार वह उद्गान करता है उसी प्रकार वह उद्गान करता है । अतः सूर्य उद्गीध है — यह इसका ताल्पर्य है ।

यही नहीं, वह उदित होकर रात्रिके अन्धकार और उससे होने-वाले प्राणियोंके भयका भी नाश करता है। जो इस प्रकारके गुणसे युक्त सविताकी उपासना करता है वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके भय और अन्धकारका अर्थात् उसके कारणभूत अज्ञानका नाश करने-वाला होता है।।१।।

**→€€€€€** 

सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उद्गीयोपासना

यद्यपि स्थानभेदात्त्राणादित्यौ
भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स
तत्त्वभेदस्तयोः, कथम् ?

यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण और आदित्य भिन्न-से दिखायी देते है, तथापि वह उनका तात्त्विक भेद नहीं हैं । किस प्रकार [सो बतहाते हैं—] समान उ एवायं चासौ चोप्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २॥

यह [ प्राण ] और यह [ सूर्य ] परस्पर समान ही है । यह प्राण उष्ण है और यह सूर्य भी उष्ण हे । इस [ प्राण ] को 'खर' ऐसा कहते है और इस [ सूर्य ] को भी 'स्वर' एवं 'प्रत्यास्वर' ऐसा कहते है । अतः इस [ प्राण ] और इस [ सूर्य ] रूपसे उद्गीयकी उपासना करे ॥२॥

समान उ एव तुल्य एव प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता च प्राणेन । यसादुष्णोऽयं प्राण उष्णश्रासौ सविता । किं च खर इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति। तथा खर इति प्रत्याखर इति चाम्रं सवितारम्। यसात्प्राणः स्वरत्येव न पुनर्मृतः प्रत्या-गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा पुनरप्यह्न्यह्नि प्रत्यागच्छतिः अतः प्रत्यास्वरः। असाद्वणतो नामतश्च समानावितरेतरं प्राणा-दित्यौ । अतः तत्त्वाभेदादेतं प्राणमिममम् चादित्यमुद्रीथम्-पासीत ।। २ ॥

गुणदृष्टिसे प्राण सूर्यके सदश ही है तथा सूर्य प्राणके सदश है. क्योंकि यह प्राण उष्ण है और यह सूर्य भी उष्ण है। तथा इस प्राणको 'खर' ऐसा कहकर पुकारते है और इस सूर्यको भी 'खर' एवं 'प्रत्याखर' ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण तो केवल खरण ( गमन ) ही करता है--मरनेके पश्चात् वह पुनः लौटता नहीं; किन्तु मूर्य प्रतिदिन अस्तमित हो-होकर छौट आता है. इसलिये वह प्रत्याखर है। इस प्रकार गुण और नामसे भी ये प्राण और आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही है। अतः तत्त्वतः अभेद होनेके कारण इस प्राण और सूर्यरूपसे उद्गीधकी ( उद्गीथावयवभूत ओंकारकी ) उपासना करे ॥२॥

### व्यानहाष्ट्रेसे उद्गीथोपासना

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक् । तस्मादप्राणन्न-नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३॥

तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [अध्यात्मोपासना कही जाती है—] व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करे । पुरुप जो प्राणन करता है ( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है ) वह प्राण है और जो अपश्वास लेता है ( वायुको भीतरकी ओर खीचता है ) वह अपान है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वहो व्यान है । जो व्यान है वही वाक् है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान किया न करते हुए ही वाणी बोलता है ॥ ३ ॥

अथ खिरवित प्रकारान्तरेणो-पासनमुद्गीथस्योच्यतेः च्यानमेव वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्यैव वृत्ति-विशेषमुद्गीथमुपासीत । अधुना तस्य तत्त्वं निरूप्यते—यद्वै पुरुषः प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायुं बहिनिःसारयतिः स प्राणाख्यो वायोर्वेत्तिविशेषः यदपानित्यप-श्वसिति ताभ्यामेवान्तराकर्षति वायुं सोऽपानोऽपानाख्या वृत्तिः।

'अथ खलु'—अत्र प्रकारान्तरसे उद्गीथकी उपासना कही जातो है। प्राणका ही वृत्तिविशेष जो आगे कहे लक्षणोवाला ज्यान है उसकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करें। अत्र उसके तत्त्वका निरूपण किया जाता है। पुरुष जो प्राणन करता है अर्थात् मुख और नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है वह वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष है तथा वह जो अपश्वास करता है, अर्थात् उन (मुख और नासिका) के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता है वह उसकी अपानसंज्ञक वृत्ति है।

ततः किम्?इत्युच्यते—अथ य उक्तलक्षणयोः प्राणापानयोः सन्धिस्तयोरन्तरा वृत्तिविशेषः, स व्यानः;
यः सांख्यादिशास्त्रप्रसिद्धः श्रुत्या
विशेषनिरूषणान्नासौ व्यान
इत्यभिप्रायः ।

कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा
महतायासेन व्यानस्यैवोपासनग्रुच्यते ? वीर्यवत्कर्महेतुत्वात् ।
कथं वीर्यवत्कर्महेतुत्वमित्याह—
योव्यानः सा वाक्, व्यानकार्यत्वाद्वाचः । यसाद्वचाननिर्वत्या
वाक्तसादप्राणचनपानन्त्राणापानव्यापारावकुर्वन्वाचमभिव्याहरत्युचारयति लोकः ॥ ३॥

इससे क्या सिद्ध हुआ ' सो वतलाया जाता है—उन उपर्युक्त लक्षण-विशिष्ट प्राण और अपानकी जो सन्धि है—उनके बीचका जो वृत्ति-विशेप है वह व्यान है । श्रुतिद्वारा विशेषरूपसे निरूपण किये जानेके कारण यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है जो सांख्यादि शास्त्रमें प्रसिद्ध [सर्वदेहव्यापी] व्यान हैं ऐसा इसका तात्पर्य है ।

किन्तु प्राण और अपानको छोड़कर अत्यन्त परिश्रमसे ज्यानकी ही उपासनाका निरूपण क्यों किया गया ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—] क्योंकि यह वीर्यवान् कर्मकी निष्पत्तिका कारण है । इसमें वीर्यवान् कर्मका कारणत्व कैसे है ? इसपर कहते हैं—जो ज्यान है वही वाणी है, क्योंकि वाणी ज्यानका ही कार्य है । क्योंकि वाणी ज्यानका ही कार्य होनेवाछी है इसिल्ये छोक प्राणन और अपानन अर्थात् प्राण और अपानकी कियाएँ न करता हुआ वाणीका अभिज्याहरण—उच्चारण करता है ॥३॥

व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्, ऋक्, साम और उद्गीथकी समानता

या वाक्सक्तरसादुप्राणन्ननंपानन्नृचमभिव्याहरति यक्तेत्साम तस्माद्प्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स उद्गीथस्तस्माद्प्राणन्ननपानन्नुद्रायति ॥ ४ ॥

जो वाक् है वही ऋक् है। इसीसे पुरुष प्राण और अपान किया न करता हुआ ऋक्का उचारण करता है। जो ऋक् है वही साम है। इसीसे प्राण और अपान किया न करता हुआ सामगान करता है। जो साम है वहीं उद्गीथ है । इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ उद्गान करता है ॥४॥

स्थं च साम, सामावयवं चोद्गीथम् , भूत उद्गीयको भी पुरुष प्राण अप्राणन्ननपानन्व्यानेनैव निर्वर्त-यतीत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥

तथा वाग्विशेषामृचम्, ऋक्सं- इसी प्रकार वाग्विशेष ऋक्, ऋक्स्थित साम और सामके अवयव-और अपानिक्रया न करता हुआ केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता है- यह इसका अभिप्राय है॥४॥

\*\*\*

केवल वाणी आदिका उचारण ही नहीं— न केवलं वागाद्यभिव्याहरण-मेव---

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्म-न्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा-न ५ स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत॥ ५॥

इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म है; जैसे-अग्निका मन्थन, मर्य्योदातक दौड़ना तथा सुदृढ़ धनुषको खीचना—इन सब कर्मीको भी पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस कारण से न्यानदृष्टिसे ही उद्गीधकी उपासना करनी चाहिये ॥५॥

अतोऽसादन्यान्यपि यानि वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य-निर्वत्योनि -यथाग्नेर्मन्थनम्,आजे-र्मयीदायाः सरणं धावनम्, दृदस्य धनुष आयमनमाकर्षणम् -अग्राणन्ननपानंस्तानि करोति ।

अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा-दिवृत्तिभ्यः । विशिष्टभ्योपासनं ज्यायः फलवन्वाद्राजोपासनवत्। एतस्य हेतोरेतसात्कारणाद्व्या-नमेवोद्गीथम्रपासीतः, नान्यद्-वृत्त्यन्तरम् । कर्मवीर्यवत्तरत्वं फलम् ॥ ५ ॥ इसके सिया जो दृसरे मी
अधिक प्रयत्नसे निष्पत्न होनेवाले
वीर्ययुक्त कर्म है — जेंसे अग्निका
मन्थन, मर्यादातक दौड़ना ओर
सुदृढ धनुपको खीचना — उन्हें भी
पुरुप प्राण और अपानिकया न
करता हुआ ही करता है।

अतः प्राणादिवृत्तियोकी अपेक्षा व्यानकी विशिष्टता है; और राजाकी उपासनाके समान फलवती होनेके कारण विशिष्टकी उपासना भी उत्कृष्टतर है। इस हेतुसे अर्थात् इस कारण व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये—किसी अन्य वायुवृत्तिकी दृष्टिसे नहीं। कर्मकी अधिक वीर्यवत्ता ही इसका फल है ॥ ५॥

<del>ः≨ॐॐ</del> उद्गीथाक्षरोंमे प्राणादिदृष्टि

अथ खलूद्रीथाक्षराण्युपासीतोद्रीथ इति प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं थमन्ने हीद्रसर्वेरस्थितम् ॥ ६॥

तदनन्तर निश्चय ही उद्गीधाक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये— 'उद्गीध' इस रान्दमें प्राण ही 'उत्' है, क्योंकि प्राणसे ही उठता है; वाणी ही 'गी' है, क्योंकि वाणीहींसे गिराका उच्चारण किया जाता है, तथा अन्न ही 'ध' है, क्योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित है ॥६॥ अथाधुना खलुद्गीथाक्षराण्यु-पासीत भक्तचक्षराणि मा भूव-चित्यतो विश्विनष्टि—उद्गीथ इति, उद्गीथनामाक्षराणीत्यर्थः । ना-माक्षरोपासनेऽपि नामवत एवो-पासनं कृतं भवेदमुकमिश्रा इति यद्वत् ।

प्राण एव उत्, उदित्यसिन्नश्चरे प्राण दृष्टिः । कथं प्राणस्योत्त्व-मित्याह-प्राणेन द्युत्तिष्ठति सर्वो-ऽप्राणस्यावसाददर्शनात्; अतो-ऽस्त्युदः प्राणस्य च सामान्यम् । वाग्गीः, वाचो ह गिर इत्याचश्चते शिष्टाः। तथानंथम्, अन्ने हीदं सर्वं स्थितमतोऽस्त्यनस्य थाश्चरस्य च सामान्यम् ॥ ६॥ इसके पश्चात् अब उद्गीथके अक्षरोकी उपासना करनी चाहिये। 'उद्गीथ' शब्दसे उद्गीथमक्तिके अक्षर न समझ लिये जायँ इसलिये 'उद्गीथ' ऐसा कहकर उसे विशेष रूपसे निर्दिष्ट करते हैं। तात्पर्य यह है कि 'उद्गीथ'इस नामके अक्षरोंकी उपासना करे; क्योंकि 'अमुक मिश्र' ऐसा कहनेसे जैसे उस नामवाले व्यक्ति-विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार नामके अक्षरोंकी उपासना करनेसे मी नामीकी ही उपासना की जाती है।

प्राण ही 'उत्' है, अर्थात् 'उत्' इस अक्षरमे प्राणदृष्टि करनी चाहिये। प्राणका उत्त्व किस प्रकार है, सो बतलाते है—सब लोग प्राणसे ही उठते है क्योंकि प्राणहीनका पराभव देखा गया है; अतः उत् और प्राणकी समानता स्पष्ट ही है। वाक् 'गी' है क्योंकि शिष्ट लोग वाक्को 'गिरः' ऐसा कहते है तथा अन्न 'थ' है, क्योंकि अन्नमे ही यह सब स्थित है; अतः अन्न और य अक्षरकी समानता है।।६।।

## उद्गीथाक्षरोंमें घुलोकादि तथा सामवेदादिहाष्टि

ष्वपि द्रष्टव्यानि-

त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा- इन तीनाकी समानता श्रुतिने न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- वतलायी है। इन्हीके अनुसार शेप , स्थानोमे भी समझनी चाहिये—

चौरेवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायु-गींरिप्रस्थ सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गोर्ऋग्वेदस्थं दुग्घेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वानुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥

द्यौ ही 'उत्' है, अन्तरिक्ष 'गी' है और पृथिवी 'थ' है । आदित्य ही 'उत्' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'घ' है। सामवेद ही 'उत्' है, यजुर्वेद 'गी' है और ऋग्वेद 'थ' है । इन अक्षरोंको इस प्रकार जानने-वाला जो विद्वान् 'उद्गीथ' इस प्रकार इन उद्गीथाक्षरोकी उपासना करता है उसके लिये वागी, जो [ऋग्वेदादि ] वाक्का दोह है, उसका दोहन करती है तथा वह अनवान और अनका भोक्ता होता है ॥०॥

द्यौरेव उत्, उच्चैःस्थानात्। अन्तरिक्षं गीर्गिरणाङ्घोकानाम्। पृथिवी थं प्राणिस्थानात्। आदित्य एव उत्, ऊर्ध्वत्वात् । वायुर्गीर-ग्न्यादीनां गिरणात् । अग्निस्थं या-ज्ञीयकर्मावस्थानात्। सामवेद एव उत्, स्वर्गसंस्तुतत्वात् । यजुर्वेदो

ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण बुलोक ही 'उत्' है, लोकोंका ग्रास करनेवाला होनेसे अन्तरिक्ष 'गी' है और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण प्रिथिवी 'थ' है । ऊँचा होनेके कारण आदित्य ही 'उत्' है, अग्नि आदिको प्रस्त करनेके कारण वाय 'गी' है और याज्ञीय कर्मका आश्रय होनेसे अग्नि ही 'थ' है तथा खर्गमें स्तुत होनेके कारण सामवेद ही 'उत्' है, यजुर्वेद 'गी' है क्योंकि

गीर्यजुषां प्रत्तस्य हविषो देवता-नां गिरणात् । ऋग्वेदस्यम् , ऋच्य-ध्युढत्वात्साम्नः ।

उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनोच्यते—दुग्धे दोग्ध्यस्मै साधकाय। का सा? वाक्, कम्?
दोहम्, कोऽसौ दोहः?इत्याह—
यो वाचो दोहः। ऋग्वेदादिशब्दसाध्यं फलमित्यमिष्रायः, तद्वाचो
दोहस्तं स्वयमेव वाग्दोग्ध्यात्मानमेव दोग्धि। किं चान्नवान्यभूतानोऽन्नादश्च दीप्ताप्तिर्भवति
य एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्तगुणान्युद्गीथाक्षराणि विद्वान्सन्नुपास्त उद्गीथ इति।। ७।।

यजुर्वेदियोके दिये हुए हिवको देवता-लोग मक्षण करते है तथा ऋग्वेद 'थ' है क्योंकि ऋक्में ही साम अधिष्ठित है।

अब उद्गीधाक्षरोंकी उपासनाका फल बतलाया जाता है-इस साधकके लिये दोहन करती है, कौन? वाक, किसका दोहन करती है ? दोहका. वह दोह क्या है ? इसपर कहते है-जो वाणीका दोह है; अभिप्राय यह है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य फल है. वह वाणीका दोह है; उसे वाणी खयं ही दुहती है । अपनेहीको दुहती है। यही नहीं वह अन्नवान--बहत से अन्नवाला और अन्नाद---दीप्ताग्नि भी हो जाता है. जो इन उपर्युक्त उद्गीयाक्षरोकी, इन्हे उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट जानकर. 'उद्रीय' इस रूपसे उपासना करता है ॥७॥

**→€€€€€** 

सकामोपासनाका क्रम

अथ खल्वाशीःसमृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत् ॥ ८॥

अत्र निश्चय ही कामनाओकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया जाता है—] अपने उपगन्तव्यों (ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना

करे—जिस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥८॥

अथ खिलवदानीमाशीःसमृ- इसके
शिद्राशिपः कामस्य समृद्धिर्यथा आशीः अ
स्वेत्तदुच्यत इति वाक्यशेपः। होगी वह
प्रकार इस
उपसरणान्युपसर्तव्यान्युपगन्तव्यानि ध्येयानीत्यर्थः; कथम् ? उपगन्तव्य
किस प्र
इन्युपासीत—एवम्रुपासीतः चाहिये ।
व्याप्ति स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन् को स्तुति
स्याद्भवेदुद्वाता तत्सामोपधावे- उसकी उ
दुपसरेचिन्तयेदुत्पत्त्यादिभिः॥८॥
करे ॥८॥

इसके अनन्तर अव निश्चय ही आशीः समृद्धि——जिस प्रकार आशीः अर्थात् कामनाकी समृद्धि होगी वह बतलायी जाती है इस प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी चाहिये। उपसरण——उपसर्तव्य—उपगन्तव्य अर्थात् ध्येय—इनकी किस प्रकार उपासना करनी चाहिये ? इनकी उपासना इस प्रकार करे; यथा——जिस सामसे अर्थात् जिस सामविशेषसे उद्गातानो स्तुति करनी हो उस सामका उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उपधान—उपसरण अर्थात् चिन्तन करे॥८॥

### <del>--€€€€€5---</del>

यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषिं यां देवता-मभिष्टोष्यनस्यात्तां देवतामुपघावेत् ॥ ६ ॥

[ वह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो उस देवताका चिन्तन करे॥९॥

यस्यामृचि तत्साम तां चर्च-म्रुपधावेद्देवतादिभिः । यदार्षेयं साम तं चिषम् । यां देवतामभि-ष्टोष्यन्स्यात्तां देवताम्रुपधावेत्।९। वह साम जिस ऋचामे अधिष्ठित हो उस ऋचाका उसके देवतादिके सहित चिन्तन करें। तथा वह साम जिस ऋषिवाटा हो उस ऋषि-का और जिस देवताकी स्तुति करनेवाटा हो उस देवताका भी व

# येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तरस्तोममुपधावेत् ॥ १०॥

वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करता हो उस छन्दका उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे स्तृति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥

येनच्छन्दसा गायत्र्यादिना स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेत् । येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् , स्तोमाङ्गफलस्य कर्तृगामित्वा-दात्मनेपदं स्तोष्यमाण इति, तं स्तोमग्रुपघावेत् ॥ १० ॥

वह जिस गायत्री आदि छन्दसे स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे। स्तोमकर्मका अंगभूत फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होनेसे यहाँ 'स्तोष्यमाणः' इस पदमे आत्मने-| पदका प्रयोग किया गया है \* || १०||

### 

# यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥११॥

जिस दिशाकी स्तृति करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन करे ॥११॥

दिशमुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११

**दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां** [ वह साम ] जिस दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका उसके अधिष्ठाता देवता आदिके सहित चिन्तन करे ॥११॥

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्योंकि 'खरितञितः कर्त्रीभप्राये क्रियाफले' इस पाणिनिस्त्रके अनुसार र्-जिस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होता है उसमे आत्मनेपदका प्रयोग हुआ करता है।

आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र-मत्तोऽभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृध्येत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥

अन्तमें अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे। जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर वह स्तुति करता है वहीं फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥१२॥

आत्मानमद्भाता स्वं रूपं गोत्र-नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्वं चात्मानमन्ततोऽन्त उपसत्य स्तवीत । कामं ध्यायन्नप्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम-कुर्वन । ततोऽभ्याद्यः क्षिप्रमेव ह यद्यत्रास्मा एवंविदे स कामः समृध्येत समृद्धिं गच्छेत्। कोऽसौं? यत्कामो यः कामोऽस्य सोऽयं यत्कामः सन् स्तुवीतेति द्विरुक्ति-रादरार्था ॥ १२ ॥

उद्गाताको चाहिये कि गोत्र और नामादिके सहित अपना-अपने स्ररूपका चिन्तन करता हुआ अर्थात् सामादि क्रमसे अन्तमे अपना स्मरण करता हुआ स्तुति करे। [ किस प्रकार स्तुति करे ? ] फल-का चिन्तन करना दुआ अप्रमत्त होकर अर्थात खर, ऊष्म एवं व्यञ्जनादि वर्णोचारणमें प्रमाद न करता हुआ [स्तुति करे ]। इस प्रकार जाननेवाले उस उपासककी जो कामना होती है वह शीघ ही समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है। वह कामना कौन-सी है ? यत्काम अर्थात जिस उपासक कामनावाला होकर स्तृति करता है। [श्रुतिमें] 'यत्कामः स्तुवीत' यह दिरुक्ति आदरके लिये है ॥१२॥

→ह्€िॐ⊶ इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥३॥ ••हिन्हिन्द

# चतुर्थ खण्ड

उद्गीथसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आल्यायिका

# ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीतोमिति ह्युद्रायति

तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥

'ॐ' यह अक्षर उद्गीथ है—इस प्रकार इसकी उपासना करे। 'ॐ' ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है। उस ( उद्गीथो-पासना ) की ही व्याख्या की जाती है॥१॥

ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या-क्षरस्य पुनरुपादानमुद्गीथाक्षरा-स्रुपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदित्येवमर्थम् । प्रकृतस्यैवा-क्षरस्यामृताभयगुणविशिष्टस्यो-पासनं विधातव्यमित्यारम्भः । ओमित्यादि व्याख्यातम् ॥ १ ॥ पूर्व-प्रस्तावित ओंकार अक्षरका ही 'ओमित्येतत्' इत्यादि वाक्यद्वारा इसिल्ये प्रहण किया गया है जिससे बीचमे 'उद्रोध' शब्दके अक्षरोकी उपासनासे व्यवहित हो जानेके कारण अन्यत्र प्रसंग न हो जाय । उस पूर्वप्रस्तावित अमृत और अभय गुणविशिष्ट अक्षरकी ही उपासनाका विधान करना है—इसीके लिये [ आगेका प्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा चुकी है॥१॥

# देवा वै मृत्योर्षिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशः स्ते छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयः स्तच्छन्दसां छन्द-स्त्वम् ॥ २ ॥

[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए देवताओने त्रयोविद्यामे प्रवेश किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया । देवताओने जो उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोका छन्दस्त्व है । [ अर्थात् देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोका नाम छन्द हुआ है ] ॥२॥

देवा वै मृत्योमीरकाद्धिभ्यतः
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते – त्रयीं
विद्यां त्रयीविहितं कर्म प्राविशन्
प्रविष्टवन्तो वैदिकं कर्म प्रारब्धवन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योस्नाणं
मन्यमानाः । किं च ते कर्मण्यविनियुक्तैश्छन्दोभिर्मन्त्रैर्जपहोमादि द्वर्वन्त आत्मानं कर्मान्तरेष्वच्छादयंश्छादितवन्तः । यद्यसादेभिर्मन्त्रैरच्छादयंस्तत्तसाच्छन्दसां मन्त्राणां छादनाच्छनदस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २॥

प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे भय मानते हुए क्या किया ? सो बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी विद्यामे--वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित कर्ममें प्रवेश किया। अर्थात् वैदिक कर्मको ही मृत्युसे बचनेका साधन समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ कर दिया। तथा कर्ममे जिनका विनियोग नहां है उन छन्दो-मन्त्रो-से जप एवं होमादि करते हुए उन्होने अपनेको कर्मान्तरोमे आच्छादित कर दिया। क्योकि उन्होंने अपनेको इन आच्छादित कर दिया था इसलिये छादन करनेके कारण ही छन्दो यानी मन्त्रोंका छन्दस्त्व प्रसिद्ध ही है ॥२॥

तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुद्दके परिपश्येदेवं पर्य- पश्यदृचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वोध्वी ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥ ३॥

जिस प्रकार [ मछेरा ] जलमे मछिलयोंको देख हेता है उसी प्रकार ऋक्, साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोमें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने देख लिया । इस बातको जान हेनेपर उन देवताओंने ऋक्, साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त होकर खरमे ही प्रवेश किया ॥३॥

तांस्तत्र देवान्कर्मपरानमृत्युर्यः था लोके मत्स्यघातको मत्स्य-मूदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्ध-डिशोदकस्नावोपायसाध्यं मन्य-मानः, एवं पर्यपञ्यद्दष्टवानमृत्युः; कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन इत्यर्थः । कासौ देवान्दद र्श ? इत्यु-च्यते--ऋचि साम्नि यजुषि। ऋग्यजुःसामसम्बन्धिकर्मणीत्यर्थः। ते देवा वैदिकेन कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्तो मृत्योश्विकीर्षितं विदित-वन्तः। विदित्वा च त ऊर्ध्वा व्यावृत्ताः कर्मभ्य ऋच साम्नो

जिस प्रकार लोकमे विडश और आदि उपायोंसे उलीचने मछिलयोको पक्षडा जा सकता है, यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे जलमे देख हेता है उसी प्रकार मृत्युने कर्मपरायण देवताओको वहाँ िछिपे हुए ] देख लिया; अर्थात् मृत्युन यह समझ लिया कि देवताओं को कर्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन किया जा सकता है । उसने देवताओको कहाँ देखा बतलाया जाता है—ऋक् , साम और यजुःमे अर्थात् ऋक् ,यजुः और साम-सम्बन्धी कर्ममे । वैदिक कर्मानुष्ठानके कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 'मृत्यु क्या करना चाहता है ?' यह जान हिया। यह जानकर वे ऋक,साम और यजुःसे अर्थात् ऋक्, और सामसम्बन्धी कर्मसे निवृत्त

यजुष ऋग्यज्ञःसामसंबद्धात्कर्म-णोऽभ्युत्थायेत्यर्थः । तंन कर्मणा मृत्युभयापगमं प्रति निराशास्त-दपास्थामृताभयगुणमक्षरं स्वरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट-ॐकारोपासनपराः संवृत्ताः । एवशब्दोऽवधारणार्थः सन्सम्रचयत्रतिषेधार्थः । तदुपा-सनपराः संवृत्ता इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ---

होकर ऊपरकी ओर उठे। उस कर्मसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति निराश होनेके कारण वे उसे छोड-कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट अक्षर यानी खरमे—खरसंज्ञक अक्षरमे ही प्रविष्ट हो गये अर्थात ओकारोपासनामे तत्पर हो गये। यहाँ 'एव' शब्द अवधारणके लिये होकर [ पूर्व स्थानोके साथ खरके ] समुचयका प्रतिपेध करनेके लिये है। ताल्पर्य यह है कि वे उसीकी उपासनामे तत्पर हो गये ॥३॥

ओंकारका उपयोग और महत्त्व

मक्षरस्य ? इत्युच्यते---

कथं पुनः स्वरशब्दवाच्यत्व- किन्तु उस अक्षरकी 'खर' शब्द-बाच्यता किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है--

वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव ५ सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥ ४॥

जिस समय [ उपासक अन्ययनद्वारा ] ऋक्को प्राप्त करता है उस समय वह ॐ ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उचारण करता है। इसी प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यह जो अक्षर है वह अन्य खरोके समान खर है। यह अमृत और अभयरूप है इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे ॥४॥

यदा वा ऋचमामोत्योमित्ये-वातिस्वरत्येवं सामैवं यजुः । एष उ स्वरः । कोऽसौ १यदेतदक्षरमे-तदमृतमभयम् , तत्प्रविश्य यथा-गुणमेवामृता अभयाश्चाभवन् देवाः ॥ ४॥ जिस समय [उपासक] ऋक्को प्राप्त करता है उस समय वह 'ॐ' ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है। इसी प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यही खर है; वह खर कौन है ? यह जो अक्षर है, यह अमृत और अभयरूप है, उसमें प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान देवगण भी अमृत और अभय हो गये थे ॥॥॥

# --€€€€\$÷•

# ओंकारोपासनाका फल

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरः स्वर-ममृतमभयं प्रविश्वति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥ ५ ॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी उपासना करता है, इस अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है तथा इसमे प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥५॥

स योऽन्योऽपि देववदेवैतदश्च-रमेवममृतमभयगुणं विद्वान्प्रणौ-ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति- उन देवताओंके समान ही जो दूसरा उपासक भी इस अक्षरकी, इसी प्रकार अमृत और अमयगुण-विशिष्ट जाननेवाला होकर, स्तुति करता है—यहाँ स्तुतिसे उपासना

तथैवैतदेवाक्षरं े रभिग्रेता---स खरमसृतमभयं प्रविद्यति ।

तत्प्रविक्य च राजकुलं प्रवि-ष्टानामिव राज्ञोऽन्तरङ्गबहिरङ्ग-तावन परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्ग-बहिरङ्गताविशेषः, किं तर्हि ? यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद-मृता अभृवंस्तेनैवामृतत्वेन वि- होकर यह भी उन्हीके समान अमर शिष्टस्तदमृतो भवति न न्यूनता नाप्यधिकतामृतत्व इत्यर्थः॥५॥ अधिकता ही ॥५॥

ही अभिप्रेत है-वह उसी प्रकार ( उन देवताओके ही समान ) इस अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही प्रविष्ट हो जाता है।

तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, जिस प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेवालोमे कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और कोई बहिरङ्ग रहते है, इस प्रकार परब्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरङ्गताका भेद नहीं रहता। तो फिर क्या रहता है ? जिस अमृतत्वसे देवगण अमर हो गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न तो न्यूनता रहती है और न

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



# पउचम खण्ह

## ----

ओंकार, उद्गीथ और आदित्यका अमेद

स्योपासनमुक्तमेवानुद्य प्रणवोद्धीथ-योरेकत्वं कृत्वा तसिन्प्राणरिक्म- उसी प्रसङ्गमे प्राण और रिक्मियोके भेदगुणविशिष्टदृष्ट्याक्षरस्योपास- अक्षरकी (उद्गीयात्रयवभूत ओंकार-नमनेकपुत्रफलिमदानीं वक्तव्य-मित्यारभ्यते--

प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्गीथ- पूर्वोक्त प्राण और आदित्यदृष्टिसे विशिष्ट उद्गीथोपासनाका ही अनुवाद (पुनरुल्लेख) कर प्रणव उद्गीयकी एकता करते हुए अब भेदरूप गुणसे युक्त दृष्टिसे उस की) अनेक पुत्ररूप फलवाली उपासनाका निरूपण करना है-इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है--

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥

निश्चय ही जो उद्गीथ है वहीं प्रणव है, और जो प्रणव है वहीं उद्गीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव हे, क्योंकि यह ( आदित्य ) 'ॐ' ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है ॥१॥

अथ खळु य उद्गीथः स निश्यय ही जो उद्गीय है वही प्रणवो बहृ वृचानाम् , यश्च प्रणव- किंग्वेदियोका प्रणव है, तथा उनका स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्गीथ-श्रब्दवाच्यः । असौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणवः । प्रणवश्रब्द-वाच्योऽपि स एव बह्वचानां नान्यः ।

उद्गीथ आदित्यः, कथम् ? उद्गीथास्व्यमक्षरमोमित्येतदेष हि यसात्स्वरन्तुचारयन्ननेकार्थत्वा-द्वातृनाम् , अथवा स्वरन्गच्छ-न्नोतिः अतोऽसावुद्गीथः सविता ॥ १॥ जो प्रणव है वही छान्दोग्य-उप-निपद्में 'उद्गीय' शब्दसे कहा गया है। यह आदित्य ही उद्गीय है, यही प्रणव है; अर्थात् ऋग्वेदियोंके यहाँ प्रणवशब्दवाच्य भी वही है, कोई और नहीं है।

आदित्य उद्गीय है—सो कैसे? क्योंकि यह उद्गीय संज्ञक अक्षरको 'ॐ' इस प्रकार खरन्—उच्चारण करते हुए जाता है [ यद्यपि 'खर आक्षेपे' इस धातुस्त्रके अनुसार 'खरन्' का अर्थ आक्षेप या गमन करते हुए होना चाहिये तथापि ] धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं [ इसिल्ये 'खरन्' का अर्थ 'उच्चारण करते हुए' भी होता है ] अथवा खरन् यानी चलनेवाला सूर्य [ प्राणोंकी प्रवृत्तिके प्रति 'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] जाता है । अतः यह सविता उद्गीय ही है ॥१॥

रश्मिदृष्टिसे श्रादित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कोषीतिकः पुत्रमुवाच रश्मी ५ स्त्वं पर्यावर्तया इहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥

'मैंने प्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे त् एक ही पुत्र है'—ऐसा कौषीतिकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः त् रिक्सियोंका [ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे बहुत से पुत्र होगे । यह अधिदैवत उपासना है ॥२॥

तमेतम्र एवाहमभ्यगासिषमाभिम्र रूपेन गीतवानस्म्यादित्यरक्ष्म्यभेदं कृत्वा ध्यानं कृतवानसीत्यर्थः । तेन तसात्कारणान्मम त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह
कौषीतिकः कृषीतकस्यापत्यं कौषीतिकः पुत्रमुवाचोक्तवान् ।
अतो रक्ष्मीनादित्यं च भेदेन
त्वं पर्यावर्तयात्पर्यावर्तयेत्यर्थः,
त्वंयोगात् । एवं बहवो वै ते तव
पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदैवतम्॥२॥

'निश्चय इसीका मैने आभिमुख्य (प्रमुखता) से गान किया था; अर्थात् मैने आदित्य और उसकी रिमयोंका अभेद करके ध्यान किया था। इसी कारणसे मेरे त एक ही पुत्र है'--ऐसा कौषोतिक-कुषी-तकके पुत्र कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा । अतः त् सूर्य और रक्ष्मियोका भेदपूर्वक चिन्तन कर । श्रुतिमे कर्तृपद 'त्वं' होनेके कारण पर्या-वर्तयात् [ इस प्रथमपुरुपकी ] क्रियाके स्थानमें 'पर्यावर्तय' यह मध्यमपुरुपकी क्रिया समझनी चाहिये । इस प्रकार [ उपासना करनेसे | तेरे बहुतसे पुत्र उत्पन्न होगे। यह अधिदैवत उपासना है।२।

मुख्यप्राणदृष्टिसे उद्गीथोपासना

अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपा-सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥

इसके आगे अध्यात्म उपासना है—यह जो मुख्य प्राण है उसीकी उद्गीयरूपसे उपासना करे, क्योंकि यह 'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है ॥३॥

अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते । इसके आगे अध्यात्म उपासना य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीश्व- कही जाती है—यह जो मुख्य मुपासीतेत्यादि पूर्ववत् । तथो-ं प्राण है उसकी उद्गीथदृष्टिसे उपासना मिति ह्येप प्राणोऽपि स्वरन्नेत्यो-मिति ह्यनुज्ञां क्वीनिव वागादि-प्रवृत्त्यर्थमेतीत्यर्थः। न हि मरण-काले मुमूर्षोः समीपस्थाः प्राण-स्थोंकरणं शृण्वन्तीति । एतत्सा-मान्यादादित्येऽप्योंकरणमनुज्ञा-मात्रं द्रष्टव्यम् ॥३॥

करे-इस प्रकार पूर्ववत समझना चाहिये। तथा यह प्राण भी 'ॐ' इस प्रकार कहता हुआ अर्थात वागादिकी प्रवृत्तिके लिये 'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सा गमन करता है। मरणकालमें मरने-वाले परुपके समीप रहनेवाले लोग प्राणका 'ॐ' उचारण करना नहीं सुनते [ इसीलिये 'अनुज्ञा करता हुआ-सा' कहा है ] । इसी सादश्य-के कारण आदित्यमें भी ओकारी-चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना चाहिये॥३॥

---

प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल

एतम् एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणा ५ स्तवं भूमानमभिगायता-दुबहवो वै मे भविष्यन्तीति ॥ ४॥

'मैने प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया था, इसल्यि मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ'—ऐसा कौषीतिकिने अपने पुत्रसे कहा 'अतः त 'मेरे बहुत-से पुत्र होंगे ' इस अभिप्रायसे भेद्गुण-विशिष्ट प्राणोंका आभिमुख्यसे गान् कर' ॥४॥

एतम् एवाहमभ्यगासिषमि-'एतमु एवाहमभ्यगासिषम्' त्यादि पूर्ववदेव। अतो वागादी- | इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् ही न्मुख्यं च प्राणं भेदगुणविशिष्टमुद्गीथं पश्यनभूमानं मनसाभिगायतात् पूर्ववदावर्तयेत्यर्थः ।
बहवो वै मे मम पुत्रा भविष्यनतीत्येवमभिष्रायः सन्नित्यर्थः।

पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्रदिम-प्राणभेददृष्टेः कर्तव्यता चोद्यते-ऽस्मिन्काण्डे बहुपुत्रफलत्वार्थम्।४।

प्राणादित्यैकत्वोद्वीथदृष्टेरेक-

समझना चाहिये। अतः त् वागादि और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्गीय-को भेदगुणिविशिष्ट देखता हुआ उसका मनसे बहुत्वरूपसे अभिगान अर्थात् पूर्ववत् आवर्तन कर । तात्पर्य यह है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र होगे' ऐसे अभिप्रायसे युक्त होकर [ उसकी उपासना कर ]।

एकपुत्रप्राप्तिरूप फलके दोषसे प्राण और आदित्यके एकत्वरूप उद्गीथदृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण इस खण्डमे अनेक पुत्ररूप फलकी प्राप्तिके लिये रिंम और प्राण इनकी भेददृष्टिका प्रतिपादन किया गया है ॥४॥

**→€€€€€** 

प्रणव और उद्गीथका अभेद

अथ खलु यः उद्गीथः स प्रणवो य प्रणवः स उद्गीथ इति होतृषद्नाद्यैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनु-समाहरतीति ॥ ५॥

निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है, तथा जो प्रणव है वही उद्गीय है—इस प्रकार [ उपासना करके ] उद्गाता होत्र कर्ममें किये हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान (संशोधन) करता है, अनुसन्धान करता है।।५॥

अथ खलु य उद्घीथ इत्यादि प्रणवोद्रीथैकत्वदर्शनमुक्तं तस्ये तत्फलमुच्यते—होतपदनाद्वोता यत्रस्थः ग्रंसति तत्स्थानं होत-षदनं होत्रात्कर्मणः सम्यक्त्रयु-क्तादित्यर्थः । न हि देशमात्रात् फलमाहर्तुं शक्यम्। किं तत्? हैवापि दुरुद्गीतं दुष्टमुद्गीतमुद्गानं कृतमुद्धात्रा खकर्मणि क्षतं कृत-मित्यर्थः,तद तुसमाहरत्य तुसंधत्त इत्यर्थः । चिकित्सयेव धातुवै-षम्यसमीकरणमिति ॥५॥

'अथ खल य उद्गीयः' इत्यादि वाक्यसे प्रणव और उद्गीथकी एकता-का प्रतिपादन किया गया उसीका यह फल बतलाया है — होत्पदनात् — जहाँ होकर होता शंसन कर्म करता है उस स्थानका नाम होतपदन है. िउससे ] अर्थात् सम्यक् प्रकारसे अनुष्टान किये हुए होताके कर्मसे-क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी फलको प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या होता है ? उद्गाताद्वारा जो दुरुद्गीत— दोपयुक्त उद्गान किया होता है अर्थात अपने कर्ममें कोई दोष किया होता है उसका वह (उद्गाता) समाहार अर्थात् अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा धातुओंकी विपमताको ठीक कर दिया जाता है ॥५॥

**→{€€€€** 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥



# षष्ट्र खण्ड

अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीशोपासनाएँ

अथेदानीं सर्वफलसंपन्यर्थ-। त्स्यते---

**\*अब समस्त फलकी प्राप्तिके लिये** मुद्गीथस्य उपासनान्तरं विधि- श्रुति उद्गीथसंबन्धिनी अन्य प्रकारकी उपासनाओका विधान करना चाहती है---

इयमेवर्गिः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ<्साम तस्माद्रच्यध्यूढ< साम गीयत इयमेव साम्निरमस्तत्साम ।१।

यह ( पृथिवी ) ही ऋक् है और अग्नि साम है। वह यह [ अग्नि-संज्ञक ] साम इस ऋज्मे अधिष्ठित है । अतः ऋज्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। यह पृथिवी ही 'सा' है और अग्नि 'अम' है: इस प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम है ॥१॥

इयमेव पृथिवी ऋक्, ऋचि पृथिवीदृष्टिः कार्या । तथाग्निः साम्न्यग्निदृष्टिः । कथं पृथिव्यग्न्योर्ऋक्सामत्वम् इत्युच्यते — तदेतत्तदेतदग्न्यारूयं सामैतस्यां पृथिव्यामृच्यध्युढम-धिगतग्रुपरिभावेन स्थितमित्यर्थः,

यह पृथिवी ही ऋक् है, अर्थात् ऋक्मे पृथिवीदष्टि करनी चाहिये। तथा अग्नि साम है, साममें अग्निदृष्टि करनी चाहिये। पृथिवी और अग्नि-का ऋक्तव एवं सामत्व किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है--यह जो अग्निसंज्ञक साम है इस पृथिवी-संज्ञक ऋकमें अध्यूट-अधिगत अर्थात् उपरिभावसे स्थित है, जिस

यहाँतक पुत्रादिप्राप्तिरूप एकदेशीय फलवाली उपासनाओका वर्णन किया गया है।

ऋचीव साम । तसादत एव कारणाद्यध्युढमेव साम गीयत इदानीमपि सामगैः।

यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं मिन्ने अन्योन्यं तथेतौ पृथि-व्यग्नी। कथम् ? इयमेव पृथिवी सा मामनामार्धशब्दवाच्या । इत-रार्धशब्दबाच्योऽग्निरमस्तदेनत्प्र-थिव्यग्निद्वयं सामैकशब्दामिधेय-त्वसापन्नं साम । तसान्नान्योन्यं भिन्नं पृथिव्यग्निद्धयं नित्यसंश्लि-ष्टमृक्सामनी इव । तसाच पृथि-व्यग्न्योर्ऋमामत्वमित्यर्थः सामाक्षरयोः पृथिव्यग्निदृष्टि-विधानार्थमियमेव साग्निरम इति केचित्।।१॥

प्रकार कि साम ऋक्मे अधिष्टित रहता है। अतः इस समय भी सामगान करनेवालोद्वारा ऋक्मे अधिष्टित सामका ही गान किया जाता है।

जिस प्रकार ऋक् और साम परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं है उसी प्रकार ये पृथिवी और अग्नि भी भिन्न नहीं है। यह किस प्रकार ? िसो बतलाते है । यह प्रथिवी ही 'सा'---'साम' नामके आधे शब्द-की वाच्य है तथा उसके अन्य नामार्च 'अम' का वाच्य अग्नि है। इस प्रकार 'साम' इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए वे ही ये पृथिवी और अग्नि दोनो साम कहे जाते हैं। अतः ऋक और सामके समान सर्वदा मिले-जुले रहनेके कारण ये पृथिवी और अग्नि एक-दूसरेसे भिन्न नहीं है। भाव यह कि इसीसे पृथिवी और अग्निकी ऋक एवं सामरूपता है। किन्ही-किन्हीका मत है कि 'साम' शब्दके अक्षरोंमे पृथिवी और अग्निदृष्टिका विधान करनेके छिये ही 'इयमेव अग्निरमः' ऐसा उपदेश किया गया है ॥ १॥

अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यृढ< साम । तस्माद्दच्यध्युढ साम गीयंते उन्तरिक्षमेव सा वायु-रमस्तत्साम ॥ २ ॥

अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है। वह यह साम इस ऋक्मे अधिष्टित है; अतः ऋक्में अधिष्टित सामका ही गान किया जाता है। अन्तरिक्ष ही 'सा' है और वायु 'अम' है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर ो साम हैं।।२॥

द्यौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ५साम। तस्माद्यध्युढ ५साम गीयते । द्यौरेव सादित्योऽमस्तत्साम३

द्यौ ही ऋक् है और आदित्य साम है। वह यह [ आदित्यरूप ] साम इस [ बौरूप ] ऋक्में अधिष्ठित है । अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। ही ही 'सा' है और आदित्य 'अम' है। इस प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम है ॥ ३ ॥

दि पूर्ववत् ॥ २-३॥

अन्तिरिक्षमेवर्ग्वायुः सामेत्या- अन्तिरिक्ष ही ऋक् है और वायु पर्ववत ॥ २-३॥ साम है इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥२-३॥

<del>--€€€€€</del>÷--

नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्य-ध्यूढ< साम । तस्माद्दच्यध्यूढ< साम गीयते । नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥

नक्षत्र ही ऋक् हैं और चन्द्रमा साम है । वह यह [ चन्द्रमारूप ] साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋक्में अधिष्ठित है । अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' है इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥४॥

तः स साम ॥ ४॥

नक्षत्राणामधिपतिश्रनद्रमा अ- वन्द्रमा नक्षत्रोका अधिपति है इसिटिये निक्षत्रोके ऋक्स्थानीय होनेपर वह साम है ॥ ४ ॥

### ---

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्कं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम । तस्मा-दृच्यध्यूढ ५ साम गीयते ॥ ५ ॥

तथा यह जो आदित्यकी शुक्र ज्योति है वही ऋक् है और उसमे जो नीलवर्ण अत्यन्त स्थामता दिखायी देती है वह साम है। वह यह [ नीलवर्णरूप ] साम इस [ शुक्रज्योतीरूप ] ऋकमे अधिष्ठित है । अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥५॥

परोऽतिशयेन काष्ण्यं तत्साम,

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्कं तथा यह जो आदित्यकी शुक्क भाः गुक्का दीप्तिः सैवक् । अथ प्रमा—शुक्क दीप्ति है वही ऋक है। यदादित्ये नीलं परः कृष्णं तथा आदित्यमे जो नीलवर्ण अत्यन्त स्यामता है वह साम है; किन्तु वह तो एकमात्र समाहित दृष्टिवाले तद्भ्ये कान्तसमाहितदृष्टेरियते। ५। पुरुषको ही दिखायी देती है ॥ ५॥ ---

अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्कं माः सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तद्मस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश आप्रण-खात्सर्वे एव सुवर्णः ॥ ६ ॥

तथा यह जो आदित्यका शुक्र प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण अत्यन्त स्यामता है वही 'अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह

जो आदित्यमण्डलके अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जं सुवर्णके समान श्मश्रुओंवाला (डाढी-म्ँलोवाला) और खर्णसदश केशोवाला है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥६॥

ते एवैते भाः शुक्ककृष्णत्वे साम । अथ चामश्र एषोऽन्तरादित्य आदित्यस्यान्त-र्मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इत्र हिरण्मयः । न हि सुवर्णविकार-त्वं देवस्य संभवति ऋक्सामगे-ष्णत्वापहतपाय्मत्वासंभवात् । न हि सौवर्णेऽचेतने पाप्मादिव्राप्ति-रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुषे चाग्रहणात्। अतो छप्तोपम एव हिरण्मयशब्दो ज्योतिर्भय इत्य-र्थः। उत्तरेष्त्रपि समाना योजना।

वे ही ये शुक्कत्व एवं कृष्णत्वरूप प्रकाश क्रमशः 'सा' और 'अम' होनेके कारण साम है। तथा यह जो आदित्यके अन्तर्गत-आदित्य-के मध्यमे हिरण्मय—सुवर्णमयके सदश होनेके कारण सुवर्णमय सिक्षात् सुवर्णका नहीं ने क्योंकि मूर्यदेवका सुवर्णके विकाररूप होना सम्भव नहीं हैं; [ऐसा होनेपर] उनका ऋक् एवं सामरूप पंखोंबाला तथा होना सम्भव नहीं है: क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थोंमें तो पाप आदिकी सम्भावना ही नही है, जिसके कारण उनका प्रतिषेध किया जाय। इसके सिवा नेत्रस्थ उपास्य पुरुषमे सुवर्णविकारत्वका ग्रहण भी नहीं किया जाता। इसिलिये यह हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही है \* अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय है। आगेके हिरण्मयादि शब्दोका अर्थ भी इसीके समान लगाना चाहिये।

<sup>\*</sup> अर्थात् इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका लोप हुआ है।

पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति जगदिति, स्वेनात्मना दृश्यते निवृत्तचक्षुभिः समाहित-चेतोभिर्ब्रह्मचर्यादिसाधनापेक्षैः। तेजिखनोऽपि **इमश्रुकेशादयः** कृष्णाः स्युरित्यतो विशिनष्टि-हिरण्यक्मश्रुहिरण्यकेश इति ज्योतिर्मयान्येवास्य रमश्रृणि के-ञाश्चेत्यर्थः । आप्रणखात्प्रणखो सर्वः नखाग्रेण सह सुवर्ण इव भारूप इत्यर्थः ॥ ६ ॥

िऐसा जो हिरण्मय ] पुरुप, [ शरीररूप ] पुरमे शयन करनेक कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्-को पूर्ण करता है इसलिय यह पुरुप कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोसे निवृत्त हो गयी है उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि-साधनवान् पुरुषोको दिखायी देता है--तेजस्वी होनेपर भी उसके डाढी-मूँछ आदि तो काले ही होगे, अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती है—जो सुनहली स्मश्र और सुनहले केशोवाला है; अर्थात् इसके डाढी-मुँछ और केश भी ज्योतिर्मय ही है। तालर्थ यह है कि यह नख-पर्यन्त अर्थात् नखाग्रसे लेकर सारा-का-सारा सुवर्णके समान प्रकाशस्वरूप ही है।। ६॥

### <del>~{⊙(}⊙}</del>…

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७॥

बन्दरके बैठनेके स्थान (गुदा)के सददा अरुण वर्णवाले पुण्डरीक (कमल) के समान उसके दोनो नेत्र है। उसका 'उत्' ऐसा नाम है, क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है। जो इस प्रकार जानता व है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है।।७।। तस्यैवं सर्वतः सुवर्णवर्णस्याप्य-

क्ष्णोर्विशेषः । कथम् ? तस्य यथा

कपेर्मर्कटस्यासः कप्यासः, आ-सरुपवेद्यानार्थस्य करणे घञ,

कपिपृष्ठान्तो येनोपविश्वति ।

कप्यास इत्र पुण्डरीकमत्यन्त-

तेजिस्त्र, एवमस्य देवस्याक्षिणी।

उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा।

तस्यैवंगुणविशिष्टस्य गौणमिदं नामोदिति। कथं गौणत्वम् ?
स एप देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः
पाप्मना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थः।
'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि
वक्ष्यति । उदित उद् इत उद्गत
इत्यर्थः; अतोऽसावुन्नामा ।
तमेवंगुणसंपन्नम्रन्नामानं यथोक्तेन
प्रकारेण यो वेद सोऽप्येवमेवो-

इस प्रकार सब ओरसे सुवर्ण-वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक विशेषता है। सो किस उस देवके, जैसा कि कप्यास होता है उसके सदश लाल पुण्डरीक(कमल)के समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं। कपि-मर्कट (बन्दर) के आसका नाम कप्यास है; उपवेशन (बैठने ) अर्थक वाचक 'आस्' घातुसे करणमें 'घन्' प्रत्यय होनेपर 'आस' शब्द सिद्ध होता है। अतः 'कप्यास' का अर्थ बानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा) है, जिससे कि वह बैठता है। [यहाँ 'पुण्डरीक' को 'कप्यास' से उपमित किया गया है और नेत्रोको पुण्डरीक-की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ी उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ हीनोपमा नही है।

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत
पुरुपका 'उत्' यह गौण नाम है ।
इसकी गौणता किस प्रकार है व वह यह देव सम्पूर्ण पापोसे अर्थात् पापोंसहित उनके कार्योंसे उदित—उत् (ऊपर) इतः (गया हुआ) अर्थात् ऊपर गया हुआ है; इसल्यें वह 'उत्' नामवाला है । जैसा कि 'जो आत्मा पापसे ह्या हुआ है' इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी । ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत्' नामवाले पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण देत्युद्गच्छिति सर्वेभ्यः पाष्मभ्यः । पापोंसे ऊपर उठ जाता है । 'ह' है और 'वै' ये निश्चयार्थक निपात है वा इत्यवधारणार्थों निपाती है — अर्थात् ऊपर उठ ही जाता उदेत्येवेत्यर्थः ॥ ७॥

# **→€€€€€**

तस्योद्गीश्रत्वं देवस्यादित्या- आदित्यादिके समान उस [ उत्-दीनामिव विवक्षितत्वादाह— संज्ञक ] देवका उद्गीथत्व कहना इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है—

तस्यक्चे साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीथस्तस्मात्त्वे-वोद्गातैतस्य हि गाता। स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोका-स्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम्॥ ८॥

उस देवके ऋक् और साम—ये दोनो पक्ष है। इसीसे वह देव उद्गीथरूप है, और इसीसे [इसका गान करनेवाला] उद्गाता कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्)का ही गान करनेवाला होता है। वह यह उत् नामक देव जो इस (आदित्यलोक) से ऊपरके लोक है और जो देवताओकी कामनाएँ है उनका ईशन करता है। यह अधिदैवत उद्गीथोपासना है॥८॥

तस्त्रक्चं साम च गेष्णौ । प्रिथच्याद्यक्तरुक्षणे पर्वणी । सर्वात्मा हि देवः । परापरहोक- कामेशितृत्वादुपपद्यते पृथिच्य- ग्न्याचृक्सामगेष्णत्वम् , सर्वयो-

उस देवके ऋक् और साम
गेष्ण है अर्थात् पूर्वोक्त पृथिवी और
अग्नि आदि उसके दोनो पक्ष है,
क्योंकि वह देव सर्वरूप है । वह
परलोक और इहलोकसम्बन्धी कामनाओंका ईशन करनेवाला है; अतः
उसका पृथिवी और अग्नि आदिरूप
ऋक् और साममय पंखोंसे युक्त होना
उचित ही है । तथा सबका कारण
होनेसे भी [ उसका ऋक्-सामरूप
पक्षोंबाला होना उचित है ]।

यत एवम्रनामा चासावृक्सा-तसादक्सामगेष्णत्व-मगेष्णश्च प्राप्तमुद्रीथत्व**म्र**च्यते परोक्षेण परोक्षप्रियत्वादेवस्य, तसादुद्गीथ इति । तसात्त्वेव हेतोरुदं गाय-तीत्युद्वाता । यसाद्वचेतस्य यथो-क्तस्योत्राम्नो गातासावता युक्तो-द्वातेति नामप्रसिद्धिरुद्वातः । स एष देव उन्नामा ये चाम्र-प्मादादित्यात्पराश्चः परागञ्च-नाद्ध्वी लोकास्तेषां लोकानां चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च-शब्दाद्वारयति चः "स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्" इत्यादिभन्त्र-वर्णात् । किं च देवकामानामीष्ट इत्येतदधिदैवतं देवताविषयं देवस्योद्गीथस्य स्वरूपम्रक्तम् ॥८॥ इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥६॥

इस प्रकार क्योंकि वह 'उत्' नामवाला है, तथा ऋक् और साम उसके पक्ष है इसलिये ऋक-साम-रूप पक्षोवाला होनेसे उसमें प्राप्त उद्गीयत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष-प्रिय**\* है। इस**लिये वह उद्गीथ है ऐसा कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें करनेवाला ] उत्का गान उद्गान है इसलिये वह उद्गाता करता कहलाता है। इस प्रकार क्योंकि वह उपर्युक्त 'उत्' नामक देवका गान करता है इसिट्टिये उद्गाताका 'उद्गाता' ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही है।

वहीं यह उत् नामक देव इस आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो पराङ् यानी ऊपरके लोक है उन लोकों-का ईशन करता है। वह केवल ईशन-कर्ता ही नहीं है 'च' शब्दसे यह भी सिद्ध होता है कि वह उनका **धारण भी करता है**; जैसा कि ''उसने इस पृथिवीको और चुलोक-को धारण किया" इत्यादि मन्त्रवर्ण-से सिद्ध होता है। यही नही, वह देवताओकी कामनाओका ईशन भी करता है-इस प्रकार यह उस देव-का-उद्गीथका अधिदैवत--देवता-विषयक खरूप कहा गया ॥ ८॥

देवताओकी परोक्षप्रियता 'परोक्षप्रिया इव हि दंवाः प्रत्यक्षद्विषः' इस श्रतिसे प्रमाणित होती है।

# सप्तम खण्ड

## **→\$©**\$0€

# अध्यात्म-उद्गीथोपासना

अथाध्यात्मं वागेवक्प्रीणः साम तदेतदेतस्यामृच्य-ध्यूढ<साम तस्माद्दच्यध्यूढ<साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥

इससे आगे अध्यात्म उपासना है---वाणी ही ऋक् है और प्राण साम है। इस प्रकार इस [ वाक्रूप ] ऋक्मे [ प्राणरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। वाक् ही 'सा' है और प्राण 'अम' है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम है ॥१॥

गेवक्प्रीणः साम, अधरोपरि- किया जाता है--नीचे-ऊपर स्थान स्थानत्वसामान्यात् । प्राणो ऋक् है और प्राण साम है। भ्राणमुच्यते सह वायुना । वागेव | प्राण कहा गया है । वाक् ही 'सा' सा प्राणोऽम इत्यादि पूर्ववत्।।१।। कथन पूर्ववत् समझना चाहिये।।१।।

अथाधुनाध्यात्मग्रुच्यते — वा- विश्वित अधिदैविक उपासनाके पश्चात् अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन होनेमे तुल्य होनेके कारण वाक ही वायुके सहित घ्राणेन्द्रिय ही यहाँ है और प्राण 'अम' है इत्यादि

चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश्साम तस्माद्दच्यध्यूढश्साम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त-त्साम ॥ २ ॥

चक्षु ही ऋक् है और आत्मासाम है। इस प्रकार इस [चक्षुरूप] ऋक्मे यह [ आत्मारूप ] साम अधिष्टित है । इसलिये ऋक्मे अधिष्टित सामका ही गान किया जाता है। चक्षु ही 'सा' है और आत्मा 'अम' है। इस प्रकार ये [दोनो मिलकर ] साम है ॥ २ ॥

आत्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा-त्साम ।। २ ।। है। यहाँ 'आत्मा' शब्दसे छायात्माका ग्रहण है; क्योंकि वहीं नेत्रमे स्थित होनेके कारण साम है ॥२॥

चक्षुरेव ऋक्, आत्मा सामः | चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम

श्रोत्रमेवर्ज्जनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ<्साम तस्माद्दच्यध्यूढद्साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्त-त्साम ॥ ३ ॥

श्रोत्र ही ऋक् है और मन साम है। इस प्रकार इस [श्रोत्ररूप] ऋक्मे यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। श्रोत्र ही 'सा' है और मन 'अम' है। इस प्रकार ये 🛭 दोनो मिलकर 🗎 साम है ।।३॥

श्रोत्रमेवर्ज्यनः साम, श्रोत्रस्या- अभेत्र ही ऋक् है और मन साम धिष्ठातृत्वान्मनसः सामत्वम्।।३।। है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण मनकी सामरूपता है ॥३॥

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ५साम । तस्माद्य-ध्यूढ< साम गीयते । अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४॥

तथा यह जो ऑखोंका शुक्र प्रकाश है वह ऋक् है ओर जो नीलवर्ण अत्यन्त स्थामता है वह साम है । इस प्रकार इस [ शुक्र प्रकाशरूप ] ऋक्मे यह [ नीलवर्ण अत्यन्त स्यामतारूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋक्मे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रका शुक्र प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण परम स्थामता है वहां 'अम' है। इस प्रकार ये दोनो मिलकर साम है ॥४॥

सैवक् । अथ यन्नीलंपरः कृष्ण-मादित्य इव दक्शक्त्यधिष्ठानं नीलवर्ण अतिशय स्यामत्व है वह तन्साम ॥ ४ ॥

अथ यदेतदक्षाः शुक्कं भाः तथा यह जो नेत्रोंका शुक्क प्रकाश हे वही ऋक् है और जो सूर्यके समान दक्शिक्तका अधिष्ठानभूत े साम है ॥४॥

### 

आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंकी एकता

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क्तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्बहा। तस्यैतस्य तदेव रूपं यद्मुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥ ५॥

तथा यह जो नेत्रोके मध्यमें पुरुप दिखलायी देता है वही ऋक है, वहीं साम है, वहीं उक्थ है, वहीं यजुः है और वहीं ब्रह्म है। उस इस पुरुपका वही रूप है जो उस (आदित्यान्तर्गत पुरुप) का रूप है। जो उसके पक्ष है वही इसके पक्ष है, जो उसका नाम है वही इसका नाम है ॥५॥

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते, पूर्ववत् । सैवर्गध्यात्मं वागाद्या पृथिच्याद्या दैवतम् । प्रसिद्धा च ऋक्पाद-बद्धाक्षरात्मिका तथा साम। उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्रं साम ऋक् शस्त्रमुक्थादन्यत् । तथा यजुःखाहाखधावषडादि सर्वमेव सर्वात्मक-वाग्यजुस्तत्स एवः त्वात्सर्वयोनित्वाचेति ह्यवोचाम। ऋगादिशकरणात्तद्वहोति त्रयो वेदाः ।

तस्यैतस्य चाक्षुषस्य
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते ।
किंतत् १यदम्रष्यादित्यपुरुषस्य।
हिरण्मय इत्यादि यद्धिदैवतमुक्तम् । यावमुष्य गेष्णौ पर्वणी
तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णौ ।
यच्चामुष्य नामोदित्युद्गीथ इति
च तदेवास्य नाम।

तथा यह जो नेत्रोके मध्यमें पुरुष दिखलायी देता है--इस वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत् समझना चाहिये। वही वागादि अध्यातम और पृथिवी आदि अधिदैवत ऋक है जिसके पाद नियत अक्षरोसे बँधे होते है वह ऋक तो प्रसिद्ध ही है---तथा वही साम अथवा [ इन ऋक् और शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये--- 1 उक्थका सहचारी साम है और होनेसे स्तोत्र ही उक्थसे भिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष) है वे ही ऋक् है; तथा खाहा, खधा और वषट आदि सम्पूर्ण वाक्य ही है। सर्वात्मक और सबका कारण होनेके कारण वह यजुः खयं पुरुप ही है—ऐसा हम पहले कह चुके है। यहाँ ऋगादिका प्रकरण होनेसे 'वही ब्रह्म है' इस वाक्यमे ब्रिह्म-शब्दसे | तीनो वेद समझने चाहिये।

उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वहीं रूप बतलाया जाता है। वह रूप क्या है? जो रूप उस आदित्या-न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि हिर्ण्मय आदि अधिदैवतरूपसे वर्णन किया गया था। जो उस ( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही इस नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पक्ष हैं। जो इसके 'उत्' अथवा 'उद्गोथ' आदि नाम थे वे ही इसके भी नाम है।

स्थानभेदादृषगुणनामातिदेशादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशाश्चादित्यचाश्चषयोभेंद इति चेत्?
नः अग्रुनानेनेवेत्येकस्योभयात्मप्राप्त्यसुषपत्तेः।

द्विधाभावेनोपपद्यत इति
चेत्, वक्ष्यति हि "स एकधा
भवति त्रिधा भवति" इत्यादि,
न, चेतनस्यैकस्य निरवयवत्वाद् द्विधाभावानुपपत्तेः। तसादध्यात्माधिदैवतयोरेकत्वमेव ।
यत्तु रूपाद्यतिदेशो भेदकारणमवोचो न तद्भेदावगमाय।
किं तर्हि १ स्थानभेदाद् भेदाशङ्का
मा भूदित्येवमर्थम्।। ५।।

यदि कहो कि आश्रयका भेद होनेसे, [आदित्यान्तर्गत पुरुपके] रूप, गुण और नामका [चाक्षुप पुरुषमे] अतिदेशें होनेसे तथा इशितृत्व (शासन) के विपयोंका भेद वतटाये जानेके कारण आदित्य और नेत्रान्तर्गत पुरुपोका भेद है— तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर [मन्त्र ७ और ८ मे] अमुना' 'अनेनैव' इन शब्दोंसे प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोकी प्राप्ति सम्भव नहीं होगी।

यदि कहो कि वह उन दोनोको दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि ''वह एकरूप होता है, वह तीन रूप होता है" इत्यादि रूपसे श्रित कहेगी भी-तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके कारण एक ही चेतनका दो रूप होना सम्भव नही है। अध्यात्म और अधिदैवत-इन दोनों-की एकता ही है। और तमने जो रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका कारण बतलाया. सो वह उनका मेद सूचित करनेके लिये नहीं है। तो बह किसलिये है ? वह तो, आश्रय-का मेद होनेसे कही उनके भेदकी आशंका न हो जाय-इसिंख्ये हैं।

**→{€€€€€** 

स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य-कामानां चेति । तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६॥

वह यह (चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके लोक है उनका तथा मानवीय कामनाओंका ईशन करता है । अतः जो ये लोग वीणामे गान करते है वे उसीका गान करते है । इसीसे वे धनवान् होते है ॥६॥

स एष चाक्षुषः पुरुषो ये चैतसादाध्यात्मिकादात्मनोऽर्वा-श्चोऽर्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यसंबन्धिनां च कामानाम्। तत्तसाद्य इमे वीणायां गायन्ति गायकास्त एतमेव गायन्ति। यसादीश्चरं गायन्ति तसात्ते धनसनयो धनलाभयुक्ता धन-वन्त इत्यर्थः॥६॥ वह यह चाक्षुष पुरुप जो इस आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके छोक है उनका तथा मनुष्यसम्बन्धी कामनाओंका ईशन (शासन) करता है। अतः जो ये गायक छोग वीणामें गान करते है वे उसीका गान करते है। इस प्रकार क्योंकि वे ईश्वरका ही गान करते है; इस-छिये वे धनछामयुक्त अर्थात् धनवान् होते है ॥६॥

**→€€€€€** 

इनकी अभेददृष्टिसे उपासनाका फल

अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युमौ स गायति । सोऽमुनैव स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्ता<श्चामोति देवकामा<श्च ॥ ७॥

तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्माकी एकता ] जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्मा ]

दोनोका ही गान करता है। तथा वह इसके ही द्वारा जो इस (आदित्य-लोक) से ऊपरके लोक है और जो देवताओं के भोग हैं उन्हें प्राप्त करता है।।७॥

अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्तं |
देवमुद्गीथं विद्वान्साम गायत्युमौ |
स गायति चाक्षुषमादित्यं च ।
तस्यैवंविदः फलमुच्यते—मोऽमुनेवादित्येन स एष ये चामुष्मात्पराश्चो लोकास्तांश्रामोति आदित्यान्तर्गतदेवो भूत्वेत्यर्थो |
देवकामांश्च ॥ ७॥

इस उपर्युक्त देवको जो इम प्रकार जाननेवाला पुरुप सामगान करता है वह चाक्षुप और आदित्य दोनो ही पुरुषोको गाता है । इस प्रकार जाननेवाले उस उपासकको जो फल मिलता है सो बतलाया जाता है—वह यह उपासक इस आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके लोक हैं उन्हे प्राप्त होता है । तान्पर्य यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप होकर वह इन्हें और देवताओके भोगोंको प्राप्त करता है ॥७॥

## 

अथानेनैव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्ता श्रामोति मनुष्यकामा श्र्य तस्मादु हैवंविदुद्वाता व्र्यात् ॥ ८॥ कं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ६॥

तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके लोक है उन्हें और मनुष्य-सम्बन्धिनी कामनाओको प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता [यजमानसे इस प्रकार] कहे—॥८॥ 'मै तेरे लिये किन इष्ट कामनाओंका आगान करूँ '' क्योंकि यह उद्गाता कामनाओंके आगानमें समर्थ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता है, सामगान करता है॥९॥ खण्ड ७ ी

अथानेनैव चाक्षुषेणैव चैतसादर्वाञ्चो लोकास्तांश्चामोति मनुष्यकामांश्र चाक्षपो भ्रत्वेत्य-र्थः । तसादु हैवंविदुद्गाता ब्र्या-द्यजमानं कमिष्टं ते तव काममा-गायानीति । एष हि यसादुद्धा-ता कामागानस्योद्वानेन संपाद्यितुमीष्टे समर्थ इत्यर्थः। कोऽमौ ? य एवं विद्वान्साम गाय-ति साम गायति । द्विरुक्ति-रुपासनसमाप्त्यर्था ॥८-९॥

तथा इस चाक्ष्ण पुरुषके द्वारा ही. जो इससे नीचेके लोक है उन्हे: मनुष्यसम्बन्धी भोगोको वह प्राप्त करता है अभिप्राय यह कि चाक्षप पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने-वाला उदाता यजमानसे कहे कि 'मै तेरे छिये किन इष्ट कामनाओ-का आगान करूँ ?' क्योंकि यह उद्गाता इष्ट कामनासम्बन्धा आगान-उद्रानसे उन कामनाओंको सम्पन करनेमें समर्थ होता है। वह उद्गाता कौन है ? जो इस प्रकार जाननेवाला होकर साम गान करता है, साम गान यह द्विरुक्ति उपासनाकी समाप्तिके लिये है। ८-९॥

**--•>**₩ø۶**\*<•**--

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥



# अष्म खण्ड

### 

उद्गीथोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके लिये शिलक, दालभ्य और प्रवाहणका संवाद

अनेकघोपास्यत्वादक्षरस्य प्र-हामस्तु सुखावबोधनार्थः।

उद्गीथसंज्ञक अक्षर (ओकार) के अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण- कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी परोवरीयस्वगुणविशिष्ट फलम्रुपासनान्तरमानिनाय । इति- एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है। यहाँ जो इतिहास दिया जाता है वह सरलतासे समझानेके लिये है।

त्रयो होद्रीये कुशला बभूवुः शिलकः शालाव-त्यश्चैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति । ते होचु-रुद्गीथे वै कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥

कहते है, शलावतका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दालभ्य और जीवलका पुत्र प्रवाहण-ये तीनो उद्गीयविद्यामें कुशल थे । उन्होंने परस्पर कहा-- 'हमलोग उद्गीथविद्यामें निपुण है; अतः यदि आप-लोगोंकी अनुमति हो तो उद्गीथके विषयमे परस्पर वार्तालाप करें' ॥१॥

त्रयस्त्रिसंख्याकाः, ह इत्यै- | त्रयः—तीन संख्यावाले, 'ह' यह निपात ऐतिह्यको ('ऐसा हुआ' उद्गीथ उद्गीथज्ञानं इस बातको ) सूचित करनेके लिये है, उद्गीथमे--- उद्गीथविद्यांके प्रितः प्रति कुशला निपुणा बभूवुः। कुशल—निपुण थे। तात्पर्य यह

किसिश्चिद्देशे काले च निमित्ते वा समेतानामित्यभिप्रायः। न हि सर्वसिद्धगित त्रयाणामेत्र कौशलमुद्रीथादिविज्ञाने। श्रूय-न्ते द्युपस्तिजानश्रुतिकैकेयप्रभृत-यः सर्वज्ञकल्पाः। के ते त्रयः? इत्याह—शिलको नामतःशलावतोऽपत्यंशालावत्यः, चिकितायनस्यापत्यं चैकितायनः, दल्भगोत्रो दाल्भ्यो द्वचामुष्याय-

ते होचुरन्योन्यमुद्गीथे वै कुश्रला निपुणा इति प्रसिद्धाः सः । अतो हन्त यद्यनुमितर्भ-वतामुद्गीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप-न्यासेन वदामो वादं कुर्म इत्यर्थः ।

णो वा । प्रवाहणो नामतो जीवल-

स्यापत्यं जैवलिरित्येते त्रयः।

है कि किसी देश और कालमें अथवा किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए पुरुषोमे[येतीन व्यक्ति उद्गीयमे निपुण थे]।सारे संसारके भीतर उद्गीय आदि-के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता हो—ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उषस्ति, जानश्रुति और कैकेय आदि सर्वज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध है ही।

वे तीन कौन थे <sup>2</sup> इस विषयमे
श्रुति कहती है——शिलक जिसका
नाम था वह शलावतका पुत्र
शालावत्य, चिकितायनका पुत्र
चैकितायन, जो दल्मगोत्रमे उत्पत्त
होनेके कारण दाल्म्य कहा गया है।
अथवा वह द्र्यामुख्यायण होगा।
तथा नामसे प्रवाहण और जीवलका
पुत्र होनेसे जैवलि कहलानेवाला—ये
तीन पुरुष थे।

उन्होंने परस्पर एक-दृसरेसे कहा—हमलोग उद्गीधमे कुशल्य निपुण है—इस प्रकार प्रसिद्ध है। अतः यदि आपलोगोंकी सम्मति हो तो उद्गीधमे—उद्गीधविद्याके सम्बन्धमे कथा—विचार कहे, अर्थात् पक्ष-प्रतिपक्षके उपन्यासपूर्वक परस्पर विवाद करें।

<sup>\*</sup> जिस पुत्रको 'यह मुझे और तुझे दोनोंहीको जल और पिण्डदान देने-का अधिकारी होगा' ऐसा कहकर घर्मपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे 'द्वचा-

तथा च तद्विद्यसंवादे विपरीतग्रहनाशोऽपूर्वविज्ञानोपजनः संशयनिवृत्तिश्चेति । अतस्तद्विद्यसंयोगः कर्तव्य इति चेतिहासप्रयोजनम् । दृश्यते हि शिलकादीनाम् ॥ १॥

इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित अर्थका ज्ञान है उन पुरुपोके पारस्परिक संवादसे विपरीत प्रहण-का नाश, अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति और संशयकी निवृत्ति होती है। अतः उन-उन विषयोके ज्ञाता पुरुषोंका साथ करना चाहिये—यह भी इस इतिहासका प्रयोजन है। यही बात शिलकादिके प्रसंगमे भी देखी जाती है।।१॥

तथेति ह समुपविविद्युः स ह प्रवाहणो जैविल-रुवाच भगवन्तावय्रे वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाच<श्रोष्या-मीति ॥ २॥

तत्र वे 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये। फिर जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'पहले आप दोनो पूज्यवर प्रतिपादन करें। मै आप ब्राह्मणोकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा'॥२॥

तथेत्युक्त्वा ते सम्रुपविविश्च-होंपविष्टवन्तः किल । तत्र राज्ञः प्रागल्भ्योपपत्तेः स ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचेतरौ भगवन्तौ पूजा-वन्तावग्रे पूर्वं वदताम् । ब्राह्मण-

फिर वे 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये। उनमें [ब्राह्मणोके प्रथम बोल्नेसे] राजा (क्षत्रिय) की प्रगल्भता (धृष्टता) सिद्ध होती है, इसल्यि उस जीवलके पुत्र प्रवाहणने रोष दोनोंके प्रति कहा—'पहले आप भगवान्—पूजनीय लोग कहें; आप ब्राह्मणोके कहे हुए रान्दों-

योरिति लिङ्गाद्राजासौ युवयो-ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचं श्रोष्यामि । अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति विशेषणात ॥ २॥

को मै श्रवण करूँगा।' 'आप दोनो ब्राह्मणोंके' इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात होता है कि क्षत्रिय है। 'वाचम्' ऐसा विशेषण होनेके कारण दूसरे व्या-ख्याकार 'अर्थहीन शब्दमात्र सुन्ँगा' ऐसा अर्थ करते है ॥२॥

#### **→€€€€**€

स ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमु-वाच हन्त त्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३॥

तब उस रालावतके पुत्र शिलकने चिकितायनकुमार दाल्म्यसे कहा—'यदि तुम्हारी अनुमित हो तो मैं तुमसे पूर्लू ?' उसने कहा—'पूछो'॥३॥

उक्तयोः स ह शिलकः शा-लावत्यश्रेकितायनं दाल्भ्यमु-वाच—हन्त यद्यनुमंस्यसे त्वा त्वां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति होवाच ॥ ३॥ उपर्युक्त दोनोंमेसे शलावतके पुत्र शिलकने चैकितायन दाल्भ्यसे कहा—'यदि तुम अनुमति दो तो मै तुमसे पूल्लूँ।' तब इस प्रकार कहे जानेपर दृसरेने 'पूछों' ऐसा कहा ॥३॥

#### **→€€€€€**

लब्धानुमतिराह—

उसकी अनुमति पाकर [शिल्क-ने] कहा—

का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्य-न्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥ 'सामकी गित ( आश्रय ) क्या है <sup>2</sup>' इसपर दूसरेने 'खर' ऐसा कहा । 'खरकी गित क्या है <sup>2</sup>' ऐसा प्रश्न होनेपर दूमरेने 'प्राण' ऐसा कहा । 'प्राणकी गित क्या है <sup>2</sup>' इसपर दूसरेने 'अन्न' ऐसा कहा । तथा 'अनकी गित क्या है <sup>2</sup>' ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने 'जल' ऐसा कहा ॥ ४॥

का साम्नः प्रकृतत्वादुद्दीथस्य। उद्गीथो ह्यत्रोपास्यत्वेन प्रकृतः। ''परोवरीयांसमुद्गीथम्'' (१।९ २) इति च वक्ष्यति । गतिरा-परायणमित्येतत् । एवं पृष्टो दालभ्य उवाच — स्वर इतिः खरात्मकत्वात्साम्नः । यो यदा-त्मकः स तद्वतिस्तदाश्रयश्च भव-तीति युक्तं मृदाश्रय इव घटादिः। स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणनिष्पाद्यो प्राणो खरस्तसात्खरस्य गतिः । प्राणस्य का गतिरित्यन्न-मिति होवाच । अन्नावष्ट्रम्भो हि प्राणः। ''ग्रुष्यति चै प्राण

सामको-प्रकरणप्राप्त कारण उद्गीथकी गति-आश्रय अर्थात् परायण क्या है ? क्यों कि यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीथका ही प्रकरण है, जैसा कि 'परोवरीयासमुद्रीथ-मुपासते' (१।९।२) इत्यादि श्रुतिमे कहेंगे भी । इस प्रकार पृछे जानेपर दाल्म्यने कहा-'खर', क्योंकि साम खरस्वरूप है। जिस प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थी-का मृत्तिका ही आश्रय होती हैं उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक-जिसके खरूपसे युक्त होता है उस पदार्थकी वही गति और आश्रय भी होता है-यह उचित ही है। 'स्वरकी गति क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर [ दालभ्यने ] 'प्राण' ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही निष्पन होनेवाला है, इसलिये स्वर-की गति प्राण है। 'प्राणकी गति क्या है ?' ऐसा पूछे जानेपर उसने कहा 'अन्न', क्योंकि प्राण अनके • ही आश्रय रहनेवाला है, जैसा कि

ऋतेऽस्नात्" ( बृ० उ० ५ । १२ । १ ) इति हि श्रुतेः । "अन्नं दाम" ( बृ० उ० २ । २ । १ ) इति च । अन्स्य का गति- रित्याप इति होत्राच । अप्सं- भवत्वाद नस्य ॥ ४ ॥

"अन्नके बिना प्राण सूख जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा "अन्न यह [ वत्सस्थानीय प्राणकी ] रस्सी हैं" ऐसी श्रुति भी है । फिर 'अन्नकी गित क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर दाल्भ्यने कहा—'आप' क्योंकि अन्न आप ( जल ) से ही उत्पन्न होनेवाला है ॥४॥

<del>--€€€€€</del>---

अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं लोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्गं वयं लोकरसामाभितंस्थापयामः स्वर्गसर्स्तावर् हि सामेति॥ ५॥

'जलकी गित क्या है <sup>2</sup>' ऐसा प्रश्न होनेपर उसने 'वह लोक' ऐसा कहा । 'उस लोकको गित क्या है <sup>2</sup>' इसपर दालम्यने कहा कि 'खर्ग-लोकका अतिक्रमण करके सामको किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जाना चाहिये। हम सामको खर्गलोकमे ही स्थित करते है, क्योकि सामकी खर्ग-रूपसे स्तुति की गयी है'।।५॥

अयां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाच । अमुष्माल्लोकाद् दृष्टिः संभवति । अमुष्य लोकस्य का गतिः ? इति पृष्टो दाल्भ्य उवाच । स्वर्गममुं लोकमती-त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क-श्रिदिति होवाच । 'जलोंकी गित क्या है?' इसपर दालम्यने 'वह लोक' ऐसा कहा, क्योंकि उस लोकसे ही वृष्टि होनी सम्भव है । 'उस लोककी क्या गित है?' ऐसा पूछे जानेपर दालम्य-ने कहा—'उस स्वर्गलोंकका अति-क्रमण करके सामको किसी दूसरे आश्रयमे नहीं ले जाना चाहिये।' अतो वयमपि खर्गं लोकं सामाभिसंस्थापयामः। खर्गलोक-प्रतिष्ठं माम जानीम इत्यर्थः। खर्गसंस्तावं स्वर्गत्वेन संस्तवनं संस्तावो यस्य तत्साम खर्ग-संस्तावं हि यसात् "खर्गों वै लोकः साम वेद" इति श्रुतिः।।५॥ अतः हम भी सामको खर्गलोकमें ही स्थित करते है। अर्थात्
सामको स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित समझते
है, क्योंिक साम खर्गसंस्ताव अर्थात्
जिसका खर्गरूपसे संस्तवन किया
गया है ऐसा खर्गसंस्ताव है ''निश्चय
स्वर्गलोक ही साम है—ऐसा जाने"
यह श्रुति भी है।।५॥

**₩₩** 

तर्ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमु-वाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतर्हि व्रयान्मूर्घा ते विपतिष्यतीति मूर्घा ते विपतेदिति ॥६॥

उस चिकितानपुत्र दाल्भ्यसे रालावतके पुत्र शिलकने कहा—'हे दाल्भ्य! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई सामवेत्ता यह कह दे कि 'तेरा मस्तक पृथिवीपर गिर जाय' तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर जायगा ॥६॥

तिमतरः शिलकः शालावत्यश्रैकितायनं दाल्भ्यमुवाच—
अप्रतिष्ठितमसंस्थितं परोवरीयस्त्वेनासमाप्तगितिसामेत्यर्थः। वा
इत्यागमं सारयति किलेति च।
दाल्भ्य ते तव साम। यस्त्वसिंहण्णः सामविदेतर्ह्येतस्थिनकाले

उस चैिकतायन दाल्म्यसे दृसरे शालावत्य शिलकने कहा—'हे दाल्म्य! निश्चय ही तेरा साम अप्रतिष्ठित—असंस्थित अर्थात् परोवरीयरूपसे असमाप्त गतिवाला है।' 'वै' और 'किल' इन निपातों-से श्रुति आगम यानी उपदेश-परम्पराका स्मरण कराती है। यदि इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता अप्रतिष्ठित सामको 'यह प्रतिष्ठित ब्र्यात्कश्चिद्विपरीतिवज्ञानमप्रतिछितं साम प्रतिष्ठितमिति, एवं
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्ते
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्यतीति । एवम्रक्तस्यापराधिनस्तथैव तद्विपतेच संशयो न त्वहं
ब्रवीमीत्यभिप्रायः ।

ननु मूर्घपाताईं चेदपराधं कृतवानतः परेणानुक्तस्यापि पतेन्मूर्धा न चेदपराष्युक्तस्यापि नैव पतित । अन्यथाकृताभ्यागमः कृतनाशश्च स्याताम् ।

नैष दोषःः कृतस्य कर्मणः ग्रुभाग्रुभस्य फलप्राप्तेर्देशकाल-निमित्तापेक्षत्वात् । तत्रैवं सति मूर्धपातनिमित्तस्याप्यज्ञान-स्य पराभिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व-मिति ॥ ६ ॥ है' इस प्रकार कहनेका अपराध करमेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवान्से कहे कि 'तेरा मस्तक गिर जायगा— स्पष्टतया पतित हो जायगा' तो इस प्रकार कहे जानेपर तुझ अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा—इसमे संशय नहीं । ताल्प्य यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूँ [ यदि कोई अन्य कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा ]।'

गंका—यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप किया है तब तो दृसरेंके न कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता; नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे।

समाधान-यह दोप नहीं है, क्योंकि किये हुए ग्रुम और अग्रुम कमोंके फलकी प्राप्ति देश, काल और निमित्तकी अपेक्षावाली होती है। ऐसी स्थितिमें मूर्घपातका निमित्तमूत जो अज्ञान है वह भी दूसरेके कथनरूप निमित्तकी अपेक्षा-वाला ही है। ६॥ एवमुक्तो दाल्भ्य आह—

ऐसा कहे जानेपर दाल्म्यने कहा—

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्यीति होवाचा-मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोक्स्सामाभिस्स्थापयामः प्रति-ष्ठास्स्ताव्हि सामेति॥ ७॥

मै यह बात श्रीमान्से जानना चाहता हूँ; इसपर [शिलकने] कहा—'जान ले ।' तब 'उस लोककी गित क्या है?' ऐसा पूछे जानेपर उसने 'यह लोक' ऐसा कहा। फिर 'इस लोककी गित क्या है?' ऐसा प्रश्न होनेपर 'इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये' ऐसा कहा। हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमे सामको स्थित करते है [ अर्थात् यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते है ]; क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है।। ७।।

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानि यत्प्रतिष्ठं सामेत्युक्तः प्रत्युवाच शालावत्यो विद्धीति होवाच । अमुष्य लोकस्य का गतिरिति पृष्टो दाल्भ्येन शालावत्योऽयं लोक इति होवाच । अयं हि लोको यागदान-होमादिभिरमं लोकं पुष्यतीति । "अतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति" 'जिसमे साम प्रतिष्ठित है यह बात मै श्रीमान्से जानना चाहता हूँ' ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने उत्तर दिया—'जान लो।' 'उस लोककी गति क्या है <sup>2</sup>' इस प्रकार दालभ्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 'यह लोक' ऐसा कहा; क्योंकि यह लोक ही याग, दान और होमादिके द्वारा उस लोकका पोपण करता है। इस विषयमे ''अतः दानके आश्रयसे देवगण जीवित रहते हैं' इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्षं हि सर्व-भृतानां धरणी प्रतिष्ठेति । अतः साम्रोऽप्ययं लोकः प्रतिष्ठैवेति युक्तम् ।

अस्य लोकस्य का गतिः ? इत्युक्त आह शालावत्यः । न प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये-त्साम कश्चित्। अतो वयं प्रतिष्ठां लोकं सामाभिसंस्थापयामः । य-सात्प्रतिष्ठासंस्तावं हि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतं सामेत्यर्थः । "इयं वं रथन्तरम्" इति च श्रुतिः ॥७॥ ऐसी श्रुतियाँ भी है। सम्पूर्ण प्राणियो-की प्रतिष्ठा पृथित्री है—यह प्रत्यक्ष ही है। अतः सामकी भी यही छोक प्रतिष्ठा है—ऐसा मानना उचित ही है।

'इस लोककी गित क्या है ?' इस प्रकार पूछे जानेपर शालावत्यने कहा—'किसीको भी प्रतिष्ठाभूत इस लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये; अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें ही सामको सब प्रकार स्थित करते है, क्योंकि साम प्रतिष्ठा संस्ताव— प्रतिष्ठा रूपसे स्तुत है । "यह [ पृथिवी ] ही रथन्तर साम है" ऐसी श्रुति भी है ॥॥।

#### **→€€€€€**

त ५ ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद्वे किल ते शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्घा ते विपतिष्यतीति मूर्घा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्यीति होवाच ॥ ८॥

तव उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'हे शालावत्य ! निश्चय ही तुम्हारा साम अन्तवान् है । यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता।'[ शालावत्यने कहा— ] 'मै इसे श्रीमान्से जानना चाहता हूँ।' इसपर प्रवाहणने 'जान लो' ऐसा कहा ॥८॥ तमेवमुक्तवन्तं ह प्रवाहणो इस प्रकार कहनेवाछे उस
जैविलिरुवाचान्तवद्वे किल ते प्रवाहणने हे शालावत्य ! तुम्हारा
शालावत्य सामेत्यादि पूर्ववत् । साम निश्चय ही अन्तवान् है'
ततः शालावत्य आह हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्वीति जिन्हा चाहता हूँ।' तब दूसरे
होवाच ॥८॥ इस प्रकार कहनेवाछे उस
शालावत्यके प्रति जीवछके पुत्र
शालावत्यके प्रति जीवछके पुत्र
श्रालावत्यके प्रति जीवछके पुत्र

**→€€€€€** 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये] अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्॥



## नकम खण्ड

~5\***\$**\$\$

शिलककी उक्ति-आकाश ही सबका आश्रय है

इतरोऽनुज्ञात आह—

प्रवाहणकी अनुमित पाक शिलकने कहा—

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥ १॥

'इस लोककी क्या गित है ?' इसपर प्रवाहणने कहा—आकारा. क्योंकि ये समस्त भूत आकारासे ही उत्पन्न होते हैं, आकारामे ही लयको प्राप्त होते हैं और आकारा ही इनसे बडा है; अतः आकारा ही इनका आश्रय है ॥१॥

अस्य लोकस्य का गतिरिति,
आकाश इति होवाच प्रवाहणः।
आकाश इति च पर आत्मा
"आकाशो वै नाम" (छा०
उ०८।१४।१) इति श्रुतेः।
तस्य हि कर्म सर्वभूतोत्पादकत्वम्। तस्मिन्नेव हि भूतप्रलयः।"तत्तेजोऽसृजत"(६।२।
३), "तेजः परस्यां देवतायाम्"
(६।८।६) इति हि वक्ष्यति।

'इस छोककी गति क्या है ?' इसपर प्रवाहणने कहा—'आकाश'। यहाँ 'आकाश' शब्दसे परमात्मा विवक्षित हैं [ भूताकाश नहीं ] जैसा कि "आकाश ही [ नाम और रूपका निर्वाह करनेवाछा है ]" इस श्रुतिसे सिद्ध होता हैं । सम्पूर्ण भूतोको उत्पन्न करना यह उसीका कार्य है और उसीमें भूतोका प्रख्य होता हैं; जैसा कि श्रुति "उसने तेजको रचा" "तेज पर देवतामे छीन होता हैं" इत्यादि प्रकारसे आगे कहेगी। सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि
स्थावरजङ्गमान्याकाशादेव सम्रत्पद्यन्ते तेजोऽबन्नादिक्रमेण सामध्यात् । आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति
प्रलयकाले तेनैव विपरीतक्रमेण ।
हि यसादाकाश एवेभ्यः सर्वेभ्यो
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स
सर्वेषां भूतानां परमयनं परायणं
प्रतिष्ठा त्रिष्विप कालेष्वित्यर्थः।१।

"आत्मन आकाशः सम्भूतस्त-तेजोऽस्जत" इत्यादि श्रुतियांके बल-से ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेज, जल और अन्न इस क्रमसे आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं; और प्रत्यकालमें उसी विपरीतक्रमसे आकाशमे ही लीन हो जाते है, क्योंकि आकाश ही इन समस्त भूतोंसे बड़ा है। अतः वही समस्त भूतोंका परायण—परम आश्रय अर्थात् तीनो कालोंमे उनकी प्रतिष्ठा है॥ १॥

आकाशसंज्ञक उद्गीथकी उत्क्रप्टता और उसकी उपासनाका फल

स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्परोवरीया समुद्रीथमुपास्ते ॥ २ ॥

वह यह उद्गीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला विद्वान् इस परमोत्कृष्ट (परमात्मभूत) उद्गीथकी उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकोको अपने अधीन कर लेता है ॥ २॥

यसात्परं परं वरीयो वरीय-सोऽप्येष वरः परश्च वरीयांश्च परोवरीयानुद्गीथः परमात्मा संपन्न इत्यर्थः। अत एव स एषोऽनन्तोऽविद्यमानान्तः।

क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट—श्रेष्ठ-से भी श्रेष्ठ अर्थात् पर और उत्कृष्ट-रूप यह उद्गीय ही परमात्मभावसे सम्पन्न होता है, इसिक्टिये वह यह उद्गीय अनन्त—जिसका कोई अन्त नहीं है, ऐसा है।

तमेतं परोवरीयांसं परमात्म-भृतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां-सम्द्रीथम्पास्तेः तस्यैतत्फल-माह-परोवरीयः परं वरीयो विशिष्टतरं जीवनं हास्य विदुषो भवति दृष्टं फलमदृष्टं च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट-तरानेव ब्रह्माकाशान्ताँ होकाञ्ज-यति य एतदेवं विद्वानुद्वीथ-मुपास्ते ॥ २॥

उस इस परोवरीयान्-परमात्म-भूत अनन्त उद्गीयको इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस परो-वरीयान् उद्गीथकी उपासना करता है, उसके छिये श्रुति यह फल बतलाती है--जो इसे इस प्रकार जाननेवाला विद्वान् उद्गीथकी उपासना करता है उस विद्वान्को यह दृष्ट फल होता है कि उस विद्वानुका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट-तर हो जाता है तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकारापर्यन्त विशिष्ट लोकोंको जीत हेता है ॥२॥

त५ हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्लो-वाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मिँ होके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥

शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्गीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति निरूपण कर उससे कहा—जबतक तेरी सन्ततिमेंसे[तेरे वंशज] इस उद्गीथको जानेंगे तबतक इस लोकमे उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा॥२॥

नामतः शुनकस्यापत्यं

**किं च तुमेत्रमुद्रीशं विद्वानित-** । तथा इस उद्गीथको जाननेवाले अतिधन्वा नामक शौनकने-शुनकके पुत्रने अपने शिष्य उदर-उद्रशाण्डिल्याय श्चि- शाण्डिल्यके प्रति इस उद्गीथविद्याका ष्यायंतमुद्रीथदर्शनमुक्त्वोवाच । यावत्ते तव प्रजायां प्रजासंतता-वित्यर्थः । एनमुद्रीथं त्वत्संतति-जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं कालं परोवरीयो हैभ्यः प्रसि-द्रेभ्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरो-त्तरविशिष्टतरं जीवनं तेभ्यो भविष्यति ॥ ३॥ वर्णन करके कहा—'जबतक तेरी प्रजामे अर्थात् तेरी सन्तिनमे तेरे गोत्रज इस उद्गीथको जानेंगे तबतक—उतने समयतक उन्हे उत्तरोत्तर इन प्रसिद्ध छौकिक जीवनोकी अपेक्षा विशिष्टतर जीवन प्राप्त होगा'॥ ३॥



तथामुष्मिँ होके होक इति । स य एतदेवं विद्वानु-पास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिँ होके जीवनं भवति तथा-मुष्मिँ होके होक इति होके होक इति ॥ ४॥

तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ] लोककी प्राप्ति होती है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कृष्टतर होता है। तथा परलोकमें भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है—उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है जिस प्राप्त होता है शिक्षा

तथादृष्टेऽपि परलोकेऽग्रुष्मि-न्परोवरीयाँ छोको भविष्यतीत्यु-क्तवाञ्जाण्डिल्यायातिधन्वा ज्ञौ-नकः। स्थादेतत्फलं पूर्वेषां महा-

'तथा अदृष्ट परलोकमे भी उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोककी ही प्राप्ति होगी'—ऐसा ग्रुनकपुत्र अतिधन्वा-ने शाण्डिल्यके प्रति कहा। 'यह फळ पूर्वकालिक परम भाग्यशाली भाग्यानां नैदंयुगीनानामित्या-शङ्कानिवृत्तय आह—स यः कश्चिदेतदेवं विद्वानुद्गीथमेतह्युपा-स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एव हास्यास्मिँ छोके जीवनं भवति तथामुष्मिँ छोके छोक इति छोके छोक इति ॥ ४॥

पुरुपोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान युगके पुरुषोको नही हो सकता' ऐसी आशंकाकी निवृत्तिके लिये श्रुति कहती है—इस समय भी इसे इस प्रकार जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना करना है उसका भी इसलोकमें उसी प्रकार उत्तरोत्तर उल्कृष्टतर ही जोवन होता है। तथा प्रलोकमें भी उसे उत्तरोत्तर उल्कृष्टतर लोककी ही प्राप्ति होती है। १॥

### <del>→{€€€};</del>••

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥९॥



# इशम खण्ड

#### ---

#### उषस्तिका आख्यान

उद्गीथोपासनप्रसङ्गेन प्रस्ताव- । प्रतिहारविषयमप्युपासनं वक्त- । त्र्यमितीदमारम्यते । आख्यायि-क्रा तु सुखावबोधार्था ।

उद्गीथोपासनाके प्रसङ्गसे यहाँ प्रस्ताव एवं प्रतिहारिवषयक उपासना भी बतलायी जानी चाहिये, इसीलिये आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आस्यायिका है वह सरलतासे समझनेके लिये है—

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण इभ्यय्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥

कुरुदेशके वजाहत हो जानेपर वहाँ इभ्य ग्रामके भीतर 'आटिकी' जिसके स्तनादि स्त्रीजनोचित चिह्न प्रकट नहीं हुए है ऐसी अल्प-पढ़ीके साथ चक्रका पुत्र उषस्ति दुर्गतिकी अवस्थामें रहता था। १।

मटचीहतेषु मटच्योऽश्चनगस्ताभिर्हतेषु नाशितेषु कुरुषु
कुरुसस्येष्वित्यर्थः ततो दुर्भिक्षे
जात आटिक्यानुपजातपयोधरादिस्त्रीच्यञ्जनया सह जाययोपस्तिर्ह नामतश्रक्रस्यापत्यं चाकायणः। इभो हस्ती तमहितीतीभ्य

[कुरुओके] मटचीहत होनेपर—
मटची वज्रको कहते है उनसे
कुरुदेशके अर्थात् कुरुदेशकी ग्वेतीके
हत—नष्ट हो जाने तथा उसके कारण
दुर्भिक्ष हो जानेपर आटिकी यानी
जिसके स्तनादि स्त्रीजनोचित चिह्न
प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्रीके साथ
उपस्तिनामक चाकायण—चक्रका
पुत्र इस्य ग्राममें—इभ हाथीको

ईश्वरो हस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम
इभ्यग्रामस्तस्मिन्प्रद्राणकोऽन्नालाभात् । द्रा कुत्सायां गतौ ।
कुत्सितां गतिं गतोऽन्त्यावस्थां
प्राप्त इत्यर्थः । उवासोषितवान्कस्यचिद्गृहमाश्रित्य ।। १ ।।

कहते है उसकी पात्रता रखनेवाला व्यक्ति इभ्य—धनी या हाथीवान्—कहलाता है, उसके प्रामको इभ्य-प्राम कहते हैं, उसमे अन्न प्राप्त न होनेके कारण प्रद्राणक हो—'द्रा' धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें होता है, अतः कुत्सित गति यानी दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका आश्रय लेकर निवास करता था॥१॥

<del>--€€€€€</del>--

स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तथ्होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम् उपनिहिता इति॥२॥

उसने कुत्सित माष ( उड़द ) खानेवाछे एक महावतसे याचना की । तब उसने उससे कहा—इन [ उच्छिष्ट ] कुल्माषोंके सिवा मेरे पास और नहीं है जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैने [ अपने भोजनपात्रमें ] रख छिये है [ अतः मै किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण कहरूँ ? ] ॥२॥

सोऽन्नार्थमटिनिस्यं कुल्माषा-न्कुत्सितान्माषान्खादन्तं भक्षयन्तं यद्दच्छयोपलस्य बिमिश्चे याचित-वान् । तम्रुषस्ति होवाचेस्यः । नेतोऽस्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि-ष्टराशेः कुल्माषा अन्ये न विध-न्ते । यच ये राशों मे ममोपनि-हिता प्रश्चिमा इमे माजने किं करोमि ?।। २।। अनके लिये घूमते-घूमते उसने अकस्मात् एक हाथीवान्को कुत्सित माष खाते देख उससे याचना की। उस हाथीवान्ने उषस्तिसे कहा—मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन उच्छिष्ट कुल्माषोंके समूहके सिवा मेरे पास और कुल्माष नहीं है। जो एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें गिरा लिये गये हैं, अब मै क्या करूँ १॥२॥

इत्युक्तः प्रत्युवाचोषितः— े ऐसा कहे जानेपर उपिनने उत्तर दिया—

एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्ता-नुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीत्रस्यादिति होवाच ॥३॥

त् मुझे इन्हे ही दे दे—एेसा उपस्तिने कहा। तत्र महावतने वे कुल्माष उसे दे दिये और कहा 'यह अनुपान भी छो।' इसपर वह बोला—'इसे छेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उन्छिष्ट जल पिया जायगा'।।३॥

एतेषामेतानित्यर्थः, मे मह्यं देहीति होवाच । तान्स इभ्यो-ऽस्मा उषस्तये प्रददौ प्रदत्तवान् । अनुपानाय समीपस्थम्रदकं हन्त गृहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु-वाच--उच्छिष्टं वै मे ममेद मुदकं पीतं स्थाद्यदि पास्थामि ॥ ३॥

'एतेपाम्' इस पष्टचन्त पदका अर्थ 'एतान्' (इन्हें) है। अर्थात् 'त् मुझे इन कुल्मापोंको ही दे' ऐसा उपितने कहा। तब उस महावतने उपितको वे कुल्माप दे दिये। तथा पीनेके लिये पास रखे हुए जलको लेकर 'बोला—'माई! अनुपान भी ले लो।' ऐसा कहे जानेपर उपितने कहा—'यदि मै इस जलको पीजँगा तो निश्चय ही मेरेद्वारा यह उच्लिष्ट जल पिया जायगा [अर्थात् मुझे उच्लिष्ट जल पिया जायगा [अर्थात् मुझे उच्लिष्ट जल पीनेका दोष प्राप्त होगा ]॥३॥

<del>~}€®®€}</del>~~

इत्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः—

इस प्रकार कहनेवाले उस उषस्तिसे दूसरे (महावत) ने कहा—

न खिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि-मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥ ४ ॥ 'क्या ये ( कुल्माष ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ?' उसने कहा—'इन्हें बिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ मात्रामे मिलता है ॥४॥

किंन स्विदेते कुल्माषा अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोषस्तिर्न वा अजीविष्यं न जीविष्यामी-मान्कुल्माषानखाद सभक्षयत्रिति होवाच । काम इच्छातो मे ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः । अतश्चेतामवस्थां प्राप्तस्य वि-द्याधर्मयञ्जोवतः स्वात्मपरोपकार-समर्थस्यैतद्पि कर्म कुर्वतो नागः-स्पर्भ इत्यभिष्रायः । तस्यापि जीवितं प्रत्युपायान्तरेऽजुगुप्सिते सति जुगुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । ज्ञानावलेपेन कर्वतो नरकंपातः स्यादेवेत्यभि**प्रायः**, प्रद्राणक-शब्दश्रवणात् ॥ ४॥

'क्या ये कुल्माष भी उच्छिष्ट नहीं हैं ?' ऐसा कहे जानेपर उषस्तिने कहा—'इन कुल्माषोंको बिना खाये—बिना भक्षण किये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। जळपान तो मुझे इच्छानुसार मिळ जाता है।

अतः इसका यह अभिप्राय है कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, धर्म और यहासे सम्पन्न तथा अपने और दूसरोके उपकारमे समर्थ पुरुषको ऐसा कर्म करते हुए भी पाप-का स्पर्श नहीं हो सकता । उसके भी जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्ध उपाय हो तो यह निन्दनीय कर्म दोषके ही लिये होगा। ज्ञाना-भिमानवहा ऐसा कर्म करनेवाले पुरुषका भी नरकमें पतन होगा ही—यह इसका अभिप्राय है; जैसा कि श्रुतिमे 'प्रदाणक' राब्द रहनेसे सिद्ध होता है \*॥ ४॥

**→€€€€€** 

<sup>\*</sup> चाक्रायणने 'प्रद्राणक' अर्थात् अत्यन्त आपद्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट भोजन किया था—इससे यह सिद्ध् होता है कि विधिका व्यक्तिकम जीवनरक्षाका कोई वैध साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं।

# स ह खादित्वातिशेषाञ्जायाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगृह्य निद्धौ ॥ ५॥

उन्हें खाकर वह बचे हुए कुल्मापोको अपनी पत्नीके लिये ले आया। वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। [अतः उसने ] उन्हें लेकर रख दिया।।५॥

तांश्र स खादित्वातिशेषानतिशिष्टाञ्जायाये कारुण्यादाजहार । साटिक्यग्र एव कुल्माषग्राप्तेः सुमिक्षा शोमनिमक्षा
लब्धान्नेत्येतद्भभ्व मंत्रुत्ता ।
तथापि स्त्रीस्वाभाच्यादनवज्ञाय
तान्कुल्माषान्पत्युर्दस्तात्प्रतिगृह्य
निद्धो निश्चिप्तवती ॥ ५ ॥

उन्हे खाकर वह बचे हुए कुल्मापोको करुणावश अपनी मार्याके लिये ले आया । वह आटिकी कुल्मापोके मिलनेसे पूर्व ही सुभिक्षा— शोभनिभक्षा हो चुकी थी अर्थात् खूव अन्न प्राप्त कर चुकी थी। तथापि स्त्रीस्त्रभाववश, [पतिके दिये हुए] उन कुल्मापोंकी अवहेलना न करके उन्हे पतिके हाथसे लेकर रख दिया॥ ५॥

### <del>~{⊙(})⊙}~</del>

स ह प्रातः संजिहान उवाच यहतान्नस्य लभेमहि लभेमहि धनमात्रा<राजासौ यक्ष्यते स मा सर्वैरार्त्विज्यै-र्वृणीतेति ॥ ६॥

उसने प्रातःकाल राज्यात्याग करनेके अनन्तर कहा—यदि हमें कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कमोंके लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥

स तस्याः कर्म जानन्त्रात- वह उसका कर्म जानता था, अतः प्रातःसमय-उषःकालमें शय्या रुषःकाले संजिहानः शयनं निद्रां अथवा निद्राका त्याग करनेके

पत्न्याः परित्यजनुवाच वा शुण्वन्त्याः यद्यदि बतेति खिद्य-मानोऽन्नस्य स्तोकं लभेमहि समर्थो तद्भक्तानं गत्वा लभेमहि धनमात्रां धनस्यालपम्। ततोऽसाकं जीवनं भविष्यतीति। धनलाभे च कारणमाह--राजासौ नातिदृरे स्थाने यक्ष्यते। यजमानत्वात्तस्थात्मनेपद्म् । स च राजा मा मां पात्रम्रपलभ्य सर्वेरार्त्विज्यैर्ऋत्विकमिर्ऋत्वि-क्रमंप्रयोजनायेत्यर्थो वृणी-तेति ॥६॥

अनन्तर उसने अपनी पत्नीके सुनते हुएं कहा—'यदि [भूखसे] खिन्न होते हुए हमे थोड़ा-सा अन्न मिल जाता—यहाँ 'बत' अन्ययका तात्पर्य है 'खिन्न होते हुए'—तो उस अन्नको खाकर सामर्थ्यवान् हो [कुछ दूर] जाकर हम धनकी मात्रा अर्थात् थोड़ा-सा धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा जीवन-निर्वाह हो जाता।

फिर धनलाभमे कारण बतलाता है—यहाँसे थोडी ही दूरपर वह राजा यज्ञ करेगा। यजमान होनेके कारण उसके लिये 'यक्ष्यते' ऐसा आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है\* वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त आर्त्विज्यो—ऋत्विक्कमोंके लिये अर्थात् ऋत्विक्कमोंको करानेके प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥६॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७॥

उससे उसकी पत्नीने कहा—'स्वामिन् ! [ आपके दिये हुए ] वे कुल्माष ही ये मौजूद हैं; [ इन्हे छीजिये ] ।' उपस्ति उन्हे खाकर उस विस्तृत यज्ञमें गया ॥७॥

<sup>\*</sup> क्योंिक यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्राप्त होनेवाला था।

एवग्रुक्तवन्तं जायोवाच— हन्त गृहाण हे पत इम एव ये मद्धस्ते विनिश्चिप्तास्त्वया कुल्मा-पा इति । तान्खादित्वाग्रं यज्ञं राज्ञो विततं विस्तारितमृत्विग्भि-रेयाय ॥ ७॥

इस प्रकार कहते हुए उपस्तिसे उसकी पत्नीन कहा—'हे स्वामिन्! आप इन कुल्मापोको ही लीजिये जिन्हे आपने मेरे हाथमे दिया था।' उपस्ति उन्हे खाकर राजाके उस वितत—ऋत्विग्गणद्वारा विस्तारित यज्ञमे गया॥ ७॥

राजयज्ञमे उपस्ति और ऋत्विकोंका संवाद

तत्रोद्गातॄनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥

वहाँ [ जाकर वह ] आस्तावस्थानमे स्तुति करते हुए उद्गाताओके समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा—॥८॥

तत्र च गत्वोद्गातृनुद्गातृपुरु-षानागत्य स्तुवन्त्यसिन्नित्या-स्तावस्तसिन्नास्तावे स्तोष्यमाणा-नुषोपविवेश समीप उपविष्टस्ते-पामित्यर्थः । उपविश्य स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८॥

और वहाँ जाकर वह उद्गाता लोगोक पास आ आस्तावमे— जिस स्थानमे [प्रस्तोतागण] स्तुति करते हैं उसे आस्ताव कहते है, उसमे— स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया। तथा वहाँ बैठकर प्रस्तोतासे कहा—॥ ८॥

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदिवद्धा-न्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति ॥ ६ ॥

हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि त् उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥९॥

हे प्रस्तोतरित्यामन्त्र्याभिम्-खीकरणाय । या देवता प्रस्तावं प्रस्तावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां चेद्देवतां प्रस्तावभक्तरेविद्वान्सन प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे। तत्परोक्षेऽपि चेडिपतेत्तस्य मुर्धा कर्ममात्रविदामनधिकार एव कर्मणि स्थात् । तचानिष्टम्, अविदु-षामपि कर्मदर्शनात्, दक्षिण-मार्गश्रुतेश्व । अनधिकारे चावि-दुषाम्रुत्तर एवैको मार्गः श्रुयेत । च सार्तकर्मनिमित्त दक्षिणः पन्थाः, "यज्ञेन दानेन" इत्यादिश्रतेः। 'तथोक्तस्य मया' इति च विशेषणाद्विद्वत्समक्षमेव कर्मण्यनधिकारो न सर्वत्राग्नि-

'हे प्रस्तोतः !'—इस प्रकार अपनी ओर लक्ष्य करानेके लिये सम्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 'जो देवता प्रस्तावमें—प्रस्तावभक्ति-में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि उस प्रस्तावभक्तिके देवताको बिना जाने ही त् उसका, उसे जाननेवाले मेरे समीप. प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा।'यदि यह माना जाय कि देवता-ज्ञानियोके परोक्षमे भी मस्तक गिर जायगा तो केवल कर्मका ही ज्ञान रखनेवालोका कर्ममे अनधिकार ही सिद्ध होगा। और यह बात माननीय नहीं है. क्योंकि कर्म तो अविद्वानोंको भी करते देखा जाता है, और दक्षिण-मार्गका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। और यदि उनका अधिकार न होता तो श्रुतिमें एकमात्र उत्तरमार्गका ही प्रतिपादन किया होता, क्योंकि दक्षिणमार्ग केवल स्मार्च कर्मके ही कारण प्राप्त होनेवाला नही है, जैसा कि "यज्ञसे दानसे" इत्यादि श्रतिसे भी सिद्ध होता है। तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार कहे द्वए' इस वाक्यद्वारा विशेष-रूपसे निरूपण किये जानेके कारण भी विद्वान्के सामने ही उसे कर्मका अधिकार नहीं है। अग्निहोत्र, होत्रसार्तकर्माध्ययनादिषु च, अनुज्ञायास्तत्र तत्र दर्शनात्। कर्म-मात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः कर्मणीति। मूर्धा ते विपतिष्य-तीति॥ ९॥

स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जहाँ-तहाँ [अविद्वान्के लिये मी] कर्मानुष्टानकी आज्ञा देखी जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि केवल कर्ममात्रका ज्ञान रखनेवालो-का भी कर्ममे अधिकार है॥९॥

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्रास्यिस मूर्घा ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव-मेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यिस मूर्घा ते विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तूष्णीमासांचिक्तरे ॥ ११ ॥

इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा—'हे उद्गातः! जो देवता उद्गीथमे अनुगत है यदि त् उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा' ॥१०॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी कहा—'हे प्रतिहर्तः! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि त् उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा । तब वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कमोंसे उपरत हो मौन होकर बैठ गये॥११॥

एवमेवोद्गातारं प्रतिहर्तारग्रुवाचेत्यादि समानमन्यत् । ते
प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता
उपरताः सन्तो मूर्धपातमयात्तुष्णीमासांचिक्रिरेऽन्यचाक्कर्वन्तः,
अर्थित्वात् ॥ १०-११॥

इसी प्रकार उद्गातासे तथा प्रति-हर्तासे कहा—इत्यादि शेष अर्थ पूर्व-वत् है। तब वे प्रस्तोता आदि कर्मसे समारत अर्थात् उपरत हो मस्तक गिर जानेके भयसे चुप होकर बैठ गये और अर्थी होनेके कारण उन्होने कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥



# एकाहरा खण्ड

### राजा और उषास्तका संवाद

# अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं वि-विदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥

तब उससे यजमानने कहा-"भै श्रीमान्को जानना चाहता हूँ।' इसपर उसने कहा--'मै चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ' ॥१॥

मानो राजोवाच । भगवन्तं वै राजाने कहा—'मै भगवान्को— पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- पूजनीयको जानना चाहता हूँ।' तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरसि ऐसा कहे जानेपर उसने कहा-चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो 'यदि तुमने सुना हो तो मै चक्रका यदीति होवाचोक्तवान ॥ १॥ पुत्र उपस्ति हूँ'॥ १॥

अथानन्तरं हैन्मुपस्ति यज- तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरार्त्विज्यैः पर्यैषिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २ ॥

मैने इन समस्त ऋविक्कमोंके लिये श्रीमान्को खोजा था। श्रीमान्के न मिलनेसे ही मैने दूसरे ऋत्विकोका वरण किया था ॥२॥

मेवमहं भगवन्तं बहुगुणमश्रौषं ठीक ही है, मैने श्रीमान्को बहुत सर्वेश ऋत्विकर्मिभरार्त्विज्यैः गुणवान् सुना है। मैने सम्पूर्ण

स ह यजमान उवाच-सत्य- उस यजमानने कहा-4यह पर्येषिषं पर्येषणं कृतवानसि । ऋत्विक्कमोंके छिये आपकी खोज

अन्विष्य भगवतो वा अहम- की थी। द्रुँढनेपर श्रीमान्के न वित्त्यालाभेनान्यानिमानवृषि वृ- मिल्लेसे ही मैने इन दूसरे ऋत्विको-तवानसि ॥ २॥ का वरण किया था॥ २॥

भगवा १ स्वेव में सर्वेरार्ति ज्येरित तथेत्यथ तहींत एव समतिसृष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥

मेरे समस्त ऋत्विक्कमोंके लिये श्रीमान् ही रहे—ऐसा सुनकर उपिस्तिने 'ठीक हैं' ऐसा कहा—[ और बोला—] 'अच्छा तो मेरे द्वारा प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही लोग स्तुति करें; और तुम जितना धन इन्हे दो उतना ही मुझे देना।' तब यजमानने 'ऐसा ही होगा' यह कहा ॥३॥

अद्यापि भगवांस्त्वेव मे मम सर्वेरात्विज्यैर्ऋत्विकमीर्थमस्त्वि-त्युक्तस्तथेत्याहोषस्तिः । किं त्वथैवं तर्धेत एव त्वया पूर्वं वृता मया समतिसृष्टा मया सम्यक्प्र-सन्नेनानुज्ञाताः सन्तः स्तुवताम्। त्वया त्वेतत्कार्यम्, यावन्वेभ्यः प्रस्तोत्रादिभ्यः सर्वेभ्यो धनं दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम दद्याः। इत्युक्तस्तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 'अत्र भी तो श्रीमान् ही मेरें सम्पूर्ण ऋत्विक्कमोंके लिये रहे'ऐसा कहे जानेपर उषस्तिने कहा— 'अच्छा, किन्तु अत्र भी तुमने पहले जिनका वरण कर लिया है वे ही ऋत्विग्गणमेरे द्वारा समतिसृष्ट हो— प्रसन्तासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन करें। तुम्हें तो यही करना होगा कि जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता आदिको दोगे उतना हो मुझे देना।' ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा ही होगा' यह कहा॥ ३॥

#### उषस्तिके प्राति प्रस्तोताका प्रश्न

अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥॥॥

तदनन्तर उस ( उषित्त ) के पास [ शिष्यभावसे ] प्रस्तोता आया [ और बोला— ] 'श्रीमान्ने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावमे अनुगत है यदि त उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा—सो वह देवता कौन है ?' ॥॥॥

अथ हैनमौषस्त्यं वचः श्रुत्वा प्रस्तोतोपससादोषस्ति विनये-नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते-त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू-र्वम् ; कतमा सा देवता ? या प्रस्तावमक्तिमन्वायत्तेति ॥४॥ तदनन्तर उषस्तिका यह वचन सुनकर प्रस्तोता उषस्तिके प्रति उपस्त हुआ—विनीत भावसे उषस्तिके समीप आया [और बोळा—] 'श्रीमान्ने जो पहळे 'हे प्रस्तोतः! जो देवता प्रस्तावमे अनुगत है' इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो वह देवता कौन है, जो कि प्रस्तावमिकों अनुगत है ?' ॥ ॥

## उषस्तिका उत्तर-प्रस्तावानुगत देवता प्राण है

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते । सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्य-पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥

उस ( उषस्ति ) ने 'वह ( देवता ) प्राण है' ऐसा कहा 'क्योंकि ये सभी भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते है। वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावमे अनुगत है, यदि त उसे बिना जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता'।। ५॥

पृष्टः प्राण इति होवाच । युक्तं प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्? सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भृतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रलयकाले प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म-नैव, उज्जिहते प्राणादेवोद्गच्छ-न्तीत्यर्थ उत्पत्तिकाले । अतः सैपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेदविद्वांस्त्वं प्रास्तोष्यः प्रस्तवनं प्रस्तावभक्तिं कृतवानसि यदि मुर्घा शिरस्ते व्यपतिष्य-द्रिपतितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया तत्काले मुर्धा ते विपतिष्यतीति। अतस्त्वया साधु कृतम्, मया निषिद्धः कमणो यदुपरममकार्षी-रित्यभित्रायः ॥ ५ ॥

'बह देवता प्राण है' ऐसा कहा। प्राण प्रस्तावका देवता है-यह कथन ठीक ही है। किस प्रकार ? क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणी प्रलयकालमे प्राणहीमें प्रवेश करते है. अर्थात प्राणकी ओर लक्ष्य-कर प्राणरूपसे ही जिसमें स्थित हो जाते है ] और उत्पत्तिकालमे उसीसे उद्गत होते हैं अर्थात् वे प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं। अतः वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमे अनुगत है। त्यदि उसे बिना जाने ही प्रस्तवन-प्रस्तावभक्ति करता तो तेरा मूर्ज्जा यानी मस्तक गिर जाता। अर्थात् उस समय मेरे इस प्रकार कहनेपर कि 'तेरा मस्तक गिर जायगा' तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता। अतः अभिप्राय यह है कि तने जो मेरे निपेध करनेपर कर्मसे उपरति की वह अच्छा ही किया है।। ५॥

इस प्रकार पूछे जानेपर उसने

### उद्गाताका प्रश्न

अथ हैनमुद्रातोपससादोद्गांतर्या देवतोद्गीथमन्वा-यत्ता तां चेदविद्वानुद्रास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता आया [और बोळा--] 'मुझसे जो श्रीमान्ने कहा था कि हे उद्गातः ! जो देवता उद्गीयमें अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही त उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा---सो वह देवता कौन है ।। ६॥

नता ? इति ॥ ६ ॥

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी सोद्रीथभक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- पूछा कि वह उद्गीयभक्तिमें अनुगत क़ौन देवता है ? ॥ ६ ॥

उषस्तिका उत्तर-उद्गीथान्गत देवता आदित्य है

आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोद्गीथम-न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्तथो-क्तस्य मयेति ॥ ७ ॥

उपस्तिने 'वह ( देवता ) आदित्य हैं' ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते है। वह यह आदित्य देवता ही उद्गीथमें अनुगत है। यदि त् उसे त्रिना जाने ही उद्गान करता तो मेरेद्वारा उस त्रह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥

, पृष्ट आदित्य इति होवाच । इस प्रकार पृक्ठे जानेपर उसने सर्वाणि ह वा इमानि भृतान्या- ंवह [ देवता ] आदित्य हैं ऐसा

दित्यमुचैरूध्वं सन्तं गायन्ति कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे अर्थात जपर विद्यमान आदित्यका ही गान--शब्द अर्थात् स्तवन करते शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्रायः, है, प्रस्तावसे 'प्र' शब्दमे समानता होनेके कारण जैसे प्राण प्रस्ताव-प्रशब्द-उच्छब्द सामान्यातः देवता था उसी प्रकार यहाँ विदन आदित्य और उद्गीथकी ] 'उत्' शब्द-सामान्यादिव प्राणः। अतः सैषा में समानता होनेसे यह उद्योध देवता है, अतः वह यह देवता आदि रोप अर्थ पूर्ववत् है।। ७॥ देवतेत्यादि पूर्ववत् ॥७॥

## प्रतिहर्ताका प्रश्न

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहर्तर्या देवता -प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥

फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोळा—] 'श्रीमान्ने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्तः ! जो देवता प्रतिहारमे अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही त प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा—सो वह देवता कौन है ?' ॥ ८॥

एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तोपस-साद कतमा सा देवता प्रतिहार-मन्वायत्तेति ?॥ ८॥

इसी प्रकार फिर उसके पास प्रतिहर्ता आया और बोला कि 'वह प्रतिहारमें अनुगत देवता कौन है ?'॥८॥

उषस्तिका उत्तर-प्रतिहारानुगत देवता अव है अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता-न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- मन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्घा ते व्यपतिष्य-त्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥

इसपर उसने 'बह (देवता) अन्न है' ऐसा कहा; क्योंकि ये सम्पूर्ण भत अपने प्रति अनका ही हरण करते हुए जीवित रहते है । वह यह अन देवता प्रतिहारमें अनुगत है। यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ९ ॥

पृष्टोऽन्नमिति होवाच । सर्वा-णि ह वा इमानि भृतान्यन्नमेवा-त्मानं प्रति सर्वतः प्रतिहरमा-णानि जीवन्ति । सेषा देवता प्रतिशब्दसामान्यात्प्रतिहारभक्ति-मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्य मयेति । प्रस्तावोद्गीथप्रतिहार-प्राणादित्यान्नदृष्ट्योपा-सीतेति सम्रदायार्थः । प्राणाद्या-पत्तिः कर्मसमृद्धिर्वा फलमिति।९। यह उस उपासनाका फल है ॥९॥

इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 'वह देवता अन है' ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे अपनी ओर अनका प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते है। वह यह देवता ही 'प्रति' सादश्य होनेके कारण प्रतिहारभक्तिमें अनुगत है । [ 'ता चेदविद्वान' यहाँसे छेकर ] 'तथोक्तस्य मया' यहाँतक रोष अर्थ पहलेके समान है। समुदायार्थ ( 'प्राण इति होवाच' इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह है कि प्रस्ताव, उद्गीय और प्रतिहार मक्तियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य और अन्नदृष्टिसे उपासना करनी चाहिये। प्राणादिरूपताकी प्राप्ति अथवा कर्ममे समृद्धिलाम करना

usitaren इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 🕆 प्रथमाध्याये एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

# द्वादश खण्ड

#### ~<del>208</del>G~

### शोवसामसम्बन्धी उपाख्यान

अथातः शोव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लाबो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्रव्राज ॥ १ ॥

तदनन्तर अत्र [ अन्नडाभके लिये अपेक्षित ] शौव उद्गीयका आरम्भ निषा जाता है। तहाँ प्रसिद्ध है कि [पूर्व काल्में] दल्भका पुत्र बक अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ] जलाशयके समीप गया ॥ १॥

अतीत खण्डेऽन्नाप्राप्तिनिमित्ता श्रोबोहीश्रोषदेश- कष्टावस्थोक्तोच्छि-प्रयोजनम् ष्टपर्युषितभक्षण-लक्षणा सा मा भूदित्यन्नलामाय अथानन्तरं शौवः श्वमिर्देष्ट उद्गीथ उद्गानं सामातः प्रस्तूयते। तक्तत्र ह किल बको नामतो

दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्लावो वा नामतो मित्रायाश्चापत्यं मैत्रेयः। वाञ्चब्दश्चार्थे द्वचामुष्या- अतीत खण्डमें अन्नकी अप्राप्तिसे होनेवाली उच्छिए और पर्युपित (बासी) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी अवस्थाका वर्णन किया गया था, वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो—इसिलये अब इससे आगे अन-प्राप्तिके लिये शौव—सानोंद्वारा देखे हुए उद्गीथ—उद्गान सामका आरम्भ किया जाता है।

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक दाल्म्य—दल्भका पुत्र अथवा ग्लाव-नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय करनेके लिये ग्रामसे बाहर 'उद्धत्राज' एकान्त देशमें स्थित जलाशयके समीप गया । यहाँ 'वा' शब्द 'च'

यणो ह्यसौ । वस्तुविषये क्रिया-स्विव विकल्पानुपपत्तेः। "द्विनामा द्विगोत्रः" इत्यादि हि स्मृतिः । दृश्यते चोभयतः पिण्डभाक्त्वम्। उद्दीथे बद्धचित्तत्वाद्दषावना-दराद्वा वाञ्चब्दः स्वाध्यायार्थः। स्वाध्यायं कर्तुं ग्रामाद्वहिरुद्वत्रा-जोद्रतवान्विविक्तदेशस्थोदका-भ्याशम् ।

उद्घन्नाज प्रतिपालयाश्चकारेति चैकवचनाछिङ्गादेकोऽसावृषिः । श्चोद्गीथकालप्रतिपालनाद्दषेः स्वा-ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत इत्यमिप्रायतः ॥ १ ॥

(और) के अर्थमें है। अवस्य ही वह द्वयामुख्यायण है. क्योंकि वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान विकल्प होना सम्भव है। "द्विनामा द्विगोत्रः" इत्यादि वाक्य स्मृतिमे प्रसिद्ध भी है। ि जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है और जहाँ वह धर्मपूर्वक गोद लिया जाता है उन ] दोनोंका उससे पिण्डग्रहण करना लोकमें भी देखा ही जाता है । अथवा उद्गीयविद्या-में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोंमें अनादर होनेके कारण 'वा' शब्दका प्रयोग स्वाध्यायके छिये किया गया है।

'उद्दवाज' और 'प्रतिपालयाञ्च-कार इन क्रियाओं में एकवचन होनेसे सिद्ध होता है कि यह एक ही ऋषि है। [तृतीय मन्त्रमें कथित ] श्वानोंके उद्गीयकालकी प्रतीक्षा करनेसे तात्पर्यतः यह लक्षित होता है कि ऋषिका स्वाच्याय करना अन्नकी कामनासे है॥ १॥

उसके समीप एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ। उसके पास दृसरे कुत्तोने आकर कहा—'भगवन्! आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये, हम निश्चय ही भूखे है।। २।।

स्वाध्यायेन तोषिता देवतषिंवी श्वरूपं गृहीत्वा श्वा श्वेतः
संस्तसा ऋषये तदनुग्रहार्थं प्रादुबंभूव प्रादुश्वकार । तमन्ये गुङ्कं
श्वानं श्लुष्ठकाः श्वान उपसमेत्योचुरुक्तवन्तोऽन्नं नोऽसभ्यं भगवानागायत्वागानेन निष्पादयत्वित्यर्थः ।

मुख्यप्राणं वागादयो वा, प्राणमन्वन्नसुजः स्वाध्यायपरितो-षिताः सन्तोऽनुगृह्णीयुरेनं श्ररूप-मादायेति युक्तमेवं प्रतिपत्तुम् । अञ्चनायाम वे नुसुक्षिताः स्मो वा इति ॥ २॥ स्वाध्यायसे सन्तुष्ट हो उस ऋपिके निमित्त—उसपर अनुप्रह करनेके छिये [कोई] देवता या ऋपि श्वानरूप धारणकर खेत कुत्ता बनकर प्रकट हुआ | उस खेत कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोने समीप आकर कहा—'भगवन्! आप हमारे छिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात् आगानके द्वारा अन्न निष्यन्न कीजिये।'

अथवा मुख्य प्राणसे वागादि गौण प्राणोने इस तरह कहा, क्योंकि मुख्य प्राणके पीछे अन प्रहण करनेवाले वागादि गौण प्राण उसके खाध्यायसे सन्तुष्ट हो श्वानरूप धारणकर उसपर अनुप्रह करें— ऐसा मानना उचित ही है। 'अवश्य ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा है अर्थात् हम निश्चय ही मूखे हैं'॥२॥

तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३ ॥ उनसे उस (श्वेत श्वान) ने कहा—'तुम प्रातःकाल यही मेरे पास आना।' तब दाल्भ्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता रहा।।३।।

एवम्रुक्ते श्वा श्वेत उवाच तान्क्षुष्ठकाञ्चान इहैवास्मिन्नेव देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप-समीयातेति । देह्ये छान्दसं समीयातेति प्रमादपाठो वा। प्रातःकालकरणं तत्काल एव कर्तव्यार्थम् । अन्नदस्य वा सवितुरपराह्नेऽनाभिम्रख्यात्।

तत्तत्रैव ह बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय ऋषिः प्रतिपा-लयाश्वकार प्रतीक्षणं कृतवा-नित्यर्थः ॥ ३॥ ऐसा कहे जानेपर क्षेत कुत्तेने उन छोटे-छोटे कुत्तोसे कहा—'तुम प्रातःकाल इसी स्थानपर मेरे पास आना। 'समीयात' इस कियापदमें दीर्घपाठ छान्दस है अथवा प्रमादके कारण है। प्रातःकालकी जो नियुक्ति की गयी है वह उसी समय उद्गानकी कर्तव्यता सूचित करनेके लिये अथवा मध्याह्वोत्तर कालमें अन्नदाता सूर्य उद्गाताके सम्मुख नहीं रहता—यह सूचित करनेके लिये है।

तब दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय
ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर
'प्रतिपाल्याञ्चकार'—प्रतीक्षा करता
रहा—यह इसका तात्पर्य है ॥३॥

**→€€€€€** 

ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स<-रब्धाः सर्पन्तीत्येवमासस्पुस्ते ह समुपविश्य हिं चऋः॥४॥

उन कुत्तोने, जिस प्रकार कर्ममे बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने-वाळे उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते है उसी प्रकार भ्रमण किया और फिर वहाँ बैठकर हिंकार करने लगे ॥४॥ ते श्वानस्तत्रैवागम्य ऋषेः
समक्षं यथैवेह कर्मणि बहिष्पवमानेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्गातपुरुषाः संरब्धाः संलग्ना अन्योन्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पुच्छं
गृहीत्वासस्रपुरास्त्रमवन्तः परिभ्रमणं कृतवन्त इत्यर्थः। त एवं
संस्र्प्त्य सम्रपविश्योपविष्टाः
सन्तो हिं चक्रुहिंकारं कृतवन्तः
।। ४।।

उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने-वाले उद्गातालोग एक-दूसरेसे मिल-कर चलते है उसी प्रकार मुँहसे एक-दूसरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण— परिभ्रमण किया । उन्होंने इस प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहाँ बैठकर हिकार किया ॥४॥

#### **--€€€€€**

कुत्तोद्वारा किया हुआ हिकार

ओ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः प्रजापतिः सविता २ न्नमिहा २ हरदन्नपते३ऽन्नमिहा२-हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५॥

ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते है, ॐ देवता, वरुण, प्रजापित, सूर्यदेव यहाँ अन लावें। हे अनपते ! यहाँ अन लावों, अन लावों, ॐ ॥५॥

ओमदामों पिबामों देवो द्यो-तनात्, वरुणो वर्षणाञ्जगतः, प्रजापतिः पालनात्प्रजानाम्, सविता प्रसवितृत्वात्सर्वस्यादित्य उच्यते। एतैः पर्यायैः स एवं-भूत आदित्योऽन्नमस्मभ्यमिहा-हरदाहरत्विति। ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते हैं, ॐ। आदित्य ही द्योतनशील होनेके कारण देव, जगत्की वर्षा करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका पालन करनेसे प्रजापित, तथा सबका प्रसविता होनेके कारण सविता कहा जाता है। इन पर्यायोंके कारण ऐसे गुणींवाले वे आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लावें।

त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचुः—
स त्वं हेऽन्नपते ! स हि सर्वस्यान्नस्य प्रसवितृत्वात्पतिः । न हि
तत्पाकेन विना प्रस्तमन्नमणुमात्रमपि जायते प्राणिनाम् ।
अतोऽन्नपतिः । हेऽन्नपतेऽन्नमसभ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास
आदरार्थः । ओमिति ॥ ५॥

इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने फिर भी कहा—'वही त हे अलपते! —सम्पूर्ण अलका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण वही अलपति है, क्योंकि उसके पाक विना उत्पन्न हो जानेपर भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी अल उत्पन्न नहीं होता, अतः वह अलपति है—हे अलपते! त हमारे लिये यहाँ अल ला।' 'आहर' इस शब्दकी पुनरावृत्ति आदरके लिये हैं।ओमिति—[ यह पद उपासनाकी समाप्ति सूचित करनेके लिये हैं।।।५॥

#### **--€€€€€**

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥



## ऋयोदश खण्ड

#### 

सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ

भक्तिविषयोपासनं सामा-वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा-न्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपामना-न्तराणि मंहतान्युपदिश्यन्ते-**ऽनन्तरं** सामावयवसंबद्धत्वावि-शेपात्--

सामभक्ति-विषयक उपासना सामात्रयवोसे सम्बद्ध है । अतः यहाँ से आगे सामके एक अवयवमात्र स्तोभाक्षरविषयक अन्य उपासनाओका वर्णन किया जाता है, क्योंकि उनका भी सामावयव-रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध होना समान ही है--

अयं वाव लोको हाउकारो वायुहीइकारश्चन्द्रमा अथकारः । आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥ १ ॥

यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है, आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥१॥

कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है । 'यही प्रसिद्धः। 'इयं वै रथन्तरम्' इत्य- रथन्तर है' इस सम्बन्धसामान्यसे स्मात्संबन्धसामान्याद्वाउकार- हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस स्तोभोऽयं लोक इत्येवमुपासीत । प्रकार उपासना करे। वायु हाइकार वायुर्हाइकारः । वामदेव्ये सामनि है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोभ हाइकारः प्रसिद्धः। वाय्वप्सं- प्रसिद्ध है। वायु और जलका **बन्धश्च वामदेव्यस्य साम्नो योनि-** सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल

अयं वावायमेव लोको हाउ- यह लोक हा रथन्तर साममें

--रिति । अस्रात् सामान्याद्वाइकारं वायुदृष्ट्योपासीत ।

चन्द्रमा अथकारः। चन्द्र-दृष्ट्याथकारम्रपासीत। अन्ने हीदं स्थितम् । अन्नात्मा चन्द्रः । थकाराकारसामान्याच । आत्मे-हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति च स्तोभः, तत्सामान्यात् । अग्नि-रीकारः । ईनिधनानि चाग्रेयानि सामानीत्यतस्तत्सामा-न्यात् ॥१॥

है । अतः इस समानताके कारण हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना करनी चाहिये ।

चन्द्रमा अथकार है । अथकार-की उपासना चन्द्रदृष्टिसे करनी चाहिये, क्योंकि यह (चन्द्रमा) अन्नमें ही स्थित है। चन्द्रमा अन्न-खरूप ही है। थकार और अकारमें समानता होनेके कारण भी जिन्न-रूप चन्द्रमाकी अथकाररूपसे उपासना करनी चाहिये | आत्मा इहकार है: 'इह' यह एक प्रकार-का ] स्तोभ होता है। प्रत्यक्ष ही आत्मा 'इह' ऐसा कहकर निर्देश किया जाता है और 'इह' ऐसा स्तोभ भी होता है, अतः उसकी समानताके कारण आतमा इहकार है । अग्नि ईकार है । सम्पूर्ण आग्नेय साम 'ई' में समाप्त होने-वाले है। अतः उस सदशताके कारण अग्नि ईकार है ॥१॥

#### **→€€€€€**

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा औ-होयिकारः प्रजापतिहि<sup>®</sup>कारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्वि-राट् ॥ २ ॥

आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, विश्वेदेव औहोयिकार है, प्रजापति हिकार है तथा प्राण स्वर है, अन या है एवं विराट् वाक् है ॥२॥ आदित्य ऊकारः । ऊचैरूर्धं सन्तमादित्यं गायन्तीत्युकारश्चायं स्तोभः । आदित्यदैवत्ये साम्नि स्तोभ ऊ इत्यादित्य ऊकारः । निहव इत्याह्वानमेकारः स्तोभः । एहीति चाह्वयन्तीति तत्सामा-न्यात् । विश्वे देवा औहोयिकारो वैश्वदेव्ये माम्नि स्तोभस्य दर्श-नात् । प्रजापतिर्द्धिकारः । आनि-रुक्तथाद्धिकारस्य चाव्यक्तत्वात् ।

प्राणः स्वरः, स्वर इति
स्तोमः। प्राणस्य च स्वरहेतुत्वसामान्यात्। अन्नं या। या
इति स्तोमोऽन्नम्। अन्नेन हीदं
यातीत्वतस्तत्सामान्यात्। वागिति स्तोभो विराडन्नं देवताविशेषो वा। वैराजे माम्नि स्तोभदर्शनात्॥ २॥

आदित्य जकार है: जँचा अर्थात ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही [ उद्गाता लोग ] गान करते है अतः जकार ही यह स्तोभ है। आदित्य देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ है, अतः आदित्य ऊकार है-ि ऐसी उपासना करें]। निहव आह्वानको कहते है, वह एकार स्तोभ है. क्योंकि 'एहि' ऐसा कहकर लोग पुकारा करते है, उस साद्यके िनिहव एकार है ]। कारण विक्वेदेव औहोयिकार है, क्योंकि वैश्वदेव्य साममे यह स्तोभ देखा जाता है । प्रजापित हिंकार है क्योकि उसका किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता तथा हिकार भी अन्यक्त ही है।

प्राण खर है; 'खर' यह एक प्रकारका स्तोम है। खरका कारण होनेमें उससे प्राणकी सहशता होनेके कारण [प्राण खर है]। अन्न या है। 'या' यह स्तोम अन्न है क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी गमन करता है अतः उसकी समानता होनेके कारण अन्न या है। 'वाक्' यह स्तोम विराट्—अन्न अथवा देवतानिशेष है, क्योंकि वैराज साममें वाक् स्तोम देखा जाता है। र।

## अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥ ३॥

जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो िकार्यरूपसे ो सञ्चार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोभ हुङ्कार है ॥३॥

अनिरुक्तोऽव्यक्तत्वादिदं चे-दं चेति निर्वक्तुं न शक्यत इत्यतः संचरो विकल्प्यमान-स्वरूप इत्यर्थः। कोऽसो १ इत्याह-त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः । अव्यक्तो ह्ययमतोऽनिरुक्तविशेष एवोपास्य इत्यभित्रायः ॥ ३ ॥

जो अन्यक्त होनेके कारण 'यह और यह' इस रूपसे निरूपित नही किया जा सकता. इसिटिये अनिरुक्त है और सञ्चर अर्थात् विकल्प्यमान-खरूप है, वह क्या **है** <sup>2</sup> सो बतलाते है-वह तेरहवाँ स्तोभ हुङ्कार है। वह अन्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेप-रूपसे ही उपासनीय है- यह इसका अभिप्राय है ॥३॥

#### ---

स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल

स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह— अब स्तोभाक्षरोकी उपासनाका फल बतलाते है—

दुग्घेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेव५साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद्॥४॥

जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे वाणी, जो बाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अनवान् और अन्न भक्षण करनेवाला होता है।।४॥

दुग्धेऽस्मे वाग्दोहमित्याद्य- 'दुग्धेऽस्मे वाग्दोहम्' इत्यादि कार्थम्। य एतामेवं यथोक्त- जम्बन्धा अर्थ पहले (छां• १।३। ७ में ) कहा जा चुका है। जो

लक्षणां माम्नां मामावयवस्तोभाक्षरविषयामुपनिषदं दर्शनं वेद
तस्येतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः ।
द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः।
सामावयवविषयोपासनाविशेषपरिसमाप्त्यर्थो वेति ॥ ४ ॥

इस उपर्युक्त लक्षणिवशिष्ट सामकी— मामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपनिपद्को जानता है उसे यह पूर्वोक्त फल मिलता है—ऐसा इसका तार्ल्य है । 'उपनिपदं वेद उपनिपदं वेद' यह पुनरुक्ति अध्यायकी समाप्तिके लिये है । अथवा सामावयवविपयक उपासना-विशेपकी समाप्तिके लिये है ॥४॥

#### \*\*\*\*\*\*\*

### इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

#### 

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादिशाष्यपरमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ छान्दोग्योपनिपद्विवरणे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥



## fetia arata

#### -<del>48</del>-

#### मथम खण्ड

4

साधुदृष्टिसे समस्त सामोपासना

ओमित्येतदक्षरमित्यादिना सामावयवविषयम्रपासनमनेकफ-लग्जपदिष्टम् । अनन्तरं च स्तो-भाक्षरविषयग्रुपासनग्रुक्तम् । सर्व-थापि सामैकदेशसंबद्धमेव तदि-ति । अथेदानीं समस्ते साम्नि समस्तसामविषयाण्युपासनानि वक्ष्यामीत्यारमते श्रुतिः। युक्तं श्चेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि-षयमुपासनमुच्यत इति ।

'ओमित्येतदक्षरम्' इत्यादि [ प्रथम अध्याय ] के द्वारा अनेक फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी उपासनाओका उपदेश किया गया । उसके पश्चात् स्तोमाक्षरविषयिणी उपासनाका निरूपण हुआ । वह भी सर्वथा सामके एक देशसे ही सम्बन्ध रखती है। अव मै समस्त साममे होनेवाली अर्थात् समस्त सामसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओका वर्णन करूँगी-इस आशयसे श्रुति आरम्भ करती है । एक ि अर्थात् अवयव े से सम्बन्ध रखने-वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी ( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका वर्णन किया जाता है-सो ठीक ही है।

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासन्दसाधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १॥ ॐ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है॥१॥

समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य पाञ्चमक्तिकस्य साप्तमक्तिकस्य चेत्यर्थः। खिल्विति वाक्यालंका-रार्थः। साम्न उपासनं साधु। समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधिपर-त्वाच पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं साधुश्चब्दस्य।

नतु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं समस्ते साम्न्यभिधीयते, नः साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा-रात् । साधुशब्दः शोभनवाची कथमवगम्यते? इत्याह—यत्खळ लोके साधु शोभनमनवद्यं प्रसिद्धं तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः। यद-साधु विपरीतं तदसामे दि।। १।। समस्त अर्थात् सर्वावयविशिष्ट यानी पाञ्चभक्तिक और साप्तभक्तिक सामकी उपासना साधु है। 'खलु' यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके लिये है। समस्त साममे साधु दृष्टिका विधान करनेमे प्रवृत्त होनेके कारण 'साधु' शब्द पूर्व उपासनाकी निन्दाके लिये नहीं है।

यदि कहो कि पूर्व उपासनामें न रहनेवाळी ही साधुता समस्त साममें बतळायी जाती है, तो ऐसा कहना ठीक नही। क्योंकि [पूर्वोक्त उपासनाका] 'साम साधु है इस प्रकार उपासना करें' ऐसा कहकर उपसंहार किया है। 'साधु' शब्द शोभन अर्थका वोधक है—यह कैसे जाना जाता है ? इसपर कहते हैं—ळोकमें जो वस्तु साधु—शोभन अर्थात् निर्दोष-रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 'साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं। तथा जो असाधु यानी विपरीत होती है उसको असाम कहते हैं। १।

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागा-दित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः ॥ २ ॥

इसी विषयमें कहते हैं—[जब कहा जाय कि अमुक पुरुष ] इस [ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो [ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [जब यो कहा जाय कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे ] छोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २ ॥

तत्तत्रेव साध्वसाधुविवेक-साम्नैनं करण उताप्याहुः। राजानं सामन्तं चोपागादुपगत-वान् । कोऽसौ ? यतोऽसाधुत्व-प्राप्त्याशङ्का स इत्यमिप्रायः । शोभनाभिष्रायेण साधुनैनमुपा-तत्तत्राहुर्लोकिका गादित्येव बन्धनाद्यसाधुकार्यमपत्र्यन्तः । यत्र पुनर्विपर्ययो बन्धनाद्यसाधु-कार्यं पश्यन्ति तत्रासाम्नेनसुपा-गादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः ॥ २॥

उस साधु-असाधुके करनेमे ही कहते है कि जिब यह कहा जाता है कि ] इस राजा अथवा सामन्तके पास वह सामरूप-से गया — वह कौन <sup>१</sup> जिससे कि असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशहा थी वह - ऐसा इसका तालर्य है - तो उसके बन्धन आदि असाध कार्योके न देखनेवाले लौकिक पुरुष यही कहते है कि वह उस [राजा या सामन्त ] के पास शोभन अभिप्राय-से-साधभावसे गया । और जहाँ इसके विपरीत बन्धन आदि असाध कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही कहते है कि वह इसके पास असाम-असाधुरूपसे गया ॥२॥

अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य-साधु बतेत्येव तदाहुः॥३॥

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( ग्रुम ) हुआ। अर्थात् जब ग्रुम होता है तो 'अहा ! बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं; और ऐसा भी कहते हैं—'हमारा असाम हुआ' अर्थात् जब अग्रुम होता है तो 'अरे ! बुरा हुआ!' ऐसा कहते हैं ॥ ३॥

अथोताप्याहुः स्वसंवद्यं साम ने नोऽसाकं वतेत्यनुकम्पयतः संवृ- ने नित्याहुः । एतत्तेरुक्तं भवति यत् माधु भवति साधु वतेत्येव तदाहुः । विपर्यये जातेऽसाम नो वतेति । यदसाधु भवत्यसाधु वतेत्येव तदाहुः । तसात्सामसाधुश्चब्दयोरेकार्थत्वं सिद्धम् ॥ ३॥

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि 'अहाहा! वह स्वसंवेद्य साम हमें प्राप्त हो गया है।''वत' इस निपानका आशय यह है कि वे अनुकम्पा करते हुए कहते हैं। अर्थात् उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता है वही 'अहा! यह साधु है' ऐसा कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 'अरे! हमारे लिये यह असाम है' ऐसा कहते हैं। जो असाधु होता है वही 'अरे! यह असाधु ( बुरा ) है' ऐसा कहा जाता है। इससे साम और साधु शब्दोंकी एकार्यकता सिद्ध होती है।। ३।।

स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः॥ ४॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है' ऐसी उपासना करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं वे शीव्र ही आ जाते है और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ ४ ॥ अतः स यः कश्चित्साधु
सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते
समस्तं साम साधुगुणवद्धिद्धांस्तस्यैतत्फलम् अभ्याशो ह श्विप्रं हः,
यदिति क्रियाविशेषणार्थम् , एनम्रुपासकं साधवः शोभना धर्माः
श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च । न केवलमागच्छेयुरुप च नमेयुरुपनमेयुश्च भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरित्यर्थः ॥ ४ ॥

अतः वह जो कोई पुरुष साम साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट है—ऐसी उपासना करता है अर्थात् समस्त सामको साधु गुणवाला जानता है उसे यह फल मिलता है, उसे जो श्रुति-स्मृतिसे अविरुद्ध ग्रुम धर्म है वे अभ्याश—शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जो 'यत्' पद है वह कियाविशेषणके लिये है । केवल प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति विनम्र भी हो जाते है, अर्थात् भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते है। ।।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥



## हिताय खण्ड

#### लोकहिएसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-विशिष्टानि समस्तानि सामान्यु-पास्यानि १ इति, इमानि तान्युच्यन्ते ये 'लोकेषु पञ्चविधम्' इत्यादि मन्त्र-लोकेषु पश्चविधमित्यादीनि ।

वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना करने योग्य समस्त साम कौन-कौन है? ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-वे द्वारा बतलाये जाते है-

लोकेषु पञ्चविध सामोपासीत पृथिवी हिंकारः। अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्रीथ आदित्यः प्रतिहारो चोर्नि-धनमित्यूर्ध्वेषु ॥ १॥

होकोमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये। प्रथिवी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीध है, आदित्य प्रतिहार है और बुलोक निधन है-इस प्रकार ऊपरके लोकोमे [ सामदृष्टि करे ]।।१॥

नन लोकादिदृष्ट्या तान्यु-साम्रि द्विधा दृष्टौ पास्यानि साधुदृष्ट्या विरोधोद्भावनम् चेति विरुद्धम् ।

न, साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु कारणस्यानुगतत्वा-

विरोधपरिहार:

त्, मृदादिवद्घ-

टादिविकारेषु । साध्रशब्दवा-च्योऽथों धर्मी ब्रह्म वा सर्वथापि लोकादिकार्येष्वनुगतम् । अतो

शंका-किन्तु उन समस्त सामों-की लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृष्टि-से भी उपासना करनी चाहिये-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ?

समाधान-ऐसी बात नही है. क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि अपने विकार घटादिमें अनुगत होते हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण-भूत साधु पदार्थ लोकादि कार्यवर्गमें अनुगत है। साधुशब्दवाच्य पदार्थ, धर्म अथवा ब्रह्म सभी प्रकार छोकादि कार्यवर्गमें अनुगत है। अतः जिस यथा यत्र घटादि दृष्टिर्मृदादि दृ-ष्ट्यनुगतेव सा, तथा साधु दृष्ट्य-नुगतेव लोकादि दृष्टिः, धर्मा-दिकार्यत्वा छोकादी नाम् । यद्यपि कारणत्वमिविद्यष्टं ब्रह्मधर्मयोः, तथापि धर्म एव साधु शब्द वाच्य इति युक्तम्, साधुकारी साधुर्भव-तीति धर्मविषये साधु शब्द-प्रयोगात् ।

ननु लोकादिकार्येषु कारण-स्यानुगतत्वाद्र्थप्रा-नुशासनवैयर्था- प्रेव तद्दष्टिरिति शक्का समनेत्युपास्ते

इति न वक्तव्यम् ।
न, शास्त्रगम्यत्वात्तदृदृष्टेः ।
कित्रत्सनम् सर्वत्र हि शास्त्रप्रापिता एव धर्मा
उपास्या न विद्यमाना अप्यशास्त्रीयाः ।

लोकेषु पृथिव्यादिषु पश्च-विधं पश्चभक्तिभेदेन पश्चप्रकारं साधु समस्तं सामोपासीत । प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती है वहाँ वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत ही होती है, उसी प्रकार छोकादिदृष्टि भी साधुदृष्टिसे अनुगत ही होती है; क्योंकि ये छोकादि धर्मादिके कार्य ही होते है। यद्यपि ब्रह्म और धर्मका प्रपञ्चकारणत्व तो समान है तो भी 'साधु' शब्दका वाच्य धर्म ही है—ऐसा ही मानना ठीक है, क्योंकि 'साधु करनेवाछा साधु होता है' इस प्रकार धर्मके विषयमे ही 'साधु' शब्दका प्रयोग किया गया है।

गंका—छोकादि कार्योंमें उनका कारण अनुगत होनेके कारण उसमें साधुदृष्टि होना तो खतः सिद्ध है। ऐसी अवस्थामे 'साम साधु है' इस प्रकार नहीं कहना चाहिये या [ अर्थात् इस प्रकार कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ]।

समाधान—नहीं, क्योंकि वह दृष्टि शास्त्रसे ही प्राप्त हो सकती है। सभी जगह शास्त्रविहित धर्म ही उपासनीय होते है, अशास्त्रीय धर्म विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते।

पृथिवी आदि लोकोमे पञ्चविध— पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त सामकी उपासना करनी चाहिये। कथम ? पृथिवी हिंकारः। लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ-मात्वेन विपरिणमय्य प्रथिवीद-हिंकारे पृथिवी हिंकार इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त-मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु पृथिव्यादि दृष्टिं कृत्वोपासीत । तत्र पृथिवी हिंकारः, प्राथ-म्यसामान्यात् । अग्निः प्रस्तावः, अग्रौ हि कर्माणि प्रस्तयन्तेः प्रस्तावश्च भक्तिः। अन्तरिक्षम-द्गीथः, अन्तरिक्षं हि गगनम् , गकारविशिष्टश्रोद्वीथः।आदित्यः प्रतिहारः, प्रतिप्राण्यभिम्रख-त्वान्मां प्रति मां प्रतीति । द्यौ-निंघनम् , दिवि निधीयन्ते हीतो ।

सो किस प्रकार <sup>2</sup> [यह बतलाते हैं—] पृथिवी हिंकार है । 'लोकेपु' इस पदमे जो सप्तमी विभक्ति है उसे प्रथमारूपसे\* परिणत कर हिंकारमे पृथिवी-दृष्टिद्वारा उपासना करें अर्थात् 'पृथिवी हिंकार है' इस प्रकार उपासना करें । अथवा 'लोकेपु' इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादिमें करके और वहाँकी कर्मविभक्ति लोक शब्दमें कर हिंकारादिमें पृथिवी आदि दृष्टि करके उपासना करें । अनमें पृथिवी हिंकार है, क्योंकि

उनमे पृथिवी हिंकार है, क्योंकि उन दोनोमे 'प्रथमता' यह समान गुण है। अग्नि प्रस्ताव है, क्योंकि अग्निमे ही कमोंका प्रस्ताव किया जाता है और प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति है। अन्तिरक्ष उद्गीय है। अन्तिरक्ष गगन (आ-काश) को कहते हैं और उद्गीय भी गकारविशिष्ट है [इसल्यिय उन दोनोमें सादश्य है]। आदित्य प्रतिहार है, क्योंकि 'मेरे प्रति मेरे प्रति' ऐसा होनेके कारण वह प्रत्येक प्राणीके अभिमुख है। तथा धौ निधन है, क्योंकि यहाँसे [मरकर]

<sup>ं</sup> ध्र प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका खरूप यो होगा—'लाकाः पद्मविषं सामेत्युपासीत।' भाव यह कि 'पृथि वी आदि लोक पाँच प्रकारके साम हैं' ऐसी उपासना करे। इसीलिये आगे 'पृथिवी हिङ्कारः' इत्यादिमे पृथिवी आदि शब्दोंमे सप्तमो विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ है।

गता इत्यूर्ध्वेषूर्ध्वगतेषु लोक-दृष्ट्या सामोपासनम् ॥१॥ जानेवाले लोग घुलोकमे रक्खे जाते है। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगत— ऊपरके लोकोंमें लोकदृष्टिसे की जाने-वाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥

#### <del>--€€€€€</del>

#### अघोलोकगत पञ्चविघ सामोपासना

अथावृत्तेषु चौहिँकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-मुद्रीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥

अब अधोगत लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है— चुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि प्रतिहार है और पृथिवी निधन है ॥ २ ॥

अथावृत्तेष्ववाङ्मुखेषु पश्चविधम्रच्यते सामोपासनम् ।
गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः ।
यथा ते, तथादृष्ट्येव सामोपासनं
विधीयते यतः,अत आवृत्तेषु लोकेषु
द्यौर्हिकारः प्राथम्यात् । आदित्यः प्रस्तावः, उदिते ह्यादित्ये
प्रस्त्यन्ते कर्माणि प्राणिनाम् ।
अन्तरिक्षमुद्रीथः पूर्ववत् । अग्निः
प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिहरणा-

अब आवृत्त अर्थात् अधोमुख लोकोंमे पाँच प्रकारकी सामोपासना-का निरूपण किया जाता है, क्योंकि ये लोक गमन और आगमन [दोनों प्रकारकी वृत्तियो ] से युक्त है । क्योंकि जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी प्रकार उनमें सामोपासनाका विधान किया जाता है, इसल्ये उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके कारण बुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित होनेपर ही प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत होते है; तथा पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद्गीय है; अग्नि प्रतिहार है क्योंकि अग्नि प्राणियोंका प्रति- द्ग्नेः । पृथिवी निधनम्, तत हरण कर छेता है और पृथिवी निधन है क्योंकि वहाँसे आये हुए आगतानामिह निधनात् ॥२॥ प्राणियोको इसीमे रक्खा जाता है।२।

**--1>+**305**+≤1-**

उपासनफलम्-

उपासनाका फल-

कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं विद्वाँ होकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप लोकोमे पश्चविध सामकी उपासना करता है उसके प्रति ऊर्ध्व और अधोमुख लोक मोग्यरूपसे उपस्थित होते है ॥ ३॥

कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च गत्या-गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव-तिष्ठन्त इत्यर्थः । य एतदेवं विद्वाँ छोकेषु पश्चविधं समस्तं साधु सामेत्युपास्तेः इति सर्वत्र योजना पश्चविधे सप्तविधे च ॥ ३॥ कल्पन्ते—समर्थ होते है (भोग्य-रूपसे प्राप्त होते है ) अर्थात् उसके प्रति गति और आगतिविशिष्ट ऊर्ध्व एवं अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते है । [किसके प्रति?] जो इसे (इस उपासनाको) इस प्रकार जाननेवाला पुरुप लोकोमे 'पाँच प्रकारका समस्त साधु गुणविशिष्ट साम है' इस प्रकार उपासना करता है। इसीप्रकार पञ्चविध और सप्तविध सामको उपासनामे भी सर्वत्र इस वाक्यकी योजना करनी चाहिये॥३॥

**~&~&®≫~}**>

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

## हर्तीय खण्ड

#### ~<del>#\*</del>~

#### वृष्टिदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

वृष्टौ पञ्चविध<sup>4</sup>सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १॥

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्ववायु हिंकार है, मेघ उत्पन्न होता है—यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गीथ है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है ॥ १ ॥

ष्टशै पश्चिविधं सामोपासीतः ।
लोकस्थितेर्ष्टिष्टिनिमित्तत्वादानन्तर्यम् । पुरोवातो हिंकारः, पुरोवाताद्यद्वहणान्ता हि वृष्टिः,
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्,
अतः पुरोवातो हिंकारः प्राथम्यात्। मेघो जायते स प्रस्तावः,
प्रावृषि मेघजनने वृष्टेः प्रस्ताव
इति हि प्रसिद्धिः । वर्षति स
उद्गीथः, श्रेष्टचात् । विद्योतते

वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । छोकोकी स्थिति वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक-सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर(ठीक पीछे ही ) निरूपण किया गया है । पूर्ववायु हिकार है। पूर्ववायुसे छेकर उद्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती है जिस प्रकार कि हिंकारसे छेकर निधनपर्यन्त साम कहा जाता है। अतः प्रथम होनेके कारण पूर्ववायु हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है-यह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमें मेघके उत्पन्न होनेपर हो वृष्टि प्रस्तुत होती है-यह प्रसिद्ध ही है। मेघ बरसता है यही श्रेष्ठताके कारण उद्गीय है: तथा बिजली चमकती और कड़कती स्तनयति स प्रतिहारः, प्रतिहृत- है—यहां प्रतिहृत होने (इधर-उधर फैल्ने ) के कारण प्रति-त्वात् ॥१॥ हार है॥१॥

#### 

उद्गृह्णाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविध<सामोपास्ते ॥ २ ॥

जल ग्रहण करता है—यह निधन है। जो इसे (इस उपासना-को) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष चृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह [खयं भी] वर्षा करा लेता है ॥२॥

उद्गृह्णाति तनिधनम्,
समाप्तिसामान्यात् । फलग्रुपासनस्य-वर्षति हासा इच्छातः ।
तथा वर्षयति हासत्यामपि वृष्टौ
य एतदित्यादि पूर्ववत् ॥२॥

[बादल] जल प्रहण करता है यह निधन है, क्योंकि समाप्तिमें इन दोनोकी समानता है [अर्थात् जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम कार्य है ]। अब इस उपा-सनाका फल बतलाते हैं—उसकी इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है, तथा वृष्टिके न होनेपर भी वह वर्षा करा लेता है। 'य एतदेवम्' इत्यादि रोष वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥३॥



## चतुर्थ खण्ड

#### **--1>**⊀€9\$**+≤1--**

जलदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

सर्वास्वप्सु पञ्चविध सामोपासीत मेघो यत्संष्ठवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्रीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥१॥

सब प्रकारके जलोमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है—यह हिंकार है, वह जो बरसता है—यह प्रस्ताव है, [निदयाँ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं वह उद्गीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है।। १।।

सर्वाखप्सु पश्चविधं सामोपासीत । वृष्टिपूर्वकत्वात्सर्वासामपामानन्तर्थम् । मेघो यत्सं छचत एकीभावेनेतरेतरं घनीभवति
मेघो यदा उन्नतस्तदा संष्ठवत

इत्युच्यते । तदापामारम्भः

स हिंकारः। यद्वर्षति स प्रस्तावः,

सब प्रकारके जलोमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। सम्पूर्ण जल बृष्टिपूर्वक ही होते हैं इसलिये वृष्टिविषयक उपासनाके बाद जलविषयक उपासनाका निरूपण किया गया है। मेघ जो संप्रवन करता है अर्थात् परस्पर एक होकर घनीभूत होता है 'अर्थ इसलिये किया गया है कि ] जब मेघ जैंचा होता है उस समय वह संप्रवन करता है—ऐसा कहा जाता है। उस घनीभूत होनेके ही समय जलोंका प्रारम्भ होता है; अतः संप्रवन ही हिंकार है। वह जो

आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः । वरसता है उसीको प्रस्ताव कहा जाता है, क्योंकि उसी समय जल्याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः, का सर्वत्र प्रसार आरम्भ होता है । जो जल [गङ्गादि नदियोंके रूपमे ] श्रेष्ठियात् । याः प्रतीच्यः स पूर्वकी ओर बहते है वे उत्कृष्ट होनेके कारण उद्गीथ और जो प्रतीची प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात् । (पश्चिम) की ओर बहते है वे 'प्रति' शब्दमे समान होनेके कारण, समुद्रो निधनम् , तिन्धनत्वा- प्रतिहार कहे जाते है, तथा समुद्र निधन है क्योंकि उसीमे जलोंका पर्यवसान होता है ॥१॥

#### 

न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा-स्वप्सु पञ्चविध<sup>५</sup>सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुप सब प्रकारके जळोंमे पञ्चविध सामकी उपासना करता है वह जळमे नहीं मरता और जळवान् होता है।। २॥

न हाप्सु प्रैतिः नेच्छिति चेत् । अप्सुमानम्मान्भवति फलम् ॥ २॥

यदि वह इच्छा न करे तो जलमें मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह अप्सुमान् अर्थात् [ इच्छानुकूल ] जलसे सम्पन्न होता है—यह इस ( उपासना ) का फल है ॥ २॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये चतुर्थसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



## पंचम खण्ड

#### **→€€€€€**

#### ऋतुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

ऋतुषु पञ्चविध<क्षामोपासीत वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥१॥

ऋतुओंमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीय है, शरत् प्रतिहार है और हेमन्त निधन है॥ १॥

ऋतुषु पश्चिवधं सामोपासीत।
ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनिमित्तत्वादानन्तर्यम् । वसन्तो
हिंकारः, प्राथम्यात् । ग्रीष्मः
प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते
हि प्रावृहर्थम् । वर्षा उद्गीथः,
प्राधान्यात् । शरत्प्रतिहारः,
रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात्।
हेमन्तो निधनम्, निवाते निधनात्प्राणिनाम्।। १।।

ऋतुओं मे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । ऋतुओं की व्यवस्था पूर्वोक्त जल्र निमित्तसे ही होती है, इस कारण यह ऋत्पासना उसके बाद कही गयी है । [उनमे] सबसे पहला होने के कारण वसनत हिंकार है । ग्रीष्म प्रस्ताव है, क्योंकि [इसी समय] वर्षा ऋतुके लिये जौ आदि अन्नोंके संग्रहका प्रस्ताव किया जाता है । प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीध है । रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करने के कारण शरदतु प्रतिहार है तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका निधन होने के कारण हेमन्त ऋतु निधन है ॥ १॥

फलम्--

इस उपासनाका फल-

## कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविध<sup>्</sup>सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाटा पुरुप ऋतुओमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती है और वह ऋतुमान् (ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न) होता है ॥२॥

कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्थात्रुह्मं भोग्यत्वेनास्मा उपासकायर्तवः। ऋतुमानार्तवेभीगेश्च
ऋतु
संपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ २॥
सम्ब

इस उपासकके लिये ऋतुएँ ऋतुओकी व्यवस्थाके अनुरूप फलकी कल्पना करती है अर्थात् वे भोग्य-रूपसे उपस्थित होती है और वह ऋतुमान् होता है, अर्थात् ऋतु-सम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न होता है।२।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥



# **₹**

## पशुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

पशुषु पञ्चविध<सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्॥१॥

पशुओमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव है, गौएँ उद्गीथ है, अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है ॥१॥

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत। सम्यग्वृत्तेष्वृतुषु पश्चयः काल इत्यानन्तर्यम् । अजा हिंकारः, ''अजः प्राधान्यात्प्राथम्याद्वा, पञ्चनां प्रथमः'' इति श्रुतेः । अवयः प्रस्तावः, साहचर्यदर्श-नाद्जावीनाम्, गाव उद्गीथः, श्रेष्ठचात् । अश्वाः प्रतिहारः, त्रतिहरणात्पुरुषाणाम् । पुरुषो निधनम् , पुरुषाश्रयत्वात्पश्र-नाम् ॥१॥

पश्जोमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक बरतनेसे पशुओके लिये अनुकूल समय रहता है इसिलये यह उपासना उसके पीछे कही गयी है । सबमें प्रधान होनेके कारण अथवा ''पशुओ-में सर्वप्रथम बकरा है" इस श्रुतिके अनुसार सबसे पहले होनेके कारण बकरे हिंकार हैं । बकरे और भेड़ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ें प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण गौएँ उद्गीय हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण (वहन) करनेके कारण घोड़े प्रतिहार है तथा पशुवर्ग पुरुषके आश्रित है अतः पुरुष निधन



भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्चविध<sup>्</sup>सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओं पश्चविध सामकी उपासना करता है उसे पशु प्राप्त होते है और वह पशुमान होता है।।२॥ भवन्ति हास्य पश्चवः, उसे पशु प्राप्त होते है और वह पशुमान्भवित पशुफलेश्व भो- पशुमान् होता है अर्थात् वह पशुमान्भवित पशुफलेश्व भो- पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल भोग गत्यागादिभिर्युज्यत इत्यर्थः।।२॥ एवं दानादिसे युक्त होता है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥६॥



#### सप्तम खण्ड

#### 

#### प्राणदृष्टिसे पांच प्रकारकी सामोपासना

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्रीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीया स्सि वा एतानि ॥ १॥

प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे। [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं ॥ १ ॥

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । परं परं वरीयस्त्व-गुणवत्प्राणदृष्टिविशिष्टं सामोपा-सीतेत्यर्थः । प्राणो घ्राणं हिंकारः, उत्तरोत्तरवरीयसां प्राथम्यात् । वाक्प्रस्तावः, वाचा हि प्रस्तूयते सर्वम्, वाग्वरीयसी प्राणात्, अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्यैव तु गन्थस्य ग्राहकः प्राणः । प्राणोंमे पाँच प्रकारके परोवरीय सामकी उपासना करे अर्थात् उत्त-रोत्तर श्रेष्ठत्वगुणवान् प्राणदृष्टि-विशिष्ट सामकी उपासना करे। उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्राणोंमे प्रथम होनेके कारण प्राण—प्राणेन्द्रिय हिकार है। वाणी प्रस्ताव है, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव किया जाता है। वाणी प्राणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि] वाणीसे अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया जाता है और प्राण केवल प्राप्त हुए गन्धका ही प्रहण करनेवाला है।

चक्षरद्वीथः, वाचो बहुतर-प्रकाशयति चक्षुरतो वरीयो वाचः, उद्गीथः श्रेष्टचात्। श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहतत्वात्, वरीयश्रुषः सर्वतः श्रवणात् । मनो निधनम्, मनसि हि निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन सर्वेन्द्रियाहृता विषयाः, वरी-यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः सर्वे-न्द्रियविपयव्यापकत्वात् , अती-न्दियविषयोऽपि मनसो गोचर एवेति । यथोक्तहेत्भयः परोवरी-यांसि प्राणादीनि वा एतानि।।१।।

चक्ष उद्गीय है; चक्ष वाणीसे भी अधिक विपयको प्रकाशित करता है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होनेकेकारण ही उद्गीय है। श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह प्रतिहृत है तथा सब ओरसे श्रवण करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है। मन निधन है, क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुपकी सम्पूर्ण इन्द्रियोद्वारा लाये हुए विषय मनमे ही रक्खे जाते है, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोके विपयोंमें व्यापक होनेके कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी उत्कृष्टता भी है। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ अन्य इन्द्रियोकी विपयतासे परे है वह भी मनका विषय तो है ही । उपर्युक्त हेतुओंसे ये प्राणादि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही हैं ॥१॥

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्ज-यति य एतदेवं विद्वान्प्राणेषु पञ्चविद्यं परोवरीयः सामो-पास्त इति त पञ्चविधस्य ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमे पाँच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत लेता है। यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥२॥ एतद्दष्टचा विशिष्टं यः परोवरीयः सामोपास्ते परोवरीयो

हास्य जीवनं भवतीत्युक्तार्थम् । इति

तु पश्चविधस्य साम्न उपासनम्रक्त
मिति सप्तविधे वक्ष्यमाणविषये

बुद्धिसमाधानार्थम् । निरपेक्षो

हि पश्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धिं

समाधित्सति ।। २ ॥

जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे विशिष्ट उत्तर्रोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन निश्चय ही उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है— यह अर्थ पहले (१।९।२ मे) कहा जा चुका है। इस प्रकार यह पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो कह दो गयी; यह बात श्रुतिने आगे कही जानेवाली सप्तविध सामो-पासनामे बुद्धिको समाहित करनेके लिये कही है, क्योंकि पश्चविध सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष ही आगे कही जानेवाली उपासनामें बुद्धिको समाहित करना चाहेगा।२।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥७॥



### अष्टम खण्ह

#### <del>--€€€€€</del>---

#### वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधः सामोपासीत यिंक च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥ १॥

अब सप्तविध सामकी उपासना [ आरब्ध की जाती ] है—वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये। वाणीमें जो कुछ 'हुं' ऐसा खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ 'प्र' ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ 'आ' ऐसा खरूप है वह आदि है।।१।।

अथानन्तरं सप्तिविधस्य समस्तस्य साम्न उपासनं साध्वदमारभ्यते । वाचीति सप्तमी
पूर्ववत् । वाग्दृष्टिविशिष्टं सप्तिविधं
सामोपासीतेत्यर्थः । यत्किश्च
वाचः शब्दस्य हुमिति यो
विशेषः स हिंकारो हकारसामान्यात् । यत्प्रेति शब्दरूपं स
प्रस्तावः प्रसामान्यात् । यत् आ

अब इसके पश्चात् यह सप्तिविध समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ की जाती है। श्रुतिमे 'वाचि' इस पद-की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत् ('छोकेषु' आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) समझनी चाहिये। इसका तालपर्य यह है कि वाग्दिष्टिविशिष्ट सप्तिविध साम-की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ वाणी अर्थात् शब्दका' हुं' ऐसा विशेष-रूप है वह हिंकार है, क्योकि 'हुं' और हिंकारमे हकारकी समानता है; जो कुछ 'प्र' ऐसा शब्दरूप है वह प्रस्ताव है, क्योकि उन दोनोंमें 'प्र' शब्दका सादृश्य है। तथा जो कुछ इति स आदिः, आकारसामा-न्यात् । आदिरित्योङ्कारः, सर्वादित्वात् ॥ १॥

'आ' ऐसा शब्दरूप है वह आकार-में समता होनेके कारण आदि है। 'आदि' इससे ओङ्कार ही समझना चाहिये क्योंकि वहीं सबका आदि है॥१॥



## यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदु-पेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्॥ २॥

जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय है, जो कुछ 'प्रति' ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥

यदुदिति स उद्गीथः, उत्पू-र्वत्वादुद्गीथस्य । यत्प्रतीति स प्रतिहारः, प्रतिसामान्यात् । यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम-त्वादुपद्रवस्य । यन्नीति तन्नि-धनम् , निश्चब्दसामान्यात् ॥२॥

जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय है, क्योंकि 'उद्गीय' शब्दके आरम्भमे 'उत्' है; जो कुछ 'प्रति' ऐसा शब्दखरूप है वह प्रतिहार है, क्योंकि उनमें 'प्रति' शब्दका साह्त्य है; जो कुछ 'उप' ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमें 'उप' शब्द है तथा जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निधन है क्योंकि 'नि' और 'निधन' मे 'नि' शब्दकी समानता है ॥२॥

## दुग्धेऽसौ वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविध<सामोपास्ते ॥३॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमे सप्तविध सामकी उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार) है उसे देती है तथा वह प्रचुर अनसे सम्पन्न और उसका मोक्ता होता है ॥३॥

दुग्धेऽस्मा इत्याद्युक्तार्थम्।।३।। (दुग्धेऽस्मै' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पहले (१।३।७ मे) कहा जा चुका है।।३।।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



### नकम खण्ड

#### **→€€€€**

आदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामोपासना

अथ खल्वमुमादित्य सप्ताविध सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१॥

अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तिविध सामकी उपासना करनी चाहिये। आदित्य सर्वदा सम है, इसिल्ये वह साम है। मेरे प्रित, मेरे प्रित ऐसा होनेके कारण वह सबके प्रित सम है, इसिल्ये साम है॥१॥

दृष्टिः पश्चिविधेषुक्ता प्रथमे चाध्याये । अथेदानीं खल्वमुमादित्यं समस्ते साम्न्यवयविभागशोऽध्यस्य सप्तविधं सामोपासीत । कथं पुनः सामत्वमादित्यस्य ? इत्युच्यते—
उद्गीथत्वे हेतुवदादित्यस्य
सामत्वे हेतुः । कोऽसौ ? सर्वदा
समो वृद्धिश्चयाभावाचेन हेतुना
सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति

अवयवमात्रे साम्न्यादित्य-

पञ्चविध सामोपासनाओं के प्रसङ्गमे तथा प्रथम अध्यायमें केवल अवयवमात्र साममे आदित्यदृष्टि बतलायी गयी है । अब इस आदित्यको समस्त साममे उसके अवयवविभागके अनुसार आरोपित कर सप्तविध सामकी उपासना करे। किन्तु आदित्यको सामरूपता किस प्रकार है सो बतलाया जाता है—

आदित्यके उद्गीयरूप होनेमें जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके सामरूप होनेमें भी है। वह हेतु क्या है १ वृद्धि और क्षयका अभाव होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम है इसी कारणसे वह साम है। वह 'मेरे प्रति, मेरे प्रति' इस प्रकार तुल्यां बुद्धिम्रुत्पादयतिः अतः सर्वेण समोऽतः साम समत्वा-दित्यर्थः।

उद्गीथभक्तिसामान्यवचनादेव लोकादिषुक्तसामान्याद्धिंकारा-

दित्वं गम्यत इति हिंकारादित्वे

कारणं नोक्तम् । सामत्वे पुनः सवितुरनुक्तं कारणं न सुबोध-मिति समत्वमुक्तम् ॥ १॥ सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है [क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने-अपने सम्मुख देखते है] इसिल्ये वह सबके साथ समान है; अतः इस समताके कारण वह साम है।

उद्गीयभक्तिमे समानता बतलाने-से ही अर्थात् उद्गीयके आदित्यका ऊर्ध्वत्वमें सादृश्य है-ऐसा जो श्रतिने कहा है उसके अनुसार हो ] लोकादिमें िसामावयवोंके साथ ] वतलाये जानेसे उनका हिंकारादि-रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे [ श्रुतिमे आदित्यावयवोंके ] हिंका-रादिरूप होनेमे कारण नही बतलाया गया था। \* किन्तु आदित्यकी साम-रूपतामे न बतलाया गया कारण सुगमतासे नहीं जाना जा सकता इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप कारण बतलाया गया है ॥ १ ॥

#### <del>-1€==++==}+</del>

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या-त्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ २ ॥

उस आदित्यमे ये सम्पूर्ण भूत अनुगत है—ऐसा जाने । जो उस आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हिंकाररूप है

क्योंकि लोकादिके हिंकारादिरूप होनेमे जो-जो कारण है वे ही आदि-त्यावयवोंके विषयमे भी समझे जा सकते हैं।

उसके पशु अनुगत हैं इसीसे वे हिंकार करते है । अतः वे ही इस आदित्यरूप सामके हिकारभाजन हैं ॥ २ ॥

तसिन्नादित्येऽवयवविभागश इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तान्यनुगतान्यादि-त्यम्रपजीव्यत्वेनेति विद्यात् । कथम् १ तस्यादित्यस्य यत्पुरोद-याद्धर्मरूपम्,स हिंकारो भक्तिस्तत्रेदं सामान्यं यत्तस्य हिंकारभक्तिरूपम्।

तदस्यादित्यस्य साम्नः पश्चवो गवादयोऽन्वायत्ता अनुगतास्त-द्धत्तिरूपम्रपजीवन्तीत्यर्थः । यसादेवं तसात्ते हिं कुर्वन्ति पश्चवः प्रागुद्यात्। तसाद्धिकारमाजिनो ह्येतस्यादित्याख्यस्य साम्नः तद्ध-क्तिमजनशीलत्वाद्धि त एवं वर्तन्ते॥ २॥ उस आदित्यमे ये आगे बतलाये जानेवाले समस्त भूत अवयव-विभागानुसार उसके उपजीव्यरूप-से अन्वायत्र—अनुगत हैं—ऐसा जाने । वे किस प्रकार अनुगत हैं १ [सो बतलाते हैं—] उस आदित्यके उदयसे पूर्ववर्ती जो धर्मरूप है वह हिंकारभिक हैं । उस धर्मरूपमे यही साहत्य है कि वह उस (आदित्यसंज्ञक साम) का हिंकारभिकरूप है।

उस इस आदित्यरूप सामके गौ आदि पशु अन्वायत्त—अनुगत है; अर्थात् उस हिंकारमक्तिरूपसे उसके उपजीवी हैं। क्योंकि ऐसा है इसील्यि वे पशु सूर्योदयसे पूर्व हिंकार-शब्द करते है। अतः वे इस आदित्यसंज्ञक सामके हिंकार-पात्र है। उस हिंकारमक्तिके सेवन-में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार वर्ताव करते हैं [ अर्थात् सूर्योदयसे पूर्व हिंकार करते हैं ]॥ २॥

अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश्रप्ताकामाः प्रस्ताव-भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥

तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी है अतः वे प्रस्तुति [प्रत्यक्षस्तुति ] और प्रशंसा [परोक्षस्तुति] की इच्छावाले है, क्योंकि वे इस सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

अथ यत्प्रथमोदिते सवित-। रूपं तदस्यादित्याख्यस्य साम्रः प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा-यत्ताः पूर्ववत् । तसात्ते प्रस्तुति प्रशंसां कामयन्ते । यसात्प्रस्ता-वभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३॥

तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो उसका रूप होता है वह इस आदित्यसंज्ञक सामका प्रस्ताव है; पूर्ववत् [ अर्थात् पशुओ-के समान । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी है । इसीसे वे प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते है, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव-का भजन करनेवाले है। ३॥

**~}**◆�&\$**>**◆\$>-

अथ यत्सङ्गववेलाया ५स आदिस्तदस्य वया ५स्य-न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥ ४॥

तत्पश्चात् आदित्यका जो रूप सङ्गववेलामें (सूर्योदयके तीन मुहूर्त्त पश्चात् कालमें ) रहता है वह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत पक्षिगण है। क्योंकि वे इस सामके आदिका मजन करनेवाले है इसलिये वे अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर छे जाते है ॥ ४ ॥

अथ यत्सङ्गववेलायां गवां रक्मीनां सङ्गमनं सङ्गमो यस्यां

तत्पश्चात् सङ्गववेलामें—जिस वेलामे गो यानी सूर्यिकरणोंका सङ्गम होता है अथवा जिसमे गौओंका वेलायां गवां वा वत्सैः सा सङ्ग- विछड़ोंसे सङ्गम होता है उसे सङ्गववेला ववेला तस्मिन्काले यत्सावित्रं रूपं स आदिर्भक्तिविशेष ओ-ङ्कारस्तदस्य वयांसि पक्षिणोऽ-न्वायत्तानि ।

यत एवं तस्मात्तानि वयां-स्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यनालम्ब-नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल-म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा-**विभक्तिभाजीनि** ह्येतस्य साम्रः॥४॥

कहते है उस कालमें सूर्यदेवका जो रूप होता है वह आदि भक्तिविशेष-रूप ओङ्कार है। उसके उस रूपके अनुगामी पक्षिगण है।

क्योंकि ऐसा है इसलिये वे पक्षिगण आकाशमे अनारम्बण-बिना आश्रयके ही अपनेको आ-लम्बनरूपसे प्रहण कर सब ओर जाते है । अतः ि आदायात्मानं परिपतन्ति' इसके आरम्भमें ] आकाररूप सादश्य होनेके कारण वे इस सामकी आदिसंज्ञक भक्ति-के भागी है ॥ ४ ॥

#### **→₩**

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥

तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीय है। इसके उस रूपके देवतालोग अनुगत है। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न द्धए प्राणियोमे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयभक्तिके भागी है ॥ ५ ॥

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन ऋजुमध्यन्दिन इत्यर्थः । स उद्गीथमिक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- । उसके उस रूपके अनुगामी देवता-

तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमे अर्थात् ठीक मध्याह्नमे । आदित्यका रूप होता ] है वह उद्गीथमिक है; यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काले । लोग है क्योंकि उस समय वे अत्यन्त तसात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः प्रकाशिल होते है । इसीसे वे प्राजा-पत्योंमे — प्रजापितके पुत्रोमें सत्तम— प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्याना-महिशिष्टतम होते है, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीधमिक्तके भागी हैं॥५॥



अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात्प्रागपराह्वात्स प्रतिहारस्त-दस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रति-हारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥ ६॥

तथा आदित्यका जो रूप मध्याह्नके पश्चात् और अपराह्नके पूर्व होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ है। इसीसे वे प्रतिहृत ( ऊपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६॥

अथ यद्ध्वं मध्यन्दिनात्प्राग-पराह्णाद्यद्भ्यं सिवतुः स प्रतिहार-स्तदस्य गर्मा अन्वायत्ताः। अतस्ते सिवतुः प्रतिहारभक्ति-रूपेणोध्वं प्रतिहताः सन्तो नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे सत्यपीत्यर्थः। यतः प्रतिहार-भाजिनो ह्येतस्य साम्नो गर्भाः।६।

तथा आदित्यका जो रूप मध्याह्नके पश्चात् और अपराह्मसे पूर्व होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ है। अतः वे सूर्यकी प्रतिहारमक्तिरूपसे ऊपर-की ओर प्रतिहृत (आकृष्ट) होनेके कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए भी, अवपन्न नहीं होते—नीचे नहीं गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी प्रतिहारमक्तिके भागी हैं ॥६॥ अथ यदूर्ध्वमपराह्वात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तद-स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्ष<श्वभ्रमित्यु-पद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥ ७॥

तथा आदित्यका जो रूप अपराह्वके पश्चात् और सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है। इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते है, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी है॥ ७॥

अथ यद्ध्वमपराह्णात्प्रागसत-मयात्स उपद्रवस्तद्स्यारण्याः पश्चोऽन्वायत्ताः। तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा भीताः कक्षमरण्यं श्वर्भ्रं भयशून्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ-न्तिः दृष्ट्वोपद्रवणादुपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥ ७॥

तथा आदित्यका जो रूप अपराह्वके पश्चात् और सूर्योस्तके पृत्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पृशु है। इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत हो कक्ष—वनमें अथवा भयशून्य गुहामे भाग जाते हैं। इस प्रकार देखकर भागनेके कारण वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी है॥७॥

**→** 

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा-यत्तास्तस्मात्तान्निद्धिति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवं खल्वमुमादित्य सप्तिविध सामोपास्ते ॥ ८॥

तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण है; इसीसे [श्राद्धकालमें] उन्हें [पितृ-पितामह आदिरूपसे दर्भपर] स्थापित करते है क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध सामकी उपासना करते है। ८।।

यत्प्रथमास्तमितेऽदर्शनं जिगमिषति सवितरि तन्निधनं पितरोऽन्वायत्तास्तस्मा-त्तानिद्धति पितृपितामहप्रपिता-दर्भेष महरूपेण निक्षिपन्ति तांस्तदर्थं पिण्डान्वा स्थापयन्ति । निधनसंबन्धान्निधनभाजिनो हो-तस्य साम्नः पितरः । एवमवय-वशः सप्तथा विभक्तं खल्वममा-सप्तविधं दित्यं सामोपास्ते यस्तस्य तदापत्तिः फलमिति वाक्यशेषः ॥ ८॥

तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात सर्य जब अदृश्य होना चाहता है उस समय उसका जो रूप है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण है। इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात् पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे उन्हे दर्भोपर स्थापित करते है अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते है। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध होनेके कारण वे पितृगण इस सामकी निधनभक्तिके पात्र है। इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागो-मे विभक्त हुए इस आदित्यरूप सप्तविध सामकी जो उपासना करता है उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति होनारूप फल मिलता है——ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये ॥८॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥९॥



मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना

त्तस्यातितरणायेदं सामोपासन-म्रपदिश्यते—

मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस और रात्रि आदि कालके जगत्का प्रमापयिता कालेन जगतः प्रमापियतृत्वा- अर्थात् वधकर्ता ] होनेके कारण आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके लिये इस सामोपासनाका उपदेश किया जाता है---

अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध<सामो-पासीत हिङ्कार इति ज्यक्षरं प्रस्ताव इति ज्यक्षरं तत्समम् ॥ १ ॥

अब निश्चय ही [यह बतलाया जाता है कि ] अपने समान अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे। 'हिकार' यह तीन अक्षरोंवाला है तथा 'प्रस्ताव' यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः उसके समान है ॥१॥

खल्वनन्तरमादित्य-मृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं-मितं स्वावयवतुल्यतया मितं षरमात्मतुल्यतया वा संमित-मृत्युजयहेतुत्वात्

अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु-विषयक सामकी उपासनाके पश्चात् आत्मसंमित-अपने (सामावयवों) की तुल्यताद्वारा परिमित अथवा परमात्मसदृशताके कारण ज्ञात, जो मृत्युको जीतनेका हेतु होनेके कारण अतिमृख है, [ उस सप्तविध सामकी उपासना

यथा प्रथमेऽध्याय इंडद्वीथमक्ति-नामाक्षराण्युद्गीथ इत्युपास्यत्वे-नोक्तानिः तथेह साम्रः सप्त-विधमक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य त्रिभिस्त्रिभिः समतया सामत्वं परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर-संख्यासामान्येन तं मृत्यं प्राप्य तदतिरिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य मृत्योरतिक्रमणायैव संक्रमणं कल्पयति । अतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त-मतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिमृत्यु साम । तस्य प्रथमभक्तिनामा-क्षराणि हिङ्कार इत्येतत्त्र्यक्षरं भक्तिनाम। प्रस्ताव इति च

करे—यह बतलाया जाता है ]। जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्गीय-मिक्तिके नामके अक्षर 'उद्गीय हैं' इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी सात प्रकारकी भिक्तयोंके नामोंके अक्षरोंको एकत्रित कर तीन-तीन अक्षरोंद्वारा समत्व होनेके कारण उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें उपास्यरूपसे बतलाया जाता है।

मृत्युविपयक अक्षरोकी संख्या [जो इक्कीस है उस ] की सदृशताके कारण उन अक्षरोंकी उपासना करनेसे मृत्यु (आदित्य) को प्राप्त कर उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके लिये ही श्रुति[उपासकके] संक्रमणकी कल्पना करती है । \* [श्रुतिमें जो कहा है कि] अतिमृत्यु सप्तविध सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षरसंख्या (बाईसवी) के द्वारा मृत्यु-का अतिक्रमण करनेके कारण साम अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम भक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' है यह भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा

<sup>\*</sup> यह बात आगे पाँचवें मन्त्रमें खोल दी गयी है।

भक्तोस्त्र्यक्षरमेव नाम तत्पूर्वेण | 'प्रस्ताव' यह प्रस्तावभक्तिका नाम समम् ॥१॥

भी तीन अक्षरोंवाला ही है अतः यह पहले नामके समान है ॥१॥

## 

आदिरिति द्वयक्षरं प्रतिहार इति चत्ररक्षरं तत इहैकं तत्समम् ॥ २ ॥

'आदि' यह दो अक्षरोंवाला नाम है, और 'प्रतिहार' यह चार अक्षरोवाला नाम है। इसमेसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे समान हो जाते है ॥२॥

आदिरिति द्वचक्षरं सप्तविध-स्य साम्नः संख्यापूरण ओङ्कार आदिरित्यच्यते । प्रतिहार इति चतुरक्षरम् । तत इहैकमक्षरमव-च्छिद्याद्यक्षरयोः प्रक्षिप्यते । तेन तत्सममेव भवति ॥ २ ॥

'आदि' यह दो अक्षरोंवाला है। सात प्रकारके सामकी संख्याको पर्ण करनेमें ओङ्कार 'आदि' इस नामसे कहा जाता है। तथा 'प्रतिहार' चार अक्षरोंवाला नाम है। यहाँ उसमेसे एक अक्षर निकालकर आदिके दो अक्षरोंमे मिला दिया जाता है। इससे वह उसके समान ही हो जाता है ॥२॥

## 

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभि-स्त्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम् ॥ ३ ॥

'उद्गीय' यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमे तो समान है; किन्तु एक अक्षर बच रहता है। अतः [ 'अक्षर' होनेके कारण ] तीन अक्षरोवाला होनेसे तो वह िएक ो भी उनके समान ही है ॥३॥

उद्गीथ इति च्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिक्षिभिः समं भवत्यक्षरमितिशिष्यतेऽतिरिच्यते। तेन वैषम्ये प्राप्ते साम्न समत्व-करणायाह तदेकमि सदक्षर-मिति च्यक्षरमेव भवति। अत-स्तत्समम् ॥ ३॥ 'उद्गीय' यह नाम तीन अक्षरोन वाला है, और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंवाला। तीन-तीन अक्षरोंमें ये समान है। किन्तु एक अक्षर बच रहता है यानी बढता है। उसके कारण उनमे विषमता प्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके लिये श्रुति कहती है कि वह एक होनेपर भी 'अक्षर' है, इसलिये वह नाम भी तीन अक्षरोंवाला ही है। अतः उन्हींके समान है।।३॥



# निधनमिति त्रयक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा एतानि द्वाविर्श्वातिरक्षराणि ॥ ४ ॥

'निधन' यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥४॥

निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेन भवति । एवं त्र्यक्षरसमतया
सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवाक्षराणि संख्यायन्ते । तानि ह
वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि
द्वाविंश्वतिः ॥ ४ ॥

'निधन' यह तीन अक्षरोंवाला नाम है अतः यह उनके समान ही है । इस प्रकार तीन अक्षरोंमें समानता होनेके कारण उनका सामत्व सम्पादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती है—निश्चय ही वेये सात मक्तियोंके नामाक्षर बाईस हैं ॥४॥ एकविश्रात्यादित्यमाप्तोत्येकविश्राो वा इतोऽसा-वादित्यो द्वाविश्रोन परमादित्याः जयित तन्नाकं तद्वि-शोकम् ॥ ५॥

इक्कीस अक्षरोद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है। बाईसर्वे अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता है।।५।।

तत्रैकविंशत्यक्षरसंख्ययादि-त्यमामोति मृत्युम् । यसादेक-विंश इतोऽस्माल्लोकादसावादित्यः संख्यया। "द्वादश मासाः पश्च-र्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकवि इतः । अति-द्वाविंशेनाक्षरेण शिष्टेन मृत्योरादित्याञ्जयत्यामोतीत्यर्थः। यच तदादित्यात्परं किं तत् ? नाकं कमिति सुखं तस्य प्रति-षेधोऽकं तन्न भवतीति नाकं कमेवेत्यर्थः, अमृत्युविषयत्वात् । विञोकं तद्विगतञोकं च मानसदुःखरहितमित्यर्थः। तदा-मोतीति ॥ ५ ॥

तहाँ, वह इक्कीस अक्षर-संख्याके द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें इक्कीसवाँ है। जैसा कि महीने, पॉच ऋतु, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ यह आदित्यलोक" इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता है। बचे हुए बाईसवें अक्षरद्वारा आदित्यलोकसे यानी उत्क्रष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त कर छेता है। उस आदित्य-जो परे है वह कौन ਛੋ वह नाक कहते है स्रखको उसका प्रतिषेधक अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक कहते है: अर्थात मृत्युका विषय न होनेके वह क (सुख) ही है। वह विशोक--शोकरहित अर्थात् मानसिक दुःखसे हीन है। उसी (लोक) को वह प्राप्त कर लेता है।५।

उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह—

श्रुति उपर कही हुई बातका ही साराश कहती है—

आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया-ज्जयो भवति य एतदेवं विद्वानात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध<क्षामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥

[ वह पुरुष ] आदित्यछोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसंमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करता है ॥ ६॥

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्य जयमामोति । परो हास्यैवंविद आदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो जयो भवति द्वाविंशत्यक्षरसंख्य-येत्यर्थः । य एतदेवं विद्वानित्या-द्युक्तार्थम् । तस्यैतद्यथोक्तं फल-मिति । द्विरम्यासः साप्तविष्य-समाप्त्यर्थः ॥६॥

इक्कीस अक्षर-संख्याके द्वारा आदित्यछोकको जय प्राप्त करता है; अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकको बाईसवी अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर आदित्यजयको अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं विद्वान्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। 'सामोपास्ते—सामोपास्ते' यह द्विरुक्ति उपासनाकी सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥६॥

**~\$~**€≫•\$>

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१०॥

- E-166223

## एकाद्श खंण्ड

### **₩₩₩**

## गायत्रसामोपासना

विना नामग्रहणं पश्चविधस्य सप्तविधस्य च साम्न उपासन-मुक्तम् । अथेदानीं गायत्रादि-नामग्रहणपूर्वकं विशिष्टफलानि सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । य-थाक्रमं गायत्रादीनां कर्मणि प्रयोगस्तथैव— [यहाँतक] बिना नाम लिये पञ्चिषिय एवं सप्तिविध सामकी उपासनाका वर्णन किया गया। अब आगे 'गायत्र' आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती अन्य सामो-पासनाओंका उल्लेख किया जाता है। गायत्र आदि उपासनाओंका उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग किया जाता है; उसीके अनुसार—

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्रीथः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्रायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥ १ ॥

मन हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोमें प्रतिष्ठित है ॥ १॥

मनो हिंकारो मनसः सर्वकरणवृत्तीनां प्राथम्यात् । तदानन्तर्याद्वाक्प्रस्तावश्रक्षुरुद्गीथः श्रैष्ठयात् । श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहतत्वात् । प्राणो निधनं यथोक्तानां

सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोमें मनकी प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार है, उसका पश्चात्वर्ती होनेसे वाक् प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्गीय है, [विषयोंसे] प्रति-हत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुष्ठप्ति- प्राणे निधनात्स्वापकाले । एत-द्वायत्रं साम प्राणेषु प्रोतं गाय- कालमे पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग प्राणमे लीन हो जाते है । यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥

त्र्याः प्राणसंस्तुतत्वात् ॥१॥ | स्तवः ⊸•>>∻®श्स्र€•

स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्गतम् ॥ २ ॥

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान् होता है, पूर्ण आयुका उपमोग करता है, प्रशस्त जीवन-लाम करता है, प्रजा और पशुओद्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। वह महामना (उदारहृदय) होवे—यही उसका वत है।। २॥

स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु
प्रोतं वेद प्राणी भवति । अविकलकरणो भवतीत्येतत् । सर्वमायुरेति । "शतं वर्षाणि सर्वमायुः पुरुषस्य" इति श्रुतेः। ज्योगुज्ज्वलं जीवति । महान्भवति
प्रजादिभिर्महांश्च कीर्त्या । गायत्रोपासकस्यैतद्वतं भवति यन्महामनस्त्वम्, अश्चद्रचित्तः स्यादित्यर्थः ॥ २॥

वह, जो इस प्रकार इस गायत्र-संज्ञक सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान् होता है अर्थात् अविकल इन्द्रियवान् होता है वह पूर्ण आयुक्ता उपभोग करता है। "पुरुषकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है"— ऐसी श्रुति है। ज्योक्—उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; प्रजादिके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। यह जो महामनस्त्व है गायत्रोपासक-का वत है अर्थात् उसे अक्षुद्रचित्त होना चाहिये॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकादराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

## हादश खण्ड

### <del>भ्ह्यक्रिक्ट</del> रथन्तरसामोपासना

अभिमन्थित स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलित स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यित तिन्नधन ५ स शाम्यित तिन्नधन भेतद्रथन्तरमञ्जी प्रोतम् ॥ १॥

अभिमन्थन करता है—यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है—यह प्रस्ताव है, प्रज्वित होता है—यह उद्गीय है, अङ्गार होते हैं—यह प्रति-हार है तथा शान्त होने लगता है—यह निधन है और संविधा शान्त हो जाता है—यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम अग्निमें प्रतिष्ठित है। १॥

अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ-

म्यात् । अग्नेर्धूमो जायते स

प्रस्ताव आनन्तर्यात् । ज्वलति

स उद्गीथो हविःसंबन्धाच्छ्रेष्ठचं

ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स

प्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहतत्वात्।

उपशमः सावशेषत्वादग्नेः संशमो

[ अग्निका ] अभिमन्थन करता है—यह सर्वप्रथम होनेके कारण हिकार है । अग्निसे जो घुआँ उत्पन्न होता है वह इसका पश्चात्वर्ती होनेके कारण प्रस्ताव है । अग्नि जलता है—यह उद्गीथ है; हिवका सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके प्रज्वित होनेकी श्रेष्ठता है । अङ्गार होते हैं—यह प्रतिहार है, क्योंकि अङ्गारोंका प्रतिहरण किया जाता है । अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके कारण उपराम और उसका सर्वथा शान्त हो जानारूप संशम निधन

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भ-वति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्त-इतम् ॥ २ ॥

वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अग्निमें अनुस्यूत जानता है वह ब्रह्मतेजःसम्पन्न और अन्नका मोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है। अग्निकी ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही—यह वत है।। र ॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । ब्रह्म-वर्चसी वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजो ब्रह्मवर्चसम् , तेजस्तु केवलं त्विड्भावः । अन्नादो दीप्ताग्नः। न प्रत्यङ्डग्नेरिममुखो नाचामेन्न भक्षयेत्किश्चिन्न निष्ठी-वेच श्लेष्मनिरसनं च न कुर्या-त्तद्वतम् ॥ २॥ 'स यः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये। ब्रह्मवर्चसी —सदाचार और खाध्यायके निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज 'ब्रह्मवर्चस' कहलाता है, केवल तेज तो लिड-भाव (कान्ति) का नाम है। 'अन्नाद' का अर्थ दीप्ताग्नि है। अग्निकी ओर मुख करके आचमन यानी कुछ भी मक्षण न करे और न निष्ठीवन—श्लेश्मा (कफ) का ही त्याग करे—यह ब्रत है॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वादराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥

## त्रयोदश कण्ड

### ---

वामदेव्यसामोपासना

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह रोते स उद्गीथः प्रति स्त्रीं सह रोते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति ुंतन्निधनमेतद्वाम-देव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १॥

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न काञ्चन परि-हरेत्तद्वतम् ॥ २ ॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । मिथुनी भवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः ।
मिथुनान्मिथुनात्प्रजायत इत्यमोघरेतस्त्वमुच्यते । न काञ्चन काञ्चिदिप स्त्रियं स्वात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्समागमार्थिनीम् , वामदेच्यसामोपासनाङ्गत्वेन विधानात् । एतसादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः ।
वचनप्रामाण्याच धर्मावगतेर्ने प्रतिषेधशास्त्रेणास्य विरोधः ।। २ ।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥

# चतुदेश खण्ड

*बृहत्सामोपासना* 

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथो-ऽपराह्वः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम्॥१॥

उदित होता हुआ सूर्य हिकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याह्वकालिक सूर्य उद्गीथ है, मध्याह्वोत्तरकालिक प्रतिहार है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है॥१॥

उद्यन्सिवता स हिंकारः
प्राथम्यादर्शनस्य । उदितः
प्रस्तावः प्रस्तवनहेतुत्वात्कर्मणाम् । मध्यन्दिन उद्गीथः श्रेष्ठचात्।
अपराद्धः प्रतिहारः पश्चादीनां
गृहान्त्रति हरणात् । यदस्तं
यंस्तिनधनं रात्रौ गृहे निधानात्
प्राणिनाम् । एतद्बृहदादित्थे
प्रोतं बृहत आदित्यदैवत्यत्वात् ॥ १ ॥

उदित होता हुआ जो सूर्य है वह हिंकार है, क्योंकि उसका दर्शन सबसे पहले होता है। उदित हुआ सूर्य कमेंकि प्रस्तवनका हेतु होनेके कारण प्रस्ताव है। मध्याहकालीन सूर्य उत्कृष्ट होनेके कारण उद्गीध है। पशु आदिकोंकों वरोकी ओर ले जानेके कारण अपराह्मसूर्य प्रतिहार है। तथा जो अस्तकों प्राप्त होनेवाला सूर्य है वह सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने घरोंमें निहित करनेवाला होनेसे निधन है। यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। क्योंकि बृहत्का सूर्य ही देवता है। १॥

स य एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीत्यी तपन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता है, तेजस्वी और अनका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन न्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। तपते द्वए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है ॥२॥

न निन्देत्तद्वतम् ॥२॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । तपन्तं (स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है । तपते हुए सूर्यकी निन्दे त्तद्वतम् ॥ २॥ निन्दा न करे—यह [बृहत्सामो-पासकके छिये] नियम है ॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१४॥



## वैरूपसामोपासना

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥

बादल एकत्रित होते है-यह हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है-यह प्रस्ताव है। जल बरसता है—यह उद्गीथ है। बिजली चमकती और कड़कती है—यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है—यह निधन है। यह वैरूप साम मेघमें अनुस्यूत है॥ १॥

अभ्राप्यब्भरणान्मेघ उदक-सेक्तृत्वात् । उक्तार्थमन्यत् । एतद्वै-पर्जन्यस्य रूपत्वाद आदिभिः वैरूप्यम् ॥ १ ॥

जलधारण करनेके कारण बादलोंका नाम 'अम्न' है तथा जल-सेचन करनेवाले होनेसे वे 'मेध' कहलाते हैं। शेष सबका अर्थ पहले रूपं साम पर्जन्ये प्रोतम् । अनेक- | [खण्ड ३ मन्त्र १ में ] कहा जा चुका है। यह 'वैरूप' नामक साम मेघमे अनुस्यूत है । अभादि-रूपसे अनेकरूप होनेके कारण पर्जन्यकी विविधरूपता है ॥१॥

स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपा श्र्श्च सुरूपा श्र्श्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत्तद्-व्रतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूप सामको पर्जन्यमे अनुस्यूत जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है, तथा कीर्त्तिके कारण महान् होता है। बरसते हुए मेवकी निन्दा न करे—यह व्रत है।। २॥

विरूपांश्च सुरूपांश्चाजावि- वह बकरी और भेड़ आदि
प्रभृतीन्पशूनवरुन्धे प्राप्नोती- विरूप एवं सुरूप पशुओका अवरोध
करता है, अर्थात् उन्हें प्राप्त करता
त्यर्थः । वर्षन्तं न निन्देत्तद्व- है। वरसते हुए मेधकी निन्दा न
करे—यह [ वैरूपसामोपासकके
तम् ॥ २॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥



## कोड्या खण्ड

### **₩₩**

## वैराजसा**मो**पासना

वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम्॥१॥

वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीय है, शरद् ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है—यह वैराज साम ऋतुओमें अनुस्यृत है ॥१॥

वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात् । सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत्।१। अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥१॥

### **~&~**&⊗**~**&~

स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजित प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भविति महान्कीर्त्यर्तून्न निन्देत्त-इतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत जानता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण शोभित होता है, वह

पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है, तथा कीर्तिके कारण मी महान् होता है। ऋतुओंकी निन्दा न करे—यह व्रत है।।२॥

एतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजित ऋतुवद्यथर्तव आर्त-वैर्धमैंविराजन्त एवं प्रजादिभि-विद्वानित्युक्तमन्यत् । ऋतून्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

इस वैराज सामको जो ऋतुओं में अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओं के समान विराजता है। जिस प्रकार ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मों के कारण शोभाको प्राप्त होती है उसी प्रकार विद्वान् प्रजा आदिके कारण सुशोभित होता है। और सब अर्थ कहा जा चुका है। ऋतुओं की निन्दा न करे—यह [वैराजसामो-पासकके लिये] नियम है।।२।।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये षोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥



ज्ञहरीसामोपासना

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो चौरुद्रीथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोताः॥१॥

पृथिवी हिकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, बुलोक उद्गीथ है, दिशाएँ प्रतिहार है और समुद्र निधन है—यह शकरीसाम लोकोंमे अनुस्यूत है॥१॥ 'पृथिवी हिकारः' इत्यादि श्रति-पृथिवी हिंकार इत्यादि पूर्व- । वत्। शकर्य इति नित्यं बहु-वत्। शकर्य इति नित्यं बहु-वचनम्, रेवत्य इव। लोकेषु वहुवचनान्त है। 'रेवत्यः' इस पदके समान 'शकर्यः' यह पद सर्वदा बहुवचनान्त है। [यह शकरी-साम] लोकोमें अनुस्यृत है ॥१॥ प्रोताः ॥ १ ॥

स य एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-भेवति महान्कीत्यी लोकान्न निन्देत्तद्रतम् ॥ २॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोमे अनुस्यूत जानता है, लोकवान् होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। छोकोकी निन्दा न करे-यह वत है।२।

लोकी भवति लोकफलेन युज्यत | लोकी होता है अर्थात् लोक-इत्यर्थः । लोकान निन्देत्त-द्वतम् ॥ २॥ सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है। लोकोंकी निन्दा न करे—यह [शकरी-सामोपासकके लिये] नियम है॥२॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१७॥

## अष्टादश खण्ड

<del>→{€€%%}∻</del> रेवतीसामोपासना

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥

बकरो हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीप है, घोड़े प्रतिहार है, और पुरुष निधन है—यह रेवतीसाम पशुओमे अनुस्यूत है ॥१॥

अजा हिंकार इत्यादि पूर्ववत् । 'अजा हिंकारः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत् है । यह [ रेवती-पशुषु प्रोताः ॥ १॥ साम ] पशुओंमे अनुस्यृत है ॥१॥

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान् भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-भवति महान्कीर्त्यो पशून्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओं में अनुस्यूत जानता है, पशुमान् होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा की तिंके कारण भी महान् होता है। पशुओं की निन्दा न करे, यह नियम है।।२॥

पशुक्र निन्देत्तद्भतम् ॥ २॥ पशुओकी निन्दा न करे— यह [रेवतीसामोपासकके लिये] नियम है॥२॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

# एकोनिकिंश खण्ड

## यज्ञायज्ञीयसामोपासना

लोम हिंकारस्त्वक्प्रस्तावो मार्समुद्रीथोऽस्थि प्रति-हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १॥

लोम हिकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीध है, अस्थि प्रतिहार है और मजा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्गोमे अनुस्यृत है॥१॥

लोम हिंकारो देहावयवानां प्राथम्यात् । त्वक्प्रस्ताव
आनन्तर्यात् । मांसम्रद्गीथः श्रैष्ठचात् । अस्थि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् । मज्जा निधनमान्त्यात् । एतद्यज्ञायज्ञीयं नाम
साम देहावयवेषु प्रोतम् ॥ १॥

देहके अवयवों में सर्वप्रथम होने के कारण छोम हिकार है। छोमोके अनन्तर होने के कारण त्वचा प्रस्ताव है। उत्कृष्ट होने के कारण मांस उद्गीथ है। प्रतिहृत होने के कारण अस्थि प्रतिहार है, तथा सबके अन्तमें स्थित होने के कारण मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देहके अवयवों में अनुस्यूत है।।१।।

## 

स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाङ्गी भवति नाङ्गेन विहूर्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाक्षीयात्तद्रतं मज्ज्ञो नाक्षीयादिति वा ॥ २ ॥ वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्गोमें अनुस्यूत जानता है, अङ्गवान् होता है। वह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता; पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण मी महान् होता है। एक वर्षतक मांसमक्षण न करे—यह वत है, अथवा [सर्वदा ही] मांसमक्षण न करे—ऐसा नियम है।।२।।

अङ्गी भवति समग्राङ्गो भव-तीत्यथों नाङ्गेन हस्तपादादिना विहूर्छित न कुटिली भवति पङ्गुः कुणी वेत्यथेः। संवत्सरं संव-त्सरमात्रं मज्ज्ञो मांसानि नाश्नी-यान्न भक्षयेत्। बहुवचनं मत्स्योपलक्षणार्थम्। मज्ज्ञो नाश्नीयात्सर्वदैव नाश्नीयादिति वा तद्भतम्॥२॥

अङ्गी होता है अर्थात् पूर्णाङ्ग होता है। अङ्ग अर्थात् हाथ-एाँव आदिके द्वारा कुटिल यानी लेँगड़ा या इमश्रुरहित नहीं होता। संवत्सरपर्यन्त अर्थात् केवल एक साल मांसमक्षण न करें। 'मज्जः' इस पदमें बहु-वचन मछिलयों को उपलक्षित कराने के लिये हैं [ अर्थात् मांस एवं मत्स्यादि न खाय]। अथवा 'मज्ज्ञों नाश्मीयात्'—सर्वदा ही मांस-मक्षण न करे—ऐसा नियम है।।२॥

-18-11-13:W

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन-विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

# किंश खण्ड

राजनसामोपासना

अग्निर्हिंकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥ १॥

अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रति-हार है, चन्द्रमा निधन है—यह राजनसाम देवताओमे अनुस्यूत है॥१॥

अग्निर्हिकारः प्रथमस्थानत्वात्। वायुः प्रस्ताव आनन्तर्यसामा-न्यात्। आदित्य उद्गीथः श्रै-ष्ठचात्। नश्चत्राणि प्रतिहारः प्रतिहतत्वात्। चन्द्रमा निधनं कर्मिणां तिन्नधनात्। एतद्राजनं देवतासु प्रोतं देवतानां दीप्ति-मत्त्वात्।। १।।

अग्नि हिकार है, क्योंकि उसका स्थान सर्वप्रथम है। आनन्तर्यमे तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव है। उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य उद्गीध है। प्रतिहृत होनेके कारण नक्षत्र प्रतिहार है, तथा चन्द्रमा निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म-काण्डियोका निधन होता है। यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यृत है, क्योंकि देवगण दींप्तिमान् होते हैं॥१॥

**--1>+**}€0\$+**<**1·--

विद्यत्फलम्—

इस उपासनाके विद्वान्को प्राप्त होनेवाला फल---

स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना सलोकता साष्टिता सायुज्यं गच्छति सर्व-

## मायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्यो ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम् ॥ २॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताओके सालोक्य, सार्ष्टित्व (तुल्य ऐश्वर्य) और सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुआंके द्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे—यह इत है।।२॥

एतासामेवाग्न्यादीनां देवतानां सलोकतां समानलोकतां
साष्टिंतां समानिईत्वं सायुज्यं
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्।
वाशब्दोऽत्र छप्तो द्रष्टव्यः।
सलोकतां वेत्यादि । भावनाविशेषतः फलविशेषोपपत्तेः।
गच्छति प्रामोति। समुच्चयानुपपत्तेश्व। ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्भतम्।
"एते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्राह्मणाः"
इति श्रुतेर्ब्राह्मणनिन्दा देवतानिन्दैवेति॥ २॥

इन अग्नि आदि देवताओंकी ही सलोकता—समानलोकता, सार्ष्टिता ऐश्वर्य, --समान सायुज्य-परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात् एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो जाता है। यहाँ 'वा' शब्द छप्त समझना चाहिये । अतः 'सलोकतां वा' इत्यादि पाठ जानना चाहिये। क्योंकि भावनाविशेषसे फळविशेप-की उत्पत्ति होती है और इन सब फलोका समुचय होना [ अर्थात् एक ही उपासकको इन सब फलोका प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है । ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे-यह इस प्रकारके उपासकके नियम है। "ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही हैं" ऐसी श्रुति होनेसे ब्राह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

# एकिका खण्ड

## सर्वविषयक सामोपासना

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः प्रस्तावोऽग्नि-वीयुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वया<sup>५</sup>सि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥ १॥

त्रयीविद्या हिकार है। ये तीन लोक प्रस्ताव है। अग्नि, बायु और आदित्य—ये उद्गीथ है। नक्षत्र, पक्षी और किरणें—ये प्रतिहार है। सर्प, गन्धर्व और पितृगण—ये निधन है। यह सामोपासना सबमे अनुस्यूत है॥१॥

त्रयी विद्या हिंकारः । अग्न्या-दिसाम्न आनन्तर्यं त्रयीविद्याया अग्न्यादिकार्यत्वश्रुतेः । हिंकारः प्राथम्यात्सर्वकर्तव्यानाम् । त्रय इमे लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा इति प्रस्तावः । अग्न्यादीनामुद्रीथत्वं श्रेष्ठचात् । नक्षत्रादीनां प्रतिहृत-

त्रयीविद्या हिकार है। त्रयीविद्या अग्नि आदिका कार्य है—ऐसी श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि आदि सामोपासनाके पश्चात् कही गयी है। सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भमें होनेके कारण त्रयीविद्या हिकार है। उसके कार्य होनेके कारण ये तीन छोक उसके पश्चात्वर्ती है, अतः ये प्रस्ताव है। उत्कृष्टताके कार्ण अग्नि आदिका उद्गीयत्व बतलाया गया है। तथा प्रतिहृत होनेके कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है।

त्वात्प्रतिहारत्वम् । सर्पादीनां धकारसामान्यानिधनत्वम् । एतत्साम नामविशेषाभावा-त्सामसम्रदायः सामशब्दः सर्व-सिन्प्रोतम् । त्रयीविद्यादि हि त्रयीविद्यादिदृष्ट्या हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः। अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु प्रोतं यद्यत्साम तद्दष्टचा तदु-पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टि-विशेषेणाज्यस्येव संस्कार्यत्वात 11 8 11

और धकारमें समानता होनेके कारण संपीदिका निधनत्व बतलाया गया है।\*

यह साम-किसी नामविशेष-होनेके कारण का अभाव सामसमुदाय अर्थात् 'साम' शब्द सबमे अनुस्यत है । त्रयोविद्या आदि हो सब कुछ हैं; तथा त्रयी-विद्या आदि दृष्टिसे ही हिकार आदि सामभक्तियोकी उपासना करनी चाहिये। पीछे बतलायी हुई सामो-पासनाओंमे भी जिन-जिनमे जो-जो साम अनुस्यत है इन त्रयीविद्या आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये । ('पत्यावेक्षित-माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार पहाकी दृष्टि पड्नेसे । जैसे आज्य संस्कारयक्त होता है उसी प्रकार सभी कमीग दृष्टिविशेषसे ही संस्कार किये जाने योग्य हैं ॥१॥

सर्वविषयसामविदः फलम्

सर्वविषयक सामके विद्वान्को मिलनेवाला फल—

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्योतं वेद सर्वे इ

<sup>\*</sup> यहाँ 'सर्प' शब्दका पर्योय 'विषधर', 'फणधर' आदि कोई धकारविशिष्ट शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २ । २ । १ के भाष्यमे भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीय बतलाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका प्रहण किया है ।

वह, जो इस प्रकार सबमे अनुस्यूत इस सामको जानता है सर्व-रूप हो जाता है ॥२॥

सर्वे ह भवति सर्वेश्वरो भव-तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभावे हि दिवस्थेभ्यो बलिप्राप्त्यनुप-पत्तिः ॥ २॥

सर्व हो जाता है अर्थात् सर्वेश्वर हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओ-मे स्थित पुरुषोंसे बिल प्राप्त होना सम्भव नहीं है ॥२॥

## 

सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष

तदेष श्लोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥

इसी विषयमे यह मन्त्र भी है—जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बतलाये गये है उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है।।३॥

तदेतिसिन्नर्थ एव श्लोको मन्त्रोऽप्यस्ति । यानि पञ्चधा पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविभागैः प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी-विद्यादीनि तेभ्यः पञ्चत्रिकेभ्यो ज्यायो महत्तरं परं च व्यति-रिक्तमन्यद्वस्त्वन्तरं नास्ति न विद्यत इत्यर्थः । तत्रैव हि सर्व-स्यान्तर्भावः ॥ ३॥

इसी अर्थमें यह रलोक यानी मन्त्र भी है । हिकारादि-विभागों द्वारा जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन-तीन है यानी त्रयीविद्या आदि है, उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट— महान् और उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नही है—यह इसका तात्पर्य है। अर्थात् उन्हों में सम्पूर्ण वस्तुओं-का अन्तर्भाव हो जाता है।।३॥

यस्तद्वेद स वेद सर्वे सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्वेमस्मीत्युपासीत तद्रतं तद्रतम् ॥ ४॥ जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ बिछ समर्पित करती हैं। 'मैं सब कुछ हूँ' इस प्रकार उपासना करे—यह नियम है, यह नियम है।।।।

यस्तद्यथोक्तं सर्वात्मकं साम वेद स वेद सर्वं स सर्वज्ञो भव-तीत्यर्थः । सर्वा दिश्चः सर्वदि-क्स्या असा एवंविदे बिलं भोगं हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सर्व-मस्सि भवामीत्येवमेतत्सामोपा-सीत तस्यैतदेव व्रतम् । द्विरुक्तिः सामोपासनसमाप्त्यर्था ।। ४ ॥

जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक सामको जानता है, वह सबको जानता है; अर्थात् वह सर्वज्ञ हो जाता है। सम्पूर्ण दिशाएँ—सम्पूर्ण दिशाओमें स्थित पुरुष इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकके प्रति बिल यानी भोग उपस्थित करते हैं, अर्थात् उसे भोगोकी प्राप्ति कराते है। 'मैं सब कुछ हूँ' इसी प्रकार इस सामकी उपासना करे—उस उपासकके लिये यही नियम है। यहाँ जो द्विरुक्ति है वह सामो-पासनाकी समाप्तिके लिये है।।।।।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२१॥



# हाबिंश खण्ड

विनर्दिगणविशिष्ट सामोपासना

सामोपासनप्रसङ्गेन गान-विशेषादिसंपदुद्गातुरुपदिश्यतेः फलविशेषसंबन्धात ।

सामोपासनाके प्रसङ्गसे उद्गाता-को गानविशेषादि सम्पत्तिका उपदेश किया जाता है, क्योंकि इससे , फलविशेषका सम्बन्ध होता है——

विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यमेरुद्रीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु श्रुक्ष्णं वायोः श्रुक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य ऋौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत् ॥ १ ॥

सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ; वह पशुओके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है। प्रजापतिका उद्गीथ अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और ख़क्ष्ण ( सरलतासे उचारण किये जाने योग्य ) है, इन्द्रका शुरुण और बलवान् है, बृहस्पति-का क्रीञ्च ( क्रीञ्चपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त ( भ्रष्ट ) है । इन सभी उद्गोथोंका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीथ-का ही परित्याग कर दे ॥१॥

विशेष ऋषभक् जितसमोऽस्या-

विनर्दि विशिष्टो नर्दः स्वर- | विनर्दि-जिसका नर्दे यानी खरविशेष ऋपभ (बैल) के शब्द-के समान विशिष्ट है वह विनर्दि-गान है, यहाँ 'गान' शब्द वाक्य-स्तीति विनर्दि गानमिति वाक्य- शिष है। वह विनर्दि गान पशुओंके

१. 'आदि' शब्दसे स्वर एवं वर्णादि समझने चाहिये।

शेषः । तच साम्नः संबन्धि पश्च-भ्यो हितं पशच्यमग्नेरग्निदैवत्यं चोद्गीथ उद्गानम् । तदहमेवं विशिष्टं वृणे प्रार्थय इति कश्चि-द्यजमान उद्घाता वा मन्यते । अनिरुक्तोऽम्रकसम इत्यविशे-षितः प्रजापतेः प्रजापतिदैवत्यः स गानविशेषः, आनिरुक्त्या-त्य्रजापतेः । निरुक्तः स्पष्ट: सोमस्य सोमदैवत्यः स उद्गीथ इत्यर्थः। मृदु श्रक्षणं च गानं वायोर्वायुदैवत्यं तत् । श्रक्षणं वलवच प्रयताधिक्योपेतं चेन्ट-स्यैन्द्रं तद्गानम् । क्रौश्चं क्रौश्च-पश्चिनिनाद समं बृहस्पतेब हिस्पत्यं तत । अपध्वान्तं भिन्नकांस्य-स्वरसमं वरुणस्यैतद्वानम् । तान् सर्वानेवोपसेवेत प्रयुद्धीत वारुणं त्वेवैकं वर्जयेत् ॥१॥

लिये हितकर और अग्निदेवता-सम्बन्धी उद्गीथ—उद्गान है। इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका मै वरण करता हूँ अर्थात् उसके लिये प्रार्थना करता हूँ—इस प्रकार कोई यजमान अथवा उद्गाता मानता है।

प्रजापतिका जो गानविशेष है वह अनिरुक्त है अर्थात् अमुकके तुल्य है--इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजा-पति भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं किया जाता । सोमका अर्थात् सोमदेवतासम्बन्धी जो उद्गीथ है वह निरुक्त यानी स्पष्ट है। गान मृदु और श्लक्ष्ण है वह वायुका यानी वायुदेवतासम्बन्धी है। जो इलक्ष्ण और बलवान् यानी अधिक प्रयतकी अपेक्षावाला है वह इन्द्रका यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो क्रौञ्च यानी क्रौञ्चपक्षीके शब्दके समान है वह बृहस्पतिका यानी बृहस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है। अपध्वान्त अर्थात् फूटे हुए काँसेके स्वरके समान जो है वह वरुणदेवता-सम्बन्धी गान है। उन सभीका सेवन अर्थात् प्रयोग करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे।१।

### स्तवनके समय ध्यानका प्रकार

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमाना-यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥

मै देवताओं के लिये अमृतत्वका आगान (साधन) करूँ—इस प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे। पितृगणके लिये खधा, मनुष्यों के लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं), पशुओं के लिये तृण और जल, यजमानके लिये खगलों क और अपने लिये अन्नका आगान करूँ—इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित हो कर स्तुति करे।।२॥

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि साधयानि । स्वधां पितृभ्य आ-गायान्याशां मनुष्येभ्य आशां प्राधितमित्येतत् । तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमाना-यान्नमात्मने मह्ममागायानीत्ये-तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन-प्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः स्तुवीत ॥ २ ॥ मै देवताओं के लिये अमृतत्वका आगान—साधन करूँ; पितृगणके लिये खधाका आगान करूँ; मनुष्यों के लिये आशा यानी प्रार्थित वस्तुका [साधन करूँ]। पशुओं के लिये तृण और जल, यजमानके लिये खर्गलों के, और अपने लिये अन्नका आगान करूँ—इस प्रकार इन बातों का मनसे ध्यान—चिन्तन करते हुए खर, ऊष्म और व्यञ्जनादिके उच्चारणमे प्रमादरहित हो कर स्तुति करे।।२॥

## स्वरादि वर्णोकी देवात्मकता

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्वे ऊष्माणः प्रजापते-रात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषूपाल- भेतेन्द्र शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ ३॥

सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा है, समस्त जम्मवर्ण प्रजापितके आत्मा है, समस्त स्पर्शवर्ण मृत्युके आत्मा हैं। [इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि कोई पुरुष खरोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वहीं तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥

सर्वे खरा अकारादय इन्द्रस्य बलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा-वयवस्थानीयाः । सर्वे ऊष्माणः शषसहादयः प्रजापतेर्विराजः कश्यपस्य वात्मानः । सर्वे स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि मृत्योरात्मानः ।

तमेवंविदसुद्गातारं यदि
कश्चित्स्वरेषूपालभेत स्वरस्त्वया
दुष्टः प्रयुक्त इत्येवसुपालब्ध
इन्द्रं प्राणमीश्वरं शरणमाश्रयं
प्रपन्नोऽभूवं स्वरान्प्रयुद्धानोऽहं
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां
प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं
दास्यतीत्येनं ब्रुयात् ॥ ३ ॥

अकारादि सम्पूर्ण खर, बल ही जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी प्राणके आत्मा अर्थात् देहावयव-स्थानीय है । शष सह आदि समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापितके अर्थात् विराट्या कस्यपके आत्मा है । क आदि सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण यानी व्यञ्जन मृत्युके आत्मा है ।

इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको यदि कोई पुरुष खरोमे उपालम्म दे—'त्ने दोषयुक्त खरका प्रयोग किया है'—इस प्रकार उपालम्म दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे कि स्वरोंका प्रयोग करते समय मै इन्द्र अर्थात् प्राणरूप ईश्वरके शरणागत—आश्रित था; अतः तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह इन्द्रदेव ही देगा ॥२॥ अथ यद्येनमूष्मसूपालभेत प्रजापति र शरणं प्रपन्नोऽभूवं स ला प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येन र स्पर्शे-षूपालभेत मृत्यु र शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति धक्ष्य-तीत्येनं ब्र्यात्॥ ४॥

और यदि कोई इसे जन्मवर्णोंके उच्चारणमे दोष प्रदर्शित करे तो उसमें कहे कि 'मै प्रजापतिके शरणागत था वहीं तेरा मर्दन करेगा।' और यदि कोई इसे स्पर्शोंके उच्चारणमें उलाहना दे तो उससे कहे कि 'मै मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वहीं तुझे दग्ध करेगा'॥४॥

अथ यद्येनमृष्मसु तथैवोपा-लभेत प्रजापति शरणं प्रपन्नो-ऽभ्वं स त्वा त्वां प्रति पेक्ष्यति । संचूर्णयिष्यतीत्येनं ब्र्यात् । अथ यद्येनं स्पर्शेष्ट्रपालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नोऽभृवं स त्वा त्वां प्रति धक्ष्यति मसीकरिष्यतीत्येनं । ब्रूयात् ॥ ४॥

और यदि उसी प्रकार कोई
पुरुप इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमे
दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे
कहे कि 'मै प्रजापितकी शरणको
प्राप्त था; वहीं तुझे पीसेगा अर्थात्
[तेरे मदको ] अच्छी तरह चूर्ण
करंगा ।' और यदि कोई इसे
स्पर्शोके उच्चारणमें उठाहना दे तो
उससे कहे कि 'मै मृत्युके शरणागत
था वहीं तुझे दग्ध यानी भस्मीभूत
करेगा'॥४॥



वर्णोंके उच्चारणकालमें चिन्तनीय

सर्वे खरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति सर्वे ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभि-निहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥

सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उचारण किये जाने चाहियें; अतः [ उनका उचारण करते समय ] 'मैं इन्द्रमें बलका आधान करूँ' ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। सारे उष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते है [अतः उन्हें बोळते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि] 'मै प्रजापितको आत्मदान करूँ'। समस्त स्पर्शवणीं-को एक-दूसरेसे तिनक भी मिळाये बिना ही बोळना चाहिये और उस समय 'मै मृत्युसे अपना परिहार करूँ' [ऐसा चिन्तन करना चाहिये]॥५॥

यत इन्द्राद्यात्मानः खराद-योऽतः सर्वे स्वरा घोषवन्तो बल-वन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्द्रे बलं ददानि बलमादधानीति। सर्व ऊःमाणोऽग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता बहि-रप्रक्षिप्ता विवृता विवृतप्रयत्नोपे-ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानीति । सर्वे स्पर्शा लेशेन शनकैरनभिनिहिता अनभिनि-क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं बालानिव शनकैः परिहरद्भिर्मु-त्योरात्मानं परिहराणीति॥ ५॥

क्योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप है, अतः सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बलयक्त बोले जाने चाहियें। तथा [ उस समय ] 'मै इन्द्रमें बलका आधान करूँ' ऐसा िचिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार समस्त जन्म-वर्ण अग्रस्त—भीतर बिना कराये हुए, अनिरस्त--बाहर बिना निकाले हुए और विवृत-विवृत प्रयहसे युक्त उचारण किये जाने चाहिये और [ उनका उचारण करते समय ] 'मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ'ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। तथा सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण छेशमात्र-थोडे-से भी अनमिनिहित-परस्पर बिना मिले हुए बोलने चाहिये और उस समय यह चिन्तन करना चाहिये कि ] जिस प्रकार लोग बालोको धीरे-धीरे उठाते हैं उसी प्रकार मै अपनेको धीरे-धीरे मृत्यसे हटाऊँ।५।

## इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२२॥

१. वणोंके स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत और सवृत ये चार प्रयत्न होते हैं। इनमे स्वर और ऊष्मोका विवृत, स्पर्शोंका स्पृष्ट, अन्तःस्थोंका ईषत्स्पृष्ट और हस्व अवर्णका संवृत प्रयत्न होता है।

# ज्रयोभिंश खण्ड

## <del>्राश्चित्रं ।</del> तीन धर्मस्कन्ध

आङ्कारस्योपासनविध्यर्थं त्रयो धर्मस्कन्धा इत्याद्यारम्यते । नैवं मन्तव्यं सामावयवभूतस्यैवो-द्वीथादिलक्षणस्योङ्कारस्योपास-नात्फलं प्राप्यत इति । किं तर्हिं ? यत्सवेरिप सामोपासनैः कर्म-भिश्वाप्राप्यं तत्फलममृतत्वं केव-लादोङ्कारोपासनात्प्राप्यत इति । तत्स्तुत्यर्थं सामप्रकरणे तदु-पन्यासः—

ओङ्कारोपासनाका विधान करने-के लिये 'त्रयो धर्मस्कन्धाः' इत्यादि प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक-मात्र सामके अवयवभूत उद्गीथादि-ओङ्कारकी ही उपासनासे फलकी प्राप्ति होती है । तो फिर क्या बात है ? िऐसा प्रश्न होनेपर कहते है-] जो सभी सामोपासनाओ और कर्मोंसे भी अप्राप्य है अमृतत्वरूप फल केवल ओङ्कारी-पासनासे ही प्राप्त हो जाता है। अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो-पासनाके प्रकरणमें उसका उपन्यास किया जाता है--

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम-स्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयो-ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मस्स्थोऽमृतत्वमेति ॥ १ ॥

धर्मके तीन स्कन्ध (आधारस्तम्भ) है—यज्ञ, अध्ययन और दान— यह पहला स्कन्ध है। तप ही दूसरा स्कन्ध है। आचार्यकुलमें रहनेवाला ब्रह्मचारी, जो आचार्यकुळमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्यलोकके भागी होते है। ब्रह्ममे सम्यक् प्रकारसे स्थित चित्रश्रीश्रमी संन्यासी ने अमृतत्वको प्राप्त होता है।।१॥

त्रयस्त्रसंख्याका धर्मस्य
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा
इत्यर्थः । के ते ? इत्याह—
यज्ञोऽग्निहोत्रादिः । अध्ययनं
सिनयमस्य ऋगादेरभ्यासः ।
दानं बहिर्वेदि यथाशक्तिद्रव्यसंविभागो भिक्षमाणेभ्यः। इत्येष
प्रथमो धर्मस्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वात्तिवर्वर्वकेन गृहस्थेन
निर्दिश्यते । प्रथम एक इत्यर्थो
द्वितीयतृतीयश्रवणान्नाद्यार्थः ।

तप एव द्वितीयस्तप इति
कृच्छ्चान्द्रायणादि तद्वांस्तापसः
परिव्राड् वा न ब्रह्मसंस्थ आश्रमधर्ममात्रसंस्थो ब्रह्मसंस्थस्य त्वमृतत्वश्रवणात् । द्वितीयो धर्मस्कन्धः ।

धर्मस्कन्ध-धर्मके स्कन्ध यानी धर्मके विभाग त्रयः अर्थात् तीन संख्यावाले है। वे कौन-से हैं? इसपर कहते है, यज्ञ—अग्निहोत्रादि, अध्ययन-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका अभ्यास और दान-वेदीके बाहर भिक्षा माँगनेवालोको यथाशक्ति धन देना-इस प्रकार यह पहला धर्म-स्कन्ध है। यह धर्म गृहस्थसम्बन्धी होनेके कारण उसका अनुष्ठान करनेवाले गृहस्थरूपसे निर्देश किया जाता है। यहाँ 'प्रथम' शब्दका अर्थ एक है, श्रुतिमें 'द्वितीय तृतीय' शब्द होनेसे इसका प्रयोग आद्य अर्थमे नहीं किया गया।

तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है। 'तप' इस शब्दसे कृच्छ्चान्द्रायणादि समझने चाहियें, उनसे युक्त तपस्ती या परिवाजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं बल्कि जो केवल आश्रमधर्ममें ही स्थित है; क्योंकि श्रुतिने ब्रह्मनिष्ठके लिये तो अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी है। यह दूसरा धर्मस्कन्ध है।

ब्रह्मचार्याचार्यकुले वस्तुं श्रीलमस्येत्याचार्यकुलवासी । अत्यन्तं यावजीवमात्मानं निय-मैराचार्यकुलेऽवसादयन्क्षपयन्देहं तृतीयो धर्मस्कन्धः। अत्यन्त-मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति गम्यते। उपकुर्वाणस्य स्वाध्या-यग्रहणार्थत्वात्र पुण्यलोकत्वं ब्रह्मचर्येण।

सर्व एते त्रयोऽप्याश्रमिणो
यथोक्तैर्धमें पुण्यलोका भवन्ति।
पुण्यो लोको येषां त इमे पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति।
अविश्वष्टस्त्वनुक्तः परित्राड् ब्रह्मसंस्थो ब्रह्मणि सम्यक्स्थितः सोऽमृतत्वं पुण्यलोकविलक्षणममरणभावमात्यन्तिकमेति नापेक्षिकं
देवाद्यमृतत्वयत् पुण्यलोकात्।

जिसका खभाव आचार्यकुलमे निवास करनेका है वह आचार्यकुल-वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त अर्थात् यावज्ञीवन अपनेको नियमों-द्वारा आचार्यकुलमे ही अवसन्न करता रहता है यानी अपने देहको क्षीण करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्ध है। 'अत्यन्तम्' इत्यादि विशेपणोसे यह जाना जाता है कि यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अभिप्रेत है, क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य खाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा पुण्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती।

ये सभी अर्थात् तीनो आश्रमोन वाले उपर्युक्त धर्मोंके कारण पुण्य-लोकोंके भागी होते हैं। जिन्हें पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक कहलाते हैं। इनसे बचा हुआ, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया वह चतुर्थ परिवाजक ब्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्यक् प्रकारसे स्थित होकर अमृतत्वको—पुण्यलोकोसे भिन्न आत्यन्तिक अमरणभावको प्राप्त हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके समान उसका अमृतत्व आपेक्षिक नहीं होता, क्योकि यहाँ पुण्यलोकसे अमृतत्वका पृथक् विभाग किया गया है। यदि च पुण्यलोकातिशयमात्रममृतत्वमभविष्यत्ततः पुण्यलोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत् ।
विभक्तोपदेशाचात्यन्तिकममृतत्वमिति गम्यते ।

अत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः प्रणवसेवास्तुत्यर्थं न तत्फलवि-ध्यर्थम् । स्तुतये च प्रणवसेवाया आश्रमधर्मफलविधये चेति हि भिद्येत वाक्यम् । तसात्म्मृति-सिद्धाश्रमफलानुवादेन प्रणवसे-वाफलममृतत्वं ब्रुवन्प्रणवसेवां पूर्णवर्मणः सेवा स्तौति । यथा भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्म-णस्त सेवा राज्यतुल्यफलेति तद्वत् ।

प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म तत्प्रतीकत्वात् । "एतद्वचेवाश्चरं

यदि पुण्यलोकका अतिशयमात्र (अधिकता) ही अमृतत्व होता तो पुण्यलोकरूप ही होने के कारण इस-का उससे पृथक वर्णन न किया जाता। अतः पृथक् उपदेश किया जाने के कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है।

यहाँ जो आश्रमधर्मीके फलोका उल्लेख किया है वह प्रणवोपासना-की स्तुतिके छिये ही है, उनके फलोंका विधान करनेके लिये नही है। परन्तु यदि यह कहा जाय कि 'यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके छिये और आश्रमधर्मके फलका विधान करनेके लिये भी हैं तो वाक्यभेद हो जायगा । अतः यह मंत्र स्मृति-प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद-द्वारा 'प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है' यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी हो स्तुति करता है। जिस प्रकार ि कोई कहे कि ] पूर्णवर्माकी सेवा भोजन-वस्त्रमात्र फल देनेवाली है और राजवर्माकी सेवा समान फल देनेवाली है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये।

प्रणव ही वह सत्य परब्रह्म है, क्योंकि यह उसका प्रतीक है। ब्रह्म एतद्धचेवाक्षरं परम्" (क॰ उ॰ १।२। १६) इत्याद्या-म्नायात्काठके युक्तं तत्सेवातो-ऽमृतत्वम् ।

अत्राहः केचिचतुर्णामाश्रमि-णामविशेषेण स्वकर्मा-परमतोप-नुष्ठानात्प्रण्यलोकतेहो-न्यामः ज्ञानवर्जितानां क्ता सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति। नात्र परिव्राडवशेषितः । परि-ब्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमाश्च तप एवेति 'तप एव द्वितीयः' परि-तपःशब्देन त्राट्तापसौ गृहीतौ । अतस्तेषा-मेव चतुर्णां यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव-सेवकः सोऽमृतत्वमेतीतिः चत्-र्णामधिकृतत्वाविशेषात् ब्रह्मसं-स्थत्वेऽप्रतिषेधाच । स्त्रकर्मच्छिदे च ब्रह्मसंस्थतायां सामध्यीप-पत्तेः।

कठोपनिषद्मे ''यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है" इत्यादि श्रुति होनेसे उसकी सेवाद्वारा अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित ही है।

यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते है कि इस मन्त्रमे 'ये सभी पुण्यलोकके भागी होते हैं इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित चारो ही आश्रमियोको समानरूपसे अपने-अपने धर्मोका पालन करनेसे पुण्यलोकको प्राप्ति बतलायी गयी है। इनमे परित्राजकको भी छोड़ा नही है। परिवाजकके भी ज्ञान, यम और नियम--ये तप ही है, अतः 'तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है' इस वाक्यमें 'तप' शब्दसे परित्राजक और वान-प्रस्थ दोनोंका प्रहण किया गया है। अतः उन चारोहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणवोपासक होता है वही अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चारोंका ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठामे भी किसीका प्रतिषेध नहीं किया गया, क्योंकि अपने-अपने कर्मोके अनुष्ठानसे अवकाश मिलने-पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका सामर्थ्य होना सम्भव है।

न च यववराहादिशब्दवह्र-ह्यसंस्थशब्दः परिवाजके रूढः. ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तम्रपादाय प्रवृत्तत्वात् । न हि रूढिशब्दा निमित्तम्रपाददते । सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संस्थि-तिस्तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थशब्दं परिव्राडेक-विषये संकोचे कारणाभावानि-रोद्धुमयुक्तम् । न च पारित्राज्या-श्रमधर्ममात्रेणामृतत्वम्, ज्ञाना-नथक्यप्रसङ्गात् । पारित्राज्यधर्मयुक्तमेव ज्ञान-ममृतत्वसाधनमिति चेन्नः आश्रमधर्मत्वाविशेषात् । धर्मो

ज्ञानविशिष्टोऽमृतत्व-

साधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्मा-

वा

इसके सिवा 'यव' और 'वराह' आदि राब्दोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ' परिवाजकमें भी नहीं है. क्योंकि यह ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्तको ही प्रवृत्त हुआ है। रूढ शब्द किसी निमित्तको खीकार नहीं करते । और ब्रह्ममें सभीकी स्थिति होनी सम्भव है । अतः जहाँ-जहाँ भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है उसी-उसी निमित्तवानुका वाचक होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि-ब्राटका ही वाचक है--ऐसे संकोच-का कोई कारण न होनेसे उसे उसी अर्थमे निरुद्ध करना उचित नही है। इसके सिवा पारिवाज्य (संन्यास) आश्रमधर्ममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त होना सम्भव नही है, क्योंकि इससे ज्ञानकी निरर्थकताका प्रसङ्ग उप-स्थित हो जाता है।

यदि कहो कि पारिव्राज्यधर्म-सिंहत ही ज्ञान अमृतत्वका साधन है, तो ऐसा कहना ठीक नही, क्योंकि आश्रमधर्मत्वमे अन्य आश्रमो-के धर्मोंसे उसमे कोई विशेषता नहीं है । अथवा यदि यों कहो कि ज्ञानविशिष्ट धर्म ही अमृतत्वका साधन है तो यह नियम भी समस्त णामविशिष्टम् । न च वचनमस्ति परिवाजकस्यैव ब्रह्मसंस्थस्य मोश्रो नान्येषामिति। ज्ञानान्मोश्र इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः। तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः खाश्रम-विहितकर्मवतां सोऽमृतत्वमेतीति। नः कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यय-योर्विरोधात्। कर्त्रा-पूर्वोपन्यस्त-दिकारकक्रियाफल-मतनिराकरणम् भेदप्रत्ययवत्त्वं हि निमित्तमुपादायेदं कुविंदं मा कार्षीरिति कर्मविधयः प्रवृत्ताः । तच निमित्तं न शास्त्रकृतम्, सर्वप्राणिषु दर्शनात् । "सद्ः एकमेवाद्वितीयम्'' (छा० उ० ६ । २ । १) "आत्मैवेदं सर्वम्" (छा॰ उ॰ ७। २५। २) "ब्रह्मै-वेदं सर्वम्'' ( नृसिंहो० उ० ७) इति शास्त्रजन्यः प्रत्ययो विद्या-रूपः खाभाविकं क्रियाकारक-फलभेदग्रत्ययं कर्मविधिनिमित्त-

आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है। ऐसा कोई शास्त्रवाक्य भी नहीं है कि एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, औरोको नहीं। ज्ञानसे मोक्ष होता है—यही सम्पूर्ण उपनिषदोक्ता सिद्धान्त है। अतः अपने-अपने आश्रमधर्मका पालन करनेवालोमे जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त होगा।

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय और ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोमे परस्पर विरोध है। कर्ता आदि कारक, क्रिया और फलके भेदसे युक्त होनारूप निमित्तको छेकर ही 'यह करो' ओर 'यह मत करों' इस प्रकारकी कर्म-विधियाँ प्रवृत्त होती है । और वह निमित्त शास्त्रका किया हुआ नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियोमें देखा जाता है। "एक ही अद्वितीय सत "यह सब आत्मा ही है" "यह सब ब्रह्म ही है" शास्त्रजनित प्रत्यय है वह कर्मविधिनिमित्तक खाभाविक क्रिया, कारक और फल-भेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये

मनुपमृद्य न जायते । भेदाभेद-प्रत्यययोर्विरोधात् । न हि तैमि-रिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुप-मृद्य तिमिरापगमे चन्द्राद्येकत्व-प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या-प्रत्यययोर्विरोधात् ।

तत्रैवं सित यं भेदप्रत्ययम्रपा-दाय कर्मविधयः परिवाज एत्र प्रवृत्ताः स यस्यो-प्रमिद्दिः "सद्

एकमेवाद्वितीयम्" (छा० उ० ६।२।१) "तत्सत्यम्" (छा० उ०६।८।७) "विकारभे-दोऽनृतम्" इत्येतद्वाक्यप्रमाण-जनितेनैकत्वप्रत्ययेन स सर्व-कर्मभ्यो निष्टत्तो निमित्तनिष्टत्तेः। स च निष्टत्तकर्मा ब्रह्मसंस्थ उच्यते स च परिव्राडेवान्यस्या-संभवात्।

अन्यो ह्यनिष्टत्तभेदप्रत्ययः सोऽन्यत्पश्यञ्श्रण्वन्मन्यानो वि-जानिन्नदं कृत्वेदं प्राप्तुयामिति हि मन्यते । तस्यैवं कुर्वतो न उत्पन्न नहीं होता, क्योंिक भेद और अभेद प्रत्ययोमे परस्पर विरोध है। तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर-रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद-प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती, क्योंिक ज्ञान और अज्ञानकी प्रतीतियोमे परस्पर विरोध है।

ऐसी अवस्थामे, जिस मेदप्रत्ययको स्वीकार कर कर्मविधियाँ
प्रवृत्त हुई हैं वह मेदप्रत्यय जिसका
"एक ही अद्वितीय सत् है"
"वही सत्य है" "विकाररूप मेद
मिध्या है" इत्यादि वाक्यप्रमाणजित एकत्वप्रत्ययके द्वारा नष्ट हो
गया है वही कर्मविधिके निमित्तकी
निवृत्त हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मोसे
निवृत्त हो जाता है, वह कर्मोसे
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ
कहा जाता है और वह परिवाजक
ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके
लिये ऐसा होना असम्भव है।

उससे भिन्न जिसका भेदप्रत्यय निवृत्त नहीं हुआ है वह अन्य पदार्थोंको देखता, सुनता, मानता और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे प्राप्त करूँगा' यह मानता है। ऐसा करनेवाले उस पुरुपको ब्रह्मनिष्ठता ब्रह्मसंस्थता । वाचारम्भणमात्र-विकारानृताभिसंधिप्रत्ययवत्त्वा-त् । न चासत्यमित्युपमर्दिते भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कर्त-व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप-पद्यते । आकाश इव तलमल-बुद्धिविंवेकिनः ।

उपमर्दितेऽपि भेदप्रत्यये कर्मभयो न निवर्तते चेत्प्रागिव भेदप्रत्ययोपमर्दनादेकत्वप्रत्ययविधायकं वाक्यमप्रमाणीकृतं स्थात् ।
अभक्ष्यभक्षणादिप्रतिषेधवाक्यानां प्रामाण्यवद्यक्तमेकत्ववाक्यस्यापि प्रामाण्यम्; सर्वोपनिषदां
तत्परत्वात् ।

कर्मविधीनाम- कर्मविधीनामप्रामा-प्रामाण्यनिरसनम् ण्यप्रसङ्ग इति चेत्?

नः अनुपमर्दितभेदप्रत्ययव-त्पुरुषविषये प्रामाण्योपपत्तेः,स्व-मादिप्रत्यय इव प्राक्प्रबोधातु । नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा-रम्भणमात्र विकारमें मिध्याभिनिवेश-रूप प्रतीति करनेवाला होता है। यह असत्य है—इस प्रकार भेदप्रतीतिके बाधित हो जानेपर उसमे 'यह सत्य है, इससे मुझे यह कर्तव्य है' ऐसी प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष-को आकाशमे तलमलबद्धि होनी।

यदि भेदप्रतीतिके निरस्त हो जानेपर भी बोधवान् पुरुष भेदज्ञान-की निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान कर्मोंसे निवृत्त नहीं होता तो वह मानो एकत्वविधायक वाक्योंको अप्रामाणिक सिद्ध करता है। अमध्य-भक्षणका प्रतिपेध करनेवाळे वाक्योंके प्रामाण्यके समान एकत्व-प्रति-पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषदें भी उसीका प्रतिपादन करनेमें तत्पर है।

पूर्व ० — इस प्रकार तो कर्मविधियो-की अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित हो जायगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, जिस पुरुषका भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके सम्बन्धमे उनकी प्रामाणिकता हो सकती है, जिस प्रकार कि जागनेसे पूर्व खप्तादिका ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। विवेकिनामकरणात्कर्मविधि-प्रामाण्योच्छेद इति चेत् ?

न, काम्यविध्यनुच्छेददर्शनात्। न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येवं

विज्ञानवद्भिः काम्यानि कर्माणि

नातुष्ठीयन्त इति काम्यकर्मविधय

उच्छिद्यन्तेऽनुष्टीयन्त एव कामि-

मिरिति । तथा ब्रह्मसंस्थैब्रह्मवि-

द्भिर्नानुष्ठीयन्ते कर्माणीति न

तद्विधय उच्छिद्यन्तेऽब्रह्मविद्भिर-

नुष्टीयन्त एवेति ।

परिव्राजकानां भिक्षाचरणा-

दिवदुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि गृ-

हस्थादीनामग्निहोत्रादिकर्मानिष्ट-चिरिति चेत ?

नः प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष-

प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात् । न हि

पूर्व ० - किन्तु विवेकियोके न करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका उच्छेद मानना ही होगा।

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य-विधिका उच्छेद होता देखा नही गया। 'सकामता अच्छी नहीं है' ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषोंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये जाते. अतः काम्यकर्मोकी विधियोंका उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात देखनेमें नहीं आती: बल्कि उस समय भी ने सकाम पुरुषोद्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओ-द्वारा कर्मोका अनुष्टान नही किया जाता तो इससे उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो जाता । जो ब्रह्म-वेत्ता नही है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है।

पूर्व ० — जिस प्रकार संन्यासी छोग भिक्षाटन करते है उसी प्रकार जिन्हें एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यदि ऐसी शंका हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योकि प्रमाणता-का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती । नाभिचरेदिति प्रतिषिद्धमप्यभिचरणं कश्चित्कुर्वन्दृष्ट इति शत्रौ
द्वेषरहितेनापि विवेकिनाभिचरणं क्रियते । न च कर्मविधिप्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये बाधितेऽग्निहोत्रादौ प्रवर्तकं निमित्तमित्ति । परित्राजकस्येव भिक्षाचरणादौ बुग्नुक्षादि प्रवर्तकम् ।
इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं
प्रवर्तकमिति चेत् ?

न, भेदप्रत्ययवतोऽधिकृतत्वात् । भेदप्रत्यवाननुपमर्दितभेदबुद्धिर्विद्यया यः स कर्मण्यधिकृत इत्यवोचाम । यो ह्यधिकृतः कर्मणि तस्य तदकरणे
प्रत्यवायो न निवृत्ताधिकारस्यः

'अभिचार न करे' इस प्रकार प्रतिषिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार
करता देखा है—इतनेहीसे जिसका
शत्रुके प्रति द्वेपभाव भी नहीं है
वह विवेकी पुरुप भी अभिचार
करने लगे—यह सम्भव नहीं है।
इसी प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके
निमित्तभूत भेदप्रत्ययका बाध हो
जानेपर बोधवान पुरुषको अग्निहोत्रादि कर्ममे प्रवृत्त करनेवाला कोई
निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि
संन्यासीको भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त
करनेवाला क्षुधादिरूप निमित्त है।

पूर्व ० — यहाँ भी नित्यकर्म न करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही प्रवृत्त करनेवाला है — यदि ऐसा मार्ने तो <sup>2</sup>

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंिक कर्मानुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है।
जिसकी भेदजुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं
हुई है वह भेदज्ञानी ही कर्मका
अधिकारी है—ऐसा हम पहले कह
चुके हैं। इस प्रकार जो कर्मका
अधिकारी है उसे ही उसके न
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है।
जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे
प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस

गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष-धर्माननुष्ठाने ।

एवं तर्हि सर्वः स्वाश्रमस्य उत्पन्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति चेत् ?

नः खखामित्वभेदबुद्धचनि-वर्तः । कर्मार्थत्वाचेतराश्रमा-णाम्ः ''अथ कर्म कुर्वीय'' ( बृ० उ०१।४।१७) इति श्रुतेः। तसात्स्वस्वामित्वाभावाद्भिश्चरेक एव परिव्राट्ः न गृहस्थादिः। एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र-त्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्यय-स्योपमर्दितत्वाद्यमनियमाद्यनुप-पत्तिः परिव्राजकस्येति चेत् ?

प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको प्रत्यवाय नहीं हो सकता।

पूर्व ० – इस प्रकार तब तो जिसे एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई मी पुरुष अपने आश्रममे रहता हुआ ही परित्राजक हो सकता है 2

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उनकी खखामित्वरूपं भेदबुद्धि निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि "[स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके] अनन्तर मैं कर्म कर्ल्या" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः खखामिभावका अभाव हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही परित्राट् हो सकता है, गृहस्थादि अन्य आश्रमावल्म्बी नहीं हो सकता।

पूर्व ० — एकत्वकी प्रतीति कराने-वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञान-द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके निवृत्त हो जानेसे तो संन्यासीको यमनियमादिका पालन करना भी सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा-चारी हो जाना बहुत सम्भव है]।

१. यह मेरा है और मै इसका खामी हूं ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप।

नः बुग्नक्षादिनैकत्वप्रत्ययात्
प्रच्यावितस्योपपत्तेर्निवृत्त्यर्थत्वात्।
न च प्रतिषिद्धसेवाप्राप्तिःः
एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्। न हि रात्रौ कूपे
कण्टके वा पतित उदितेऽपि
सवितरि पतित तिसन्नेव ।
तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिक्षक
एव ब्रह्मसंस्थः इति ।

यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवर्जितपःश्चव्देन तानां पुण्यलोकतेपरिवाद्यव्यानम् यचोक्तं तपःशब्देन
परिवाद्यक्त इति, एतदसत्ः
कस्मात् १ परिवाजकस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवात् । स एव ह्यवशेषित इत्यवोचाम । एकत्विवज्ञानवतोऽप्रिहोत्रादिवक्तपोनिवृकेश्व । भेदबुद्धिमत एव हितपः-

सिद्धान्ती-ऐसी बात नही है, क्योंकि क्षुधा आदिद्वारा एकत्व-प्रत्ययसे च्युत कर दिये उसके द्वारा अनुचित कमोंसे निवृत्ति-के लिये उनका पालन किया जाना सम्भव है। इसके सिवा उसके द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोंका सेवन किया जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है। रात्रिके समय कुएँ या काँटोंमें गिर जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी उन्हीमें नही गिर जाता। अतः सिद्ध होता है कि कमेंसि निवृत्त हुआ भिक्षक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है।

तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान-रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राप्ति होती है सो ठीक ही है; परन्तु ऐसा जो कहा कि 'तपः' शब्दसे संन्यासी-का भी कथन है सो ठीक नहीं। ऐसा क्यों है व्योंकि परित्राजककी ही त्रहानिष्ठता होनी सम्भव है। और वही [पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालों-मेंसे] बच रहा है—ऐसा हम पहले कह चुके है; क्योंकि एकत्व विज्ञानवान्का तो अग्निहोत्रादिके समान तप भी निवृत्त हो ही जाता है। भेदबुद्धिमान्में ही तपकी सस्थशब्दस्या-रूडत्वनिरासः

यस्यानित्यत्वम्

कर्तव्यता स्यात् । एतेन कर्मच्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामर्थ्यम्,
अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः । तथा
ज्ञानवानेव निष्टक्तकर्मा परिव्राडिति ज्ञानवैयर्थ्यं प्रत्युक्तम् ।
यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्दपरिवाजके ब्रह्म- वत्परिवाजके न

तस्येव ब्रह्मसंस्थतासंभवान्नान्य-स्येति । यत्पुनरुक्तं रूटशब्दा निमित्तं (रूहिर्निमित्तं नो-पादत्ते) इतिन्या- तन्न, गृहस्थतक्ष-

रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द

इति तत्परिहृतम् ।

परिव्राजकादिशब्द-

दश्नात्। गृहस्थितिपारित्राज्य-तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि गृहस्थपरित्राजकानाश्रमिविशेषे विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा दश्यन्ते शब्दाः। न यत्र यत्र तानि निमित्तानि तत्र तत्र कर्त्तव्यता भी रह सकती है। इससे अन्य आश्रमवालोको भी कमेंसि अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके सामर्ध्यका तथा उनके लिये ब्रह्म-निष्ठाके अप्रतिषेधका भी निषेध कर दिया गया। तथा ज्ञानी ही निवृत्तकर्मा परिवाट् हो सकता है—इससे ज्ञानकी निर्धकताका भी खण्डन कर दिया गया।

तथा ऐसा जो कहा कि 'यव' और 'वराह' आदि राब्दोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ' राब्द परिव्राजकमे रूढ नहीं है उसका भी परिहार कर दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठा होनी सम्भव है, और किसीकी नहीं।

इसके सिवा वादीने जो कहा कि रूढ शब्द निमित्तको खीकार नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि-व्राजकादि शब्द देखे जाते हैं। गृहमें रहना, पारिवाज्य सब कुछ त्याग कर चला जाना और तक्षण काष्ठ-छेदन आदि निमित्तोंको खीकार करते हुए भी 'गृहस्थ' और 'परिवाजक' शब्द आश्रमिविशेषोंमें और 'तक्षा' शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते हैं। ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ वे निमित्त हैं वहीं-वहीं प्रवृत्त वर्तन्तेः प्रसिद्धचभावात् । तथेहापि ब्रह्मसंस्थशन्दो निवृत्तसर्वकर्मतत्साधनपरिव्राडेकविषयेऽत्याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त इह भवितुमहिति, मुख्यामृतत्वफलश्रवणात् ।

अतश्चेदमेवैकं वेदोक्तं पारि-त्राज्यम् । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड-कमण्डल्वादिपरिग्रह इति ''मुण्डोऽपरिग्रहः'' ( जाबा० उ० ५) "असङ्गः" इति च श्रुतिः, ''अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्" (श्वे॰ उ॰ ६ । २१) इत्यादि च श्वेताश्वतरीये। "निःस्तति-र्निर्नमस्कारः" इत्यादिस्मृति-भ्यश्र । "तसात्कर्म न क्रवन्ति यतयः पारदर्शिनः। तसादिलङ्गो धर्मज्ञोऽव्यक्तलिङ्गः'' इत्यादि-स्मृतिभ्यश्च ।

नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 'ब्रह्मसंस्थ' शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण कर्म और उनके साधनोंसे निवृत्त हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि-ब्राजकमें ही होनी उचित है, क्योंकि उन्हींको मुख्य अमृतत्वरूप फलकी प्राप्ति सुनी गयी है।

अतः एकभात्र यही वेदोक्त पारि-त्राज्य है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या कमण्डल आदिका ग्रहण करना मुख्य पारित्राज्य नही है । इस विपयमे ''मुण्डित अपरिप्रही'' और ''असंग'' ऐसी श्रुति है; तथा "अत्याश्रमियोको परम पवित्र [ज्ञान-का उपदेश किया ]" इस खेता-श्वतरीय श्रुतिसे और "निःस्तुति-र्निर्नमस्कारः" इत्यादि स्मृतियोंसे एवं ''अतः पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं करते, इसलिये अलिङ्ग धर्मन और अन्यक्तलिङ्ग [ होकर विचरे ]" इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही बात सिद्ध होती है।

यत्तु सांख्यैः कर्मत्यागोऽभ्यु-सांख्यबौद्धाञ्च- पगम्यते, क्रिया-कर्तृककर्मत्या- कारकफलभेदबुद्धेः गस्य मिथ्यात्वम्

सत्यत्वाभ्युपगमात्,
तन्मृषा । यच बौद्धैः श्रून्यताभ्युपगमादकर्तृत्वमभ्युपगम्यते,
तद्प्यसत् , तद्भ्युपगन्तुः
सत्त्वाभ्युपगमात् । यच्चाज्ञैरलसतयाकर्तृत्वाभ्युपगमः सोऽप्यसत्कारकबुद्धेरिनवर्तितत्वात्प्रमाणेन । तसाद्धेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्ययवत एव कर्मनिष्टत्तिलक्षणं पारित्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं
चेति सिद्धम् । एतेन गृहस्थस्यैकत्विज्ञाने सति पारित्राज्यमर्थसिद्धम् ।

नन्वग्न्युत्साद्नदोषभाक्स्या-त्षरिव्रजन् , ''वीरहा वा एष देवानां योऽग्निम्रद्वासयते" इति श्रुतेः; न, देवोत्सादितत्वादुत्सन्न

क्रिया, कारक और फल्रूप भेद-बुद्धिका सत्यत्व खीकार करनेके कारण सांख्यवादी जो कर्मत्यागको खीकार करते हैं, वह ठीक नहीं है। तथा बौद्धोंने जो शून्यताको खीकार करनेके कारण अकर्तुःवको स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी होगी [और बौद्ध लोग आत्माकी सत्ता स्वीकार नहीं करतें। तथा अज्ञानी-लोग जो आल्स्यवश अकर्त्व स्वीकार कर छेते है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी कारक-बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती। अतः वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व-कर्मनिवृत्तिरूप ज्ञानवान्को ही पारिव्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते है--यह सिद्ध होता है। गृहस्थको भी एकत्व-विज्ञान जानेपर पारिब्राज्य अर्थतः हो जाता है।

यदि कहो कि परिवाजक होनेसे
तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका
भागी होगा; जैसा कि "जो
अग्निका त्याग करता है वह
देवताओका पुत्रप्त होता है" इस
श्रुतिसे सिद्ध होता है—तो ऐसा
कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता-

एव हि स एकत्वदर्शने जाते। द्वारा उच्छित्र कर दिया ''अपागादग्नेरग्नित्वम्'' इति श्रुतेः । अतो न दोषभाग्गृहस्थः परिव्रजन्तिति ॥ १ ॥

कारण वह अग्नि एकत्वदर्शन होनेपर खतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा कि ''अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो गया" ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः परित्राजक होनेसे गृहस्थ दोषका भागी नहीं होता ॥१॥

## त्रयीविद्या और व्याहृतियोंकी उत्पत्ति

यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तन्नि-रूपणार्थमाह—

जिसमे स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व प्राप्त कर छेता है उसका निरूपण करनेके लिये श्रुति कहती है--

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या संप्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥

प्रजापतिने लोकोके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया । उन अभितप्त लोकोसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे 'भूः, भुवः और खः' ये अक्षर उत्पन्न द्वए ॥२॥

प्रजापतिर्विराट कश्यपो वा **'** लोकानुद्दिश्य तेषु सारजिघृक्ष-याभ्यतपदभितापं कृतवान्ध्यानं कृतवानित्यर्थः । तेभ्यो-अभितप्तेभ्यः सारभूता त्रयी विद्या संप्रास्रवत्प्रजापतेर्मनसि प्रत्यभा-

प्रजापति अर्थात् विराट या कर्यपजीने लोकोंके उद्देश्यसे---उनमेसे सार प्रहण करनेकी इच्छासे अभिताप किया; अर्थात् ध्यानरूप तप किया । इस प्रकार अभितप्त हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता त्रयीविद्या प्रादुर्भूत हुई; तात्पर्य यह कि प्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका

दित्यर्थः। तामभ्यतपत्, पूर्ववत्। तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्नवन्त भूर्भ्रवः स्वरिति व्याहृतयः॥ २॥

प्रतिभान हुआ। प्रजापतिने पूर्ववत् उसके उद्देश्यसे भी तप किया। उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भूः, भुवः और खः—ये व्याहृतिरूप अक्षर उत्पन्न हुए॥२॥



## ओङ्कारकी उत्पत्ति

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ॐकारः संप्रास्नवत्त-द्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्संतृण्णोङ्कार एवेद्द सर्वमोङ्कार एवेद्द सर्वम् ॥ ३॥

[फिर प्रजापितने ] उन अक्षरोका आछोचन किया। उन आछोचित अक्षरोसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शङ्कुओं (नसो) द्वारा सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है। ओङ्कार ही यह सब कुछ है—ओङ्कार ही यह सब कुछ है।।३।।

तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ॐकारः संप्रास्नवत्तद्वस्न कीदृशम् १ इत्याह—तद्यथा
शङ्कना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णानि पत्रावयवजातानि संतृण्णानि
विद्वानि व्याप्तानीत्यर्थः । एवमोङ्कारेण ब्रह्मणा परमात्मनः
प्रतीकभृतेन सर्वा वाक्शब्दजातं

[फिर उसने ] उन अक्षरोकी आलोचना की । उन आलोचित अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । वह [ओङ्काररूप] ब्रह्म कैसा है <sup>2</sup> इसपर श्रुति कहती है — जिस प्रकार राङ्क — पत्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण पत्ते — पत्तोके अवयवसमृह अनुविद्ध अर्थात् व्याप्त रहते है, इसी प्रकार परमात्माके प्रतीकभूत ओङ्काररूप ब्रह्मद्वारा

संतृष्णा । "अकारो वे सर्वा सम्पूर्णवाक्— शब्दसम्ह व्याप्त है, वाक्" इत्यादिश्रुतेः।

परमात्मविकारश्च नामधेय-मात्रमित्यत ॐकार एवेदः सर्वमिति। द्विरभ्यास आदरार्थः। लोकादिनिष्पादनकथनमोङ्कार-स्तत्यर्थमिति ॥३॥

जैसा कि "अकार ही सम्पूर्ण वाक है" इत्यादि श्रुतियोमे सिद्ध होता है।

जितना नामधेयमात्र है सब परमात्माका ही विकार है। अतः यह सत्र ओङ्कार ही है। द्विरुक्ति आदरके लिये है। तथा लोकादिको प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है वह ओङ्कारकी स्तुतिके लिये है।३।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२३॥



सामोपासनप्रसङ्गेन कर्मगुण-भतत्वान्निवर्त्योङ्कारं परमात्म-प्रतीकत्वादमृतत्वहेतुत्वेन मही-कृत्य प्रकृतस्यैव यजस्याङ्ग-भृतानि सामहोममन्त्रोत्थाना-न्युपदिदिक्षन्नाह-

सामोपासनाके प्रसङ्गसे कर्मका गुणभूत ( अङ्ग ) हो जानेके कारण अब ओङ्कारको । उपासनाकाण्डसे 🛘 निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक होनेके कारण अमृतत्वका साधन है-इस प्रकार उसे महान बताकर प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अङ्गभृत साम, होम, मन्त्र और उत्थानोंका उपदेश करनेकी इच्छासे श्रति कहती है---

सवनोंके अधिकारी देवता

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवन५ रुद्राणां माध्यन्दिन सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥ १ ॥

ब्रह्मवादी कहते है कि प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याह्मसवन रुद्रोका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका है ॥१॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्प्रातः-सवनं प्रसिद्धं तद्वस्रनाम् । तैश्र प्रातःसवनसंबद्घोऽयं लोको वशी-सवनेशानैः । तथा रुद्रै-

ब्रह्मवादी छोग कहते है कि जो प्रातःसवन प्रसिद्ध है वह वसुओं-का है। उन सवनके अधीश्वरोंद्वारा यह प्रातःसवनसम्बन्धी लोक अपने वशीभृत किया हुआ है। तथा मध्याह्नसवनके अधीश्वर रुद्रोंद्वारा मीध्यन्दिनसवनेशानैरन्तिस्थ अन्तिरिक्ष के स्वा देवोद्वार विश्वीकृतः । अति यजमानस्य विश्वोदेन्ये विश्वीकृतः । इति यजमानस्य वचा हुः लोकोऽन्यः परिशिष्टो न विद्यते।१। है ॥१॥

अन्तरिक्षलोक और तृतीय सवन-के खामी आदित्यों एवं विश्वे-देवोद्वारा तृतीय लोक अपने अधीन किया हुआ है। इस प्रकार यजमानके लिये इनके अधिकारसे बचा हुआ कोई दृसरा लोक नहीं

साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है

क तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥ २ ॥

तो फिर यजमानका छोक कहाँ है ? जो यजमान उस छोकको नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाछा ही यज्ञ करेगा ॥२॥

अतः क तर्हि यजमानस्य लोको यदर्थं यजते । न कचि-लोको उस्तीत्यभिप्रायः। "लोकाय वै यजते यो यजते" इति श्रुतेः; लोकाभावे च स यो यजमानस्तं लोकस्वीकरणोपायं सामहोम-मन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यान्न विजानीयात्सोऽज्ञः कथं कुर्या-द्यञ्चम् १ न कथश्चन तस्य कर्तत्व-मुपपद्यत इत्यर्थः ।

अतः यजमानका वह लोक कहाँ है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान करता है १ तात्पर्य यह है कि वह लोक कही नही है । किन्तु "जो भी यज्ञ करता है वह पुण्यलोकके ही लिये करता है" ऐसी श्रुति होनेके कारण जो यजमान लोकका अभाव होनेसे साम, होम, मन्त्र और उत्थानरूप लोकखीकृतिके उपायको नही जानता वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञानुष्ठान कर सकता है १ तात्पर्य यह है कि उसका कर्तृत्व किसी प्रकार सम्भव नहीं है । सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वान्नाविदुषः कर्तृत्वं कर्ममात्रविदः
प्रतिषिध्यते । स्तुतये च सामादिविज्ञानस्याविद्धत्कर्तृत्वप्रतिषेधाय चेति हि भिद्येत वाक्यम् ।
आद्ये चौषस्त्ये काण्डेऽविदुषोऽिष
कर्मास्तीति हेतुमवोचाम । अथैतद्धक्ष्यमाणं सामाद्यपायं विद्वान्
कुर्यात् ॥ २ ॥

[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान-की स्तुति करनेवाला है, अतः इसके द्वारा केवल कर्ममात्रके जाता अज्ञानीके कर्तत्वका प्रतिषेध नहीं जाता । 'ियह वाक्यी सामादिविज्ञानकी स्तृतिके छिये है और अविद्वान्के कर्म-कर्तत्वका प्रतिषेध करनेके लिये भी हैं यदि ऐसा माना जाय तो वाक्य-भेद हो जायगा; क्योंकि प्रथम अध्यायके औषस्त्यकाण्डमें ( दशम खण्डमें ) कर्म अविद्वान्के भी छिये है-ऐसा हमने [कर्मानुष्ठानमें ] हेत् बतलाया है। अतः आगे बतलाये जानेवाले सामादि उपायोको जाननेवाला होकर ही कर्म करे ॥२॥

-D&G-

## प्रातःसवनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान

किं तद्वेद्यम् ? इत्याह—

वह उसका ज्ञातव्य साम क्या हैं <sup>१</sup> सो श्रुति बतलाती हैं—

# पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाईपत्यस्यो-दब्धुख उपविश्य स वासवर् सामाभिगायति ॥ ३ ॥

प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह (यजमान) गाईपत्याग्निके पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥३॥

पुरा पूर्व प्रातरनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारम्भाज्यवनेन गाई-पत्यस्य पश्चादुद्ब्युखः सन्नुप-विश्य स वासवं वसुदैवत्यं सामाभिगायति ॥ ३ ॥

प्रातरनुवाकसे पूर्व अर्थात् प्रातः-कालमे पढे जाने योग्य 'शस्त्र'नामक\* स्तोत्रपाठसे पूर्व गाईपत्यामिके पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वह यजमान वासव—वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥३॥



ळो३कद्वारमपावा३णू ३३ पश्येम त्वा वयः रा ३३३२३ हु३म्आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति॥४॥

िहे अग्ने ! ] तुम इस लोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर लें ॥४॥

येति ॥ ४॥

लोकद्वारमस्य पृथिवीलोकस्य 📗 हे अग्ने ! तुम लोकद्वार—इस **प्राप्तये द्वारमपावृणु हेऽग्ने तेन** पृथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका द्वारेण पञ्चेम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो । उस द्वारसे हम राज्य-प्राप्तिके लिये तम्हारा दर्शन करें ॥४॥

### **--€€€€**€

अथ जुहोति नमोऽमये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--पृथिवीमें रहनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम [ पृथिवी ] लोककी प्राप्ति कराओं । यह निश्चय ही यजमानका लोक है, मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥

<sup>#</sup> जिन ऋकू-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें 'शस्त्र' कहते हैं, और जिन रास्त्रोंका प्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम 'प्रातरनुवाक' है।

अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण नमोऽप्रये प्रह्वीभृतास्तुभ्यं वयं पृथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय लोकक्षिते पृथिवीलोकनिवासा-येत्यर्थः । लोकं मे मद्यं यजमा-नाय विन्द लभस्व । एष वै मम यजमानस्य लोक एता गन्ता-स्मि ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् वह इस मन्त्रद्वारा हवन करता है—अग्निदेवको नमस्कार है। हम पृथ्वीमें रहनेवाले और पृथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति विनम्न होते है। मुझ यजमानको तुम पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमानका लोक है, मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥

### ---

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमि-त्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै । वसवः प्रातःसवन ५ संप्रयच्छन्ति॥६॥

इस लोकमें यजमान 'मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक-को प्राप्त होऊँगा ) खाहा'—ऐसा कहकर हवन करता है, और 'परिष ( अर्गला—अड़ंगे ) को नष्ट करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है। वसुगण उसे प्रातःसवनप्रदान करते है।।६॥

अत्रासिंह्रोके यजमानोऽहमायुषः परस्तादृध्वं मृतः सिनत्यर्थः; स्वाहेति जुहोति । अपजह्मपनय परिघं लोकद्वारार्गलमित्येतं मन्त्रमुक्त्वोत्तिष्ठति ।
एवमेतैर्वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो
लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते

यहाँ—इस लोकमे यजमान 'मै आयु समाप्त होनेपर—आयुके पीछे अर्थात् मरनेपर [ पुण्यलोक प्राप्त करूँगा ] खाहा' ऐसा कहकर हवन करता है। 'तुम परिघ यानी लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो'— इस मन्त्रको कहकर उत्थान करता है। इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, होम और उत्थान ] के द्वारा वसुओ-से प्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल

ले लिया जाता है। तब वे वसगण प्रातःसवनं वसवो यजमानाय यजमानको प्रातःसवन करते है ॥६॥ सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥



मध्याहनसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनामीध्री-यस्योदञ्जूल उपविश्य स रौद्र १ सामाभिगायति ॥ ७॥

मध्याह्मसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाग्निके पीछे उत्तराभिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥७॥

धनेनोदङ्मुख उपविश्य स रौद्रं के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर सामाभिगायति यजमानो रुद्र- रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका दैवत्यं वैराज्याय ॥ ७ ॥ वरता है ॥७॥

तथामी श्रीयस्य दक्षिणा मेर्ज- तथा आमी श्रीय यानी दक्षिणा मि-यजमान वैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये

लो ३ कद्वारमपावा ३ णूँ ३३ पश्येम त्वा वयं वैरा ३३३३३ हु३ म् आ ३३ ज्या३यो ३ आ ३**२११**१ इति ॥ ८॥

[हे वायो !] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, जिससे कि वैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥८॥

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि॥ ६॥

तदनन्तर प्रजमान इस मन्त्रद्वारा हिवन करता है-- 'अन्तरिक्ष-मे रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका लोक है: मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥९॥

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ-मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन ५ सवन ५ सम्प्र-यच्छन्ति ॥ १० ॥

यहाँ यजमान, 'मै आयु समाप्त होनेपर [अन्तरिक्षलोक प्राप्त करूँगा । खाहा' ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गला-को दूर करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याह्नसवन प्रदान करते है ॥१०॥

नम् ॥ ८-१०॥

अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- ं अन्तरिक्षक्षिते' इत्यादि मन्त्रोका अर्थ पाँचवें और छठे मन्त्रके ी समान है ॥८-१०॥

तृतीय सवनमे आदित्य और विश्वेदेव-सम्बन्धी सामका गान

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्यो-दङ्मुख उपविश्य स आदित्य स वैश्वदेव सामाभि-गायति ॥ ११॥

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहवनीयाग्निके पीछे उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११

तथाहवनीयस्योदञ्जूख उप-। विश्य स आदित्यदैवत्यमादि-त्यं वैश्वदेवं च सामाभिगा-साम्राज्याय ॥ ११ ॥

आहवनीयाग्निके पीछे तथा उत्तराभिमुख बैठकर वह स्वाराज्य और साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमशः क्रमेण स्वाराज्याय आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेव-सम्बन्धी सामका गान करता है ११

लो श्कद्वारमपावा श्रणू ३३ पश्येम त्वा वय ५-स्वारा ३३३३३ हु३म् आ ३३ ज्या ३यो ३ आ ३२१११ इति ॥१२॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो-३ कद्वारमपावा श्रणू ३३ पश्येम त्वा वय ५ साम्रा ३३ ३३३ हु ३ म् आ ३३ ज्या ३यो ३ आ ३२१११ इति॥१३॥

लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम खाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सकें । यह आदित्यसम्बन्धो साम है; अब विश्वेदेव-सम्बन्धी साम कहते हैं—लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य-प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सके ॥१२-१३॥

### **₩₩**

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भयो लोकक्षिद्भयो लोकं मे यजमानाय विन्दत ॥ १४ ॥

तरपश्चात् [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है—स्वर्गमें रहनेवाले चुलोकनिवासी आदित्योंको और विश्वेदेवोंको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ ॥१४॥

एष वै यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥

यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मै इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहाँ यजमान 'आयु समाप्त होनेपर [ मै इसे प्राप्त करूँगा]' खाहा—ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो'—ऐसा कहंकर उत्थान करता है ॥१५॥

दिविश्विद्भ्य इत्येवमादि
समानमन्यत् । विन्दतापहतेति
बहुवचनमात्रं विशेषः । याजमानं त्वेतत् । एतास्म्यत्र यजमान
इत्यादिलिङ्गात् ।।१४-१५॥

'दिविक्षिद्भ्यः' इत्यादि शेष सब अर्थ पहलेके ही समान है। 'विन्दत, अपहत' इन क्रियाओमें बहुवचन होना ही पूर्वकी अपेक्षा विशेष है। ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी है, क्योंकि 'मै यजमान इस लोकको प्राप्त करनेवाला हूँ' इत्यादि लिङ्क्से यह स्पष्ट होता है।।१४-१५॥

**~~~** 

तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवन १ सम्प्रयच्छ-न्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥

उस ( यजमान ) को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान करते है । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥

एष ह वै यजमान एवंविद्
यथोक्तस्य सामादेविद्वान्यज्ञस्य
मात्रां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथोक्तम्।
य एवं वेद य एवं वेदेति द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाष्ट्यर्था।१६।

एवंवित् — इस प्रकार पूर्वीक सामादिको जाननेवाला यह यजमान निश्चय ही यज्ञकी मात्रा — यज्ञके पूर्वोक्त यथार्थ खरूपको जानता है। 'य एवं वेद य एवं वेद' यह दिरुक्ति अध्यायकी समाप्तिके लिये है। । १६॥

. ••• िक्किं <del>होन्</del> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२४॥

इति श्रीगोविन्दभगवस्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्य-श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्यविवरणे द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः॥२॥

------

मध्विद्या

ॐ असौ वा आदित्य इत्या-द्यध्यायारम्भे सम्बन्धः अतीतानन्त-न्धः । राध्यायान्त उक्तं यज्ञस्य मात्रां वेदेति यज्ञविषयाणि च साम-होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल-प्राप्तये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिष्टानि । सर्वयज्ञानां च कार्यनिवृत्तिरूपः सविता महत्या श्रिया दीप्यते । सर्वप्राणिकर्मफलभूतः प्रत्यक्षं सर्वैरुपजीव्यते । अतो यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभूत-

'ॐ असौ वा आदित्यः' इत्यादि अध्यायके आरम्भमें पूर्वीत्तर ग्रन्थका सम्बन्ध बितलाया जाता है । अन्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह बतलाया गया है कि 'वह यज्ञके यथार्थ खरूपको जान जाता है।' तथा उसी अध्यायमे विशिष्ट फलकी प्राप्तिके लिये यज्ञके अङ्गभूत यज्ञ-सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और उत्थानोंका भी उपदेश किया गया है। [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञीं-का कार्यनिष्पत्तिरूप अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञसाधनोंका फलखरूप ] सूर्य महतो श्रीसे दीप हो जाता है। वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोके कर्मोंका फलखरूप है; अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे जीवनधारण करते है। अतः अब यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात् मै सवितृविषयग्रुपासनं सर्वेपुरुषा- े उसके फलखरूप सूर्यकी उपासना- थेंभ्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी- का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोंसे श्रेष्ठतम फलवाली है, विधान कहाँगी—इस

उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ करती है-

त्येवमारभते श्रुतिः

आदित्यादिमें मधु आदि-दृष्टि

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य चौरेव तिरश्चीनवर्शोऽन्तरिक्षमपूर्पो मरीचयः पुत्राः ॥ १॥

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है। चुलोक ही उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [उसमे रहनेवाले ] मक्खियोके बच्चे हैं ॥१॥

असौ वा आदित्यो देवम-ध्वित्यादि । देवानां मोदना-मध्वसावादित्यः न्मध्विव वस्वादीनां मोदनहेत्रत्वं च वक्ष्यति सर्वयज्ञफलरूपत्वादादि-त्यस्य ।

कथं मधुत्वम् ? इत्याह-तस्य मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु-निसत्श्रीनश्रासौ वंशश्रेति तिर-श्रीनवंशः । तिर्यग्गतेव हि द्यौर्ल-क्ष्यते । अन्तरिक्षं च मध्वपूपो

'असौ वा आदित्यो देवमधु' इत्यादि । देवताओंको प्रसन्न करने-वाला होनेसे वह आदित्य मधके समान मानो मधु है। वस आदि-को प्रसन्न करनेमे उसकी हेतुताका श्रुति आगे (३।६।१मे) प्रतिपादन करेगी, क्योंकि आदित्य सम्पूर्ण यज्ञोंका खरूप है।

इसका मधुत्व किस प्रकार है ? सो श्रुति बतलानी है---मधुकरके मधुके समान इस मधुका चुलोक ही तिरछा बॉस है। जो तिरश्चीन (तिरछा) हो और वंश (बाँस) हो उसे तिरश्चीनवंश (तिरछा बाँस)कहते है। क्योंकि चुलोक तिरछा ही दिखायी देता है। तथा अन्तरिक्ष मधुका छत्ता है, वह बुलोकरूप बाँसमे लगकर

द्युवंशे लग्नः सल्ठॅम्बत इवातो मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्षं मध्व-पूपो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच्च।

मरीचयो रक्ष्मयो रिक्ष्मस्था आपो भौमाः सिवत्राकृष्टाः "एता वा आपः खराजो यन्मरीचयः" इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त-रिक्षमध्वपूपस्थरक्ष्म्यन्तर्गतत्वा-द्श्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता रुक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा मध्वपूपनाडचन्तर्गता हि श्रमर-पुत्राः ॥१॥ मानो छटकता है, अतः मधुके छत्तेके समान होनेके कारण तथा मधुरूप स्र्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष-छोक ही मधुका छत्ता है।

मरीचि-किरणें अर्थात सर्यद्वारा खीचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित पार्थिव जल-जिसका कि ''खराट (खयंप्रकाश सूर्य) की जो किरणें है वे निश्चय ही जल है'' इस श्रतिद्वारा ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप स्थित किरणोंके शहदके छत्तेमे अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके पुत्रो ( मधुमक्खियोंके बीजभूत बचों ) के समान उनमे निहित दिखायी देता है। अतः वह ( सूर्य-रिमस्थ जल ) भ्रमरपुत्रोंके समान पुत्ररूप है, क्योंकि छत्तेके छिद्रोमें ही भ्रमरपुत्र रहा करते है ॥१॥

आदित्यकी पूर्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमे मधुनाङचादि-दृष्टि

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु-नाड्यः। ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः ॥२॥ एतमृग्वेदमभ्यतपर्स्तस्या-मितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यर्रसो-ऽजायत ॥ ३ ॥ उस आदित्यकी जो पूर्विदिशाकी किरणें है वे ही इस (अन्तरिक्ष-रूप छत्ते ) के पूर्विदिशावर्ती छिद्र है । ऋक् ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जल है । उन इन ऋक् [-रूप मधुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अनाद्यरूप रस उपन्न हुआ ॥२-३॥

तस्य सिवतुर्मध्वाश्रयस्य मधुनां ये प्राश्रः प्राच्यां दिशि गता रक्ष्मयस्ता एवास्य प्राच्यः प्राग्श्रश्चनान्मधुनो नाड्यो मधुनाड्य इव मध्वाधारिच्छद्राणीत्यर्थः । तत्र ऋच एव मधुकृतो ठोनिहतरूपं सिवत्राश्रयं मधु कुर्वन्तीति मधुकृतो श्रमरा इव । यतो रसानादाय मधु कुर्वन्ति तत्युष्प-

तत्र ऋग्बाक्षणसमुदायस्यर्गे-दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य-रूपरसनिस्नावासंभवाद्यवेदशब्दे-नात्र ऋग्वेदविहितं कर्म । ततो हि कर्मफलभूतमधुरसनिस्नाव-संभवात् । मधुकरैरिव पुष्प-

मिव पुष्पमृग्वेद एव ।

मधुके आश्रयभूत उस सूर्येरूप मधुकी जो पूर्विदिशागत किरणें हैं वे ही पूर्वकी ओर जानेके कारण इसकी पूर्व मधुनाडियाँ है । मधुकी नाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं अर्थात् वेमधुके आधारभूत छिद्र हैं।

तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे सूर्यमें रहनेवाला लोहितरूप मधु उत्पन्न करती है, अतः भ्रमरोके समान वे ही मधुकर है। जिससे रसोंको प्रहण करके वे मधु करती हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान पुष्प है।

किन्तु यहाँ ऋग्नास्नणसमुदायका ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्दसे ही भोग्यरूप रसका निकलना असम्भव हैं; अतः 'ऋग्वेद' शब्दसे यहाँ ऋग्वेदविद्वित कर्म अभिप्रेत है, क्योंकि उसीसे कर्मफल्भूत मधुरूप रसका निकलना सम्भव है। मधुकरोंके समान उस पुष्प- स्थानीयाद्यवेदविहितात्कर्मण अप आदाय ऋग्मिर्मधु निर्वत्येते ।

कास्ता आपः ? इत्याह-ताः कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो-रूपा अग्नौ प्रक्षिप्तास्तत्पाकाभि-निर्शृता अमृता अमृतार्थत्वा-दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । तद्रसानादाय ता वा एता ऋचः पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव भ्रमरा ऋचः एतमृग्वेदमृग्वेद्विहितं कर्म पुष्पस्थानीयम् अभ्यतपन्नभितापं कृतवत्य इवैता ऋचः कर्मणि प्रयुक्ताः ।

ऋग्मिर्हि मन्त्रैः शस्त्राद्यङ्गभावग्रपगतैः क्रियमाणं कर्म
मधुनिर्वर्तकं रसं ग्रञ्जतीत्युपपद्यते पुष्पाणीव श्रमरैराच्ष्यमाणानि । तदेतदाह-तस्यग्वेंदस्याभितप्तस्य, कोऽसौ रसः ? य

स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस प्रहण करके ऋचाओद्वारा मधु तैयार किया जाता है।

वे रस क्या है ? सो श्रति बतलाती है—वे कमोंमे अर्थात् अग्निमे डाले हुए सोम, घृत एवं दुग्धरूप रस अग्निपाकसे निष्पन हुए अमृत होते हैं अर्थात् अमृतत्व ( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे [ अमृतसंज्ञक ] जल रसमय होते है। उन रसोको ही प्रहण करके इन ऋचाओने---पुष्पो-से रस ग्रहण करनेवाले भ्रमरोके समान इन ऋचाओंने ऋग्वेदको—पुष्पस्थानीय विहित कर्मको अभितप्त किया अर्थात् कर्ममे प्रयुक्त हुई इन ऋचाओंने मानो उनका अभिताप किया ।

राखादि यज्ञाङ्गभावको प्राप्त हुए ऋगादि मन्त्रोंद्वारा ही किया हुआ कर्म भ्रमरोसे चूसे जाते हुए पुष्पोके समान मधु बनानेवाला रस छोड़ता है—यह कथन ठीक ही है। इसी बातको यह श्रुति बतलाती है—उस अभित्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस

ऋङ्मधुकराभितापनिःसृत इत्यु-च्यते ।

यशो विश्वतत्वं तेजो देहगता दीप्तिरिन्द्रियं सामध्योपितैरिन्द्रि-यैरवैकल्यं वीर्यं सामध्यं बल-मित्यर्थः अन्नाद्यमनं च तदाद्यं च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहिन देवानां स्थितिः स्यात्तदन्नाद्यमेष रसोऽजायत यागादिलक्षणात् कर्मणः ॥ २-३॥ है ? जो ऋप्रूप मधुकरके अभितापसे निकला हुआ है—ऐसा कहा जाता है ।

उस यागादिरूप कर्मसे यरा— विख्याति, तेज—देहगत दीप्ति, इन्द्रिय—सामर्थ्ययुक्त इन्द्रियोंके कारण अविकलता, वीर्य—सामर्थ्य यानी बल और अन्नाद्य—जो अन्न हो और आद्य (भक्ष्य) भी हो, जिसका प्रतिदिन उपयोग किये जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे अन्नाद्य कहते है—ऐसा रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥



तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतचदेतदा-दित्यस्य रोहित १ रूपम् ॥ ४ ॥

वह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया । उसने [जाकर] आदित्य-के [पूर्व] भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका रोहित ( लाल ) रूप है वहां यह ( रस ) है ॥४॥

यशआद्यनाद्यपर्यन्तं तद्वच-श्वरद्विशेषेणाश्वरदगमत् । गत्वा च तदादित्यमभितः पार्श्वतः पूर्व-भागं सवितुरश्रयदाश्रितवदि-त्यर्थः । अम्राष्मिन्नादित्ये संचितं

यशसे लेकर अन्नाद्यपर्यन्त वह रस 'व्यक्षरत्' विशेषरूपसे गया । उसने जाकर सूर्यको पार्वतः—सूर्यके पूर्वभागको आश्रित किया, ऐसा इसका तात्पर्य है । हम इस आदित्यमे सञ्चित हुए कर्मफलसंज्ञक कर्मफलाख्यं मधु मोक्ष्यामह इत्येवं हि यशआदिलक्षणफल-प्राप्तये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्यैः केदारनिष्पादनमिव कर्षकैः । तत्प्रत्यक्षं प्रदर्श्यते श्रद्धाहेतोस्तद्वा एतत्। किंतत्? यदेतदादित्यस्यो-द्यतो दृश्यते रोहितं रूपम् ॥४॥

मधुको भोगेंगे—इस प्रकार यश आदि रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा कर्म किये जाते हैं, जैसे कि कृषकलोग [ धान्यादिकी प्राप्तिके लिये ] क्यारियाँ बनाते हैं। श्रद्धाकी उत्पत्तिके लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया जाता है—वह निश्चय यह है। वह क्या है १ यह जो उदित होते हुए सूर्यका रोहित ( लाल ) रूप देखा जाता है ॥४॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥



# दितिश्य खण्ड

### 

आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बान्धनी किरणोंमें मधुनाङ्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्य दक्षिणा रदमयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजूर्ष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण-दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ है, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥१॥

अथ येऽस्य दक्षिणा रक्ष्मयं इत्यादि समानम् । यज्ंष्येव मधु-कृतो यजुर्वेदिविहिते कर्मणि प्रयु-कानि । पूर्ववन्मधुकृत इव । यजुर्वेदिविहितं कर्म पुष्पस्थानीयं पुष्पमित्युच्यते। ता एव सोमाद्या अमृता आपः ॥ १॥ 'अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है। यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात् यजुर्वेदविहित कर्मोंमें प्रयुक्त यजुर्मेन्त्र ही पूर्ववत् मधुकरोके समान हैं। यजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्पस्थानीय होनेके कारण 'पुष्प हैं' ऐसा कहा जाता है। तथा वे सोम आदि अमृत ही आप है।। १॥

### 

तानि वा एतानि यज्र्रष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपर्स्त-स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यर्सोऽजायत

# ॥ २ ॥ तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतचदेतदा-दित्यस्य शुक्तश्रूपम् ॥ ३ ॥

उन इन यजुःश्रुतियोने इस यजुर्वेदका अभिताप किया। उस अभितप्त यजुर्वेदसे यशा, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अनाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका ग्रुक्क रूप है यह वही है ॥२-३॥

तानि वा एतानि यजंष्येतं। मध्वेतदादित्यस्य समानम् । दृश्यते शुक्कं रूपम् ॥ २-३ ॥

उन यजुःश्रुतियोंने ही इस यजुर्वेदमभ्यतपन्नित्येवमादि सर्वं यजुर्वेदको अभितप्त किया—इत्यादि प्रकारसे यह सब अर्थ पूर्ववत् है। यह जो आदित्यका शुक्ररूप दिखायी देता है मधु है ॥ २-३॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥



# हतांय खण्ड

#### 

आदित्यकी पश्चिमदिवसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाङचादि-दृष्टि

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो ररमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रिमयाँ है वे हो इसकी पश्चिमीय मधुनाडियाँ है । सामश्रुतियाँ ही मधुकर है, सामनेदिविहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १॥

तानि वा एतानि सामान्येत सामवेदमभ्यतप स्त-स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत २

उन इन सामश्रुतियोने ही इस सामवेदविहित कर्मका अभिताप किया । उस अभितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अनाद्यरूप रस उत्पन हुआ ।।२।।

तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-दित्यस्य कृष्ण५रूपम् ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [पश्चिम] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्णतेज है यह वही है ॥३॥

अथ येऽस्य प्रत्यश्चो रक्ष्मय इत्यादि समानम् । तथा साम्नां श्रुतियोका अर्थ पूर्ववत् है । तथा मधु । एतदादित्यस्य कृष्णं सामश्रुतियोका जो मधु है वही यह रूपम् ॥ १–३॥

'अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयः'इत्यादि आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥३॥

# चतुर्थं खण्ड

#### **--1>**+%®≯**<1-**

आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु-नाड्योऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः॥१॥

तथा इसकी जो उत्तरिदशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरिदशाकी मधुनाडियाँ है । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराण ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १॥

ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्य-तपर्स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना-चर्रसोऽजायत॥२॥

उन इन अथर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त किया। उस अभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अनाबरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥२॥

तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-दित्यस्य परं कृष्ण५रूपम्॥३॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [उत्तर] भागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह वहीं है ॥३॥ अथ येऽस्योद्ञो रक्ष्मय इत्यादि समानम् । अथर्वाङ्गि-रसोऽथर्वणाङ्गिरसा च दृष्टा मन्त्रा अथर्वाङ्गिरसः कर्मणि प्रयुक्ता मधुकृतः । इतिहासपुराणं पुष्पम् । तयोश्चेतिहासपुराणयोरश्चमेथे पा-रिप्लवासु रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः सिद्धः । मध्वेतदा-दित्यस्य परं कृष्णं रूपमतिशयेन कृष्णमित्यर्थः ॥ १–३॥

'अथ येऽस्योदञ्जो रक्ष्मयः' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है। अथवीङ्गिरसः—अथवी और अङ्गिरा ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र अथवीङ्गिरस कहलाते हैं; कर्ममें प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर है। इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं। उन इतिहास और पुराणोका अश्वमेध यज्ञने पारिष्ठवा रात्रियोंमेश कर्माङ्गरूपसे विनियोग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्यका जो परम कृष्ण अर्थात् अतिशय कृष्णरूप है वही मधु है॥१–३॥

इतिच्छान्दोग्योपिनषदि तृतीयाध्याये चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



<sup>\*</sup> अश्वमेधयज्ञ बहुत दिनोमे समाप्त होता है। उसके अनुष्ठानमे चुपचाप बैठे-बैठे यज्ञकर्ताओंको आलस्य आने लगता है। उसकी निवृत्तिके लिये श्रुतिने रात्रिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विधान किया है। विविध उपाख्या-नादिके समुदायका नाम 'पारिष्ठव' है, जिन रात्रियोमे उनके श्रवणका विधान है वे 'पारिष्ठवा रात्रियाँ' कहलाती है।

# पंचम खण्ड

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

आदित्यकी ऊर्ध्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमे मधुनाडचादि-दृष्टि

अथ येऽस्योर्घ्वा रइमयस्ता एवास्योर्घ्वा मधुनाड्यो गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥१॥

तथा इसकी जो ऊर्ध्वरिमयाँ हैं वे ही इसकी ऊपरको ओरकी मधुनाडियाँ हैं। गुहा आदेश ही मधुकर है; [ प्रणवरूप ] ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है।। १।।

ते वा एते गुह्या आदेशा एतद्रह्माभ्यतपर्स्तस्याभि-तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत ॥ २॥

उन इन गुह्य आदेशोने ही इस [ प्रणवसंज्ञक ] ब्रह्मको अभितप्त किया । उस अभितप्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-दित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] भागमें आश्रित हुआ। यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा होता है यहीं वह (मधु) है ॥ ३॥

अथ येऽस्योध्वी रक्षमय इत्यादि पूर्ववत् । गुह्या गोप्या रहस्या एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय । आदेश हैं यानी जो लोकद्वारीयादि\*

'अथ येऽस्योध्वी रश्मयः' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है। गुह्य---गोपनीय अर्थात् रहस्यभूत जो

<sup>\* &#</sup>x27;लोकद्वारमपावृणु पश्येम त्वा वयम्' ( लोकका द्वार खोल दे; जिससे इम तुझे देखें ) इत्यादि ही 'लोकद्वारीयादि विधियाँ' हैं।

उपासनानि च कर्माङ्गविषयाणि मधुकृतः । ब्रह्मैव शब्दाधिकारात् प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत् । मध्वेतदादित्यस्य मध्ये श्लोभत इव समाहितदृष्टेद्देश्यते सञ्चल-तीव ॥ १–३॥

विधियाँ और कर्माङ्गसम्बन्धिनी उपासनाएँ हैं वे ही मधुकर हैं। ब्रह्म राब्दका अधिकार होनेसे प्रणवसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है। रोष अर्थ पूर्ववत् है। समाहितदृष्टि पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो क्षुभित अर्थात् सञ्चलित-सा होता दिखायी देता है वही मधु है॥१–३॥

ते वा एते रसाना रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषा-मेतान्यमृतानि ॥ ४॥

वे ये [पूर्वोक्त लोहितादि रूप] ही रसोके रस हैं, वेद ही रस हैं, और ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अमृतोके अमृत हैं — वेद ही अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४॥

ते वा एते यथोक्ता रोहिता-दिरूपविशेषा रसानां रसाः। केषां रसानाम्? इत्याह—वेदा हि यसाछोकनिष्यन्दत्वात्सारा इति रसास्तेषां रसानां कर्मभावमा-पन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा रसा अत्यन्तसारभृता इत्यर्थः। वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप-विशेप ही रसोंके रस हैं। किन रसोके रस है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है—क्योकि लोकोंके सारभूत होनेके कारण वेद ही सार अर्थात् रस है, और कर्मभावको प्राप्त हुए उन रसोंके भी ये रोहितादि रूप-विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं।

तथामृतानाममृतानि वेदा ह्यमृताः, तथा ये अमृतोंके भी अमृत है. क्योंकि नित्यत्वात , तेषामेतानि रोहिता-दीनि रूपाण्यमृतानि । रसानां रसा इत्यादि कर्मस्तुतिरेषा अर्थात् इस वाक्यका ऐसा तात्वर्य है यस्यैवंविशिष्टान्यमृतानि फल-मिति॥४॥

वेद ही नित्य होनेके कारण अमृत है, उनके भी ये रोहितादि रूप अमृत है। 'रसानां रसाः' (रसोके रस) इत्यादि वाक्य कर्मकी स्तुति है; कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृत-रूप फल है [ उसके माहात्म्यका कहाँतक वर्णन किया जाय<sup>2</sup> ] ॥४॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥



## क्षष्ठ खण्ड

#### **₩₩**

वसुओके जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपासना

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्या तृप्यन्ति ॥१॥

इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन धारण करते है। देवगण न तो खाते है और न पीते ही हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

तत्तत्र यत्प्रथमममृतं रोहितरूपलक्षणं तद्वसवः प्रातःसवनेशाना उपजीवन्त्यप्रिना मुखेनाप्रिना प्रधानभूतेनाग्रिप्रधानाः
सन्त उपजीवन्तीत्यर्थः । अन्नाद्यं
रसोऽजायतेतित्रचनात्कवलग्राहमश्रन्तीति प्राप्तम्, तत्प्रतिषिध्यते—
न वै देवा अश्रन्तिन पिबन्तीति।
कथं तर्ब्यू पजीवन्ति १ इत्युच्यते—

एतदेव हि यथोक्तममृतं रोहितं

रूपं दृष्ट्वोपलभ्य सर्वकरणैरनुभूय

तहाँ इनमे जो रोहितरूपवाला पहला अमृत है उसके उपजीवी प्रातः सवनाधिकारी वसुगण है। वे अग्निमुखसे—प्रधानमूत अग्निसे अर्थात् अग्निप्रधान होकर इसके उपजीवी होते है। 'अनाचरूप रस उत्पन्न हुआ' इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर खाते है। इसीका 'देवगण न तो खाते है और न पीते ही है'—इस वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है।

तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने-पर कहा जाता है—वे इस उपर्युक्त अमृत अर्थात् रोहितरूपको देखकर —उपरुब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियोसे इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते तृप्यन्ति, दशेः सर्वकरणद्वारोप-लब्ध्यर्थत्वात । नतु रोहितं रूपं दृष्टेत्युक्तम्, कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति? नः यश्रआदीनां श्रोत्रादिगम्य-त्वात् । श्रोत्रग्राद्यं यशः । तेजो-रूपं चाक्षुषम् । इन्द्रियं विषय-ग्रहणकार्यानुमेयं करणसामध्यम्। वीर्यं बलं देहगत उत्साहः प्राण-वत्ता । अन्नाद्यं प्रत्यहम्रुपजीव्य-मानं शरीरस्थितिकरं यद्भवति। रसो ह्येवमात्मकः सर्वः । यं दृष्टा तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्ट्वा तृप्य-खकरणैरनुभूय न्तीत्येतत्सर्वे तृप्यन्तीत्यर्थः । आदित्यसंश्रयाः सन्तो वैगन्ध्यादिदेहकरणदोष-रहिताश्च ॥ १ ॥

है, क्योंकि 'दश्' धातु समस्त इन्द्रियोंद्वारा उपलब्धि (ज्ञान) होनेके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला है।

किन्त्र यहाँ जो कहा गया है कि रोहितरूपको देखकर जिथात सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभवकरैं। सो रूपका अन्य इन्द्रियोका विषय होना कैसे सम्भव है ? [ इसपर कहते है-- ] ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोके विषय तो यश आदि है। यश श्रोत्रग्राह्य है, चञ्ज इन्द्रियका विषय तेजोरूप है। 'इन्द्रिय' विषयप्रहण-अनुमित होनेवाले कार्यसे इन्द्रियोंके सामर्थ्यका नाम है, 'वीर्य' अर्थात् बल देहगत उत्साह प्राणवत्ताको कहते है तथा 'अनाद्य' आश्रित होकर जिसके प्रतिदिन जीवित रहते है और जो शरीरकी स्थिति करनेवाला है, वह है। इस प्रकार यह सब ही है, जिसे देखकर सब तृप्त होते है देवगण देखकर तृप्त होते है—इसका आराययह है कि इन सबका अपनी इन्द्रियोसे अनुभव कर वे तृप्त हो जाते हैं। तथा आदित्यके आश्रित होनेसे वे दुर्गन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके दोषोंसे रहित भी हैं॥१॥

१. क्योंकि भाष्यमें 'हज्' घातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया है।

जीवन्ति ? नः कथं तर्हि ?

किं ते निरुद्यमा अमृत्रमूप- तो क्या वे उद्यमहीन रहकर हो इस अमृतके उपजीवी होते हैं ? नही, तो फिर किस प्रकार होते है?-

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति॥२॥

वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते है और फिर इसीसे उत्साहित होते है ॥२॥

एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना भोगावसरो नासाकमिति बुद्धा-भिसंविशन्त्युदासते । यदा वै तस्यामृतस्य भोगावसरो भवेत्त-दैतसाद मृतभोग निमित्त मित्यर्थः। एतसाद्र्यादुद्यन्त्युत्साहवन्तो भ-वन्तीत्यर्थः । न ह्यनुत्साहवता-मनज्ञतिष्ठतामलसानां भोगप्राप्ति-लेंके दृष्टा ॥ २ ॥

इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात अभी हमारे भोगका अवसर नहीं है-ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाते हैं। और जब उस अमृतके भोगका अवसर उपस्थित होता है तब इस अमृतसे अर्थात् इस अमृतके भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह-यक्त हो जाते है, क्योंकि जो अनुत्साही, अनुष्ठानहीन आल्सी है उन्हें लोकमें भोगोंकी प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि-शत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह वसुओमेंसे ही कोई एक होकर अग्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपको छक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥३॥

स यः कश्चिदेतदेवं यथोदित-मृङ्यधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद-विहितकर्मपुष्पात्तस्य चादित्य-संश्रयणं रोहितरूपत्वं चामृतस्य प्राची दिग्गतर शिमना डीसं स्थतां वसुदेवभोग्यतां तद्विदश्च वसुभिः सहैकतां गत्वाप्रिना मुखेनोप-जीवनं दर्शनमात्रेण तप्ति स्वभो-गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च संवेशनं वेद सोऽपि वसुवत्सर्व तथैवानुभवति ॥ ३ ॥

जो कोई पुरुष इस यथोक्त अमृतको इस प्रकार जानता है ] अर्थात् ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्प-से ऋक्-श्रुतिरूप मधुकरोके अभि-तापद्वारा इसका संक्षरण होना. उसका आदित्यके आश्रित होना. रोहितरूप होना, अमृतका पूर्व-दिग्वर्तिनी रिमनाडियोमे स्थित होना, वस्नामक देवोंका भोग्य होना, उसे जाननेवालोका वसुगणके एकताको प्राप्त होकर अग्निप्रधानता-से उसके आश्रित जीवन धारण करना, उसके दर्शनमात्रसे उनका ( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना. अपने भोगके समय उनका उससे उत्साहित होना और भोगावसरकी समाप्तिपर उदासीन हो जाना जानता है वह भी वसुओंके समान इन सब बातोंका उसी अनुभव करता है ॥३॥

मुपजीवति ? इत्युच्यते-

कियन्तं कालं विद्वांस्तदमत- विद्वान् कितने समयतक उस अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण करता है, सो बतलाया जाता है-

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसू-नामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें अस्त होता है उतनी ही देर वह िविद्वान् ] वसुओंके आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

स विद्वान्यावदादित्यः पुर-स्तात्प्राच्यां दिश्यदेता पश्चात्प्र-तीच्यामस्तमेता तावद्वसूनां भोग-कालस्तावन्तमेव कालं वसूनामा-धिपत्यं खाराज्यं पर्येता परितो गन्ता भवतीत्यर्थः । न यथा चन्द्रमण्डलस्थः केवलकर्मी पर-देवानामन्नभूतः । किं तर्हि? अयमाधिपत्यं खराड्-भावं चाधिगच्छति ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्वकी ओर--पूर्वदिशामें उदित होता और पश्चिमकी ओर अस्त होता है उतना ही वसुओंका भोगकाल है; वह विद्वान् उतने ही समयतक वसुओंके आधिपत्य और खाराज्य-को 'पर्येता'--सत्र ओरसे प्राप्त होता है-ऐसा इसका भावार्थ है। जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमे स्थित केवल कर्मपरायण पुरुष देवताओंका भोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस प्रकार यह नहीं रहता। तो फिर किस प्रकार रहता है ? इसपर कहते है-- यह तो आधिपत्य और खाराज्य—खराड्मावको प्राप्त हो जाता है ॥४॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६॥



### सप्तम सण्ड

**~%~%≫~}**>

रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्घद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वै देवा अश्चन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥

अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादु चन्ति॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते है और इसीसे उद्यमशील होते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि-शत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील होता है ॥३॥

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्भुद्रा (अथ यद्द्वितीयममृतं तद्भुद्रा उप-जीवन्ति' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ उपजीवन्तीत्यादि समानम् ॥३॥ पूर्ववत् है ॥३॥

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्वि-स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाघि-पत्य १ स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें अस्त हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोके ही आधिपत्य एवं खाराज्यको प्राप्त होता है।।४॥

स यावदादित्यः पुरस्तादु-देता पश्चादस्तमेता द्विस्तावत्ततो अस्त होता है ज्याने न ब्रिगुणं कालं दक्षिणत उदेतोत्त- दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें रतोऽस्तमेता रुद्राणां ताबद्धोग-कालः ॥ १–४॥

वह आदित्य जितने समयमें अस्त होता है । इतना समय रुद्रोंका भोगकाल है । अर्थात् वसुओंकी अपेक्षा रुद्रोंका भोगकाल दुना है ।।४।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



### अणुम खण्ड

आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्लान्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १॥

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

#### <u>→•</u>

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादु चन्ति॥२॥

वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते है ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूप-मभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है । वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाघि-पत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४॥ वह आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है । इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

तथा पश्चादुत्तरत ऊर्ध्वमुदेता

विपर्ययेणास्तमेता ।

क्रिगुणकालात्यये पूर्वसात्पूर्वसाद्द्विआक्षेपः
गुणोत्तरोत्तरेण का
लेनेत्यपौराणं दर्शनम् । सवितुश्रद्धास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि

पौराणिकैरुक्तम् । मानसोत्तरस्य
मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वादिति ।

अत्रोक्तः परिहार आचार्यः ।

उक्ताक्षेपः अमरावत्यादीनां पु
निरसनम् रीणां द्विगुणोत्तरो
त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात् ।

उदयश्च नाम सवितुस्तिन्नवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचरापत्तिस्तदत्ययश्चास्तमनं न परमार्थत

इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओंमे अस्त हो जाता है । किन्तु पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर उदयास्तमयकाल दूने हैं—यह पुराणदृष्टिके विरुद्ध है । क्योंकि पौराणिकोंने चारो दिशाओंमे इन्द्र, यम, वरुण और सोमकी पुरियोमें सूर्यके उदय और अस्तके काल समान ही बतलाये है, क्योंकि मानसोत्तर पर्वतके शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारो ओर घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है।

यहाँ आचार्योने (श्रीद्रविडाचार्य-ने) इस प्रकार इस ( आक्षेप ) का परिहार किया है—अमरावती आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने समयमें उद्वास (नाश) होता है । उन पुरियोंके निवासियोकी दृष्टिमें आना ही सूर्यका उदय है और उनकी दृष्टिसे छिप जाना ही सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूर्यके उद्यास्तमने स्तः। तिम्नवासिनां च प्राणिनामभावे तान्प्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता ना-स्तमेतेति चक्षुर्गोचरापत्तेस्तदत्य-यस्य चाभावात्।

तथामरावत्याः सकाशाद् द्वि-गुणं कालं संयमनी पुरी वसत्य-तस्तन्त्रिवासिनः प्राणिनः प्रति दक्षिणत इवोदेत्युत्तरतोऽस्तमेती-त्युच्यतेऽस्मद्बुद्धं चापेक्ष्यः तथो-त्तराखपि पुरीषु योजना । सर्वेषां च मेरुरुत्तरतो भवति । यदामरावत्यां मध्याह्नगतः सविता तदा संयमन्याम्रद्यन दश्यते तत्र मध्याह्मगतो वारुण्या-मुद्यन्द्रयते, तथोत्तरस्याम् ; प्रद्-क्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वात् । इलावृत-वासिनां सर्वतः पर्वतप्राकारनि-

उदय और अस्त है ही नहीं । उन पुरियोमे निवास करनेवाले प्राणियो-का अभाव हो जानेपर उनके लिये मूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी न तो उदित होते है और न अस्त हो होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है।

तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा
दूने समय संयमनी पुरी रहती है।
अतः उसमे रहनेवाले प्राणियोंके
लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे
उदित होता है और उत्तरमें अस्त
हो जाता है—यह बात हमलोगोंकी दृष्टिको लेकर कही गयी है।
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोंमे
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा
मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है।

जिस समय अमरावती पुरीमें सूर्य मध्याह्म स्थित होता है उस समय संयमनी पुरीमें वह उदित होता देखा जाता है, और वहाँपर मध्याह्म स्थित होनेपर वरुणकी पुरीमें उदित होता दिखायी देता है। इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी पुरीके विषयमें समझना चाहिये; वयोंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र सर्वत्र समान है। सूर्यरिंग्योंके

वारितादित्यरक्मीनां सवितोर्ध्व सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक इवोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते पर्वतोध्वीच्छद्रप्रवेशात्सवितप्रका-शस्य ।

तथर्गाद्यमृतोपजीविनाममृता-नां च द्विगुणोत्तरोत्तरवीर्घवत्त्व-मनुमीयते भोगकालद्वैगुण्यलि-क्केन । उद्यमनसंवेशनादि देवानां रुद्रादीनां विदुपश्च समानम 118-811

लिये जानेके कारण इलावृतखण्डमें रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी ओर उदित होता और नीचेकी ओर अस्त होता दिखायी देता है, क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्वतोके ऊपरी छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता है।

इस प्रकार ऋगादि अमृतके आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले देवताओके पराक्रमकी उत्तरोत्तर उनके भोगकालके द्विग्रणताका द्विगुणत्वरूप लिङ्गसे अनुमान किया जाता है। रुद्रादि देवताओ और विद्वानोके उद्यमन और संवेशन समान ही है ॥१-४॥

·1>+</

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



### नकम खण्ड

<del>~~~</del>

मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवा अश्चन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १॥

तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्गण सोमकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते है और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है।।१॥

# त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादु चन्ति॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते है और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं ॥२॥

<del>در کے اور کے ب</del>ہ

स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमे-नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभि-रांद्रिहाह्येहारसम्बूसदुदेति ॥ ३॥

वह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है॥३॥ स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता-वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि-पत्य स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥

वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता है । इतने काल वह मरुद्रणके ही आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥॥॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये नवमखण्डः सम्पूर्णः ॥९॥



## दशम खण्ड

#### **→€€€€**

साध्योंके जीवनाश्रयभूत पश्चम अमृतकी उपासना

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म-णा मुखेन न वै देवा अश्चनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते है। देवगण न तो खाते है और न पीते है, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।। १।।

# त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति ॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते है। । २॥

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूप-मभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपको छक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है॥ ३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूर्ध्व उदेतार्वाङस्तमेता साध्यानामेव तावदाधि-पत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने काळतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त होता है।। ४।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये दशमखण्डः सम्पूर्णः ॥१०॥



## एकादश खण्ड

**→€€€€** 

भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप ब्रह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति

कृत्वैवमुद्यास्तमनेन प्राणिनां स्वकर्मफलभोगनिमित्तमनुग्रहं त-त्कर्मफलोपभोगक्षये तानि प्राणि-जातान्यात्मनि संहत्य—

इस प्रकार उदय और अस्तके द्वारा प्राणियोंको अपने-अपने कर्म-फल्मोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके कर्मफल्मोगका क्षय होनेपर उन प्राणियोंका अपनेमे उपसंहार कर—

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः ॥ १॥

फिर उसके पश्चात् वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमे स्थित रहेगा । उसके विषयमें यह श्लोक है ॥ १॥

अथ ततस्तसादनन्तरं प्राण्यजुग्रहकालाद्ध्वः सन्नात्मन्युदेत्योद्गम्य यान्त्रत्युदेति तेषां
प्राणिनामभावात्स्वात्मस्थो नैवोदेता नास्तमेतैकलोऽद्वितीयोऽनवयवो मध्ये स्वात्मन्येव
स्थाता।

फिर उसके पश्चात्—प्राणियों-पर अनुप्रह करनेके कालके अनन्तर ऊर्ध्वगत हो—अपनेमें उदित हो अर्थात् जिन प्राणियोंपर अनुप्रह करनेके लिये उदित होता है उन प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण अपनेहीमें स्थित हो वह न तो उदित ही होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला—अद्वितीय अर्थात् निरवयव होकर मध्यमें—अपनेमें ही स्थित रहेगा।

तत्र कश्चिद्विद्वान्वस्वादिसमा-नचरणो रोहिताद्यमृतभोगभागी यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार-मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेतं मन्त्रं दृष्ट्वोत्थितोऽन्यस्मै पृष्टवते जगाद । यतस्त्वमागतो ब्रह्मलो-कारिकं तत्राप्यहोरात्राभ्यां परि-वर्तमानः सविता प्राणिनामायः क्षपयति यथेहासाकमित्येवं पृष्टेः प्रत्याह-तत्तत्र यथा पृष्टे यथोक्ते चार्थे एष श्लोको भवति तेनोक्तो

तहाँ [क्रममुक्तिमें ] जिसका आचरण वसु आदिके समान है और जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन है ऐसे किसी विद्वान्ने उपर्युक्त क्रमसे आत्मभूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध करते हुए समाहितचित्त हो इस मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्थान होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक दूसरे व्यक्तिसे इसे कहा था। उसने 'क्योंकि तुम ब्रह्मलोकसे आये हो [अतः बताओ तो ] क्या उस जगह भी सूर्य दिन-रात विचरता हुआ इसी प्रकार प्राणियोकी आयुको क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ हमारी आयुका क्षय करता है ?'---इस प्रकार पृछे जानेपर उत्तर दिया-- 'तहाँ ऊपर पूछे हुए और उपर्युक्त अर्थमे यह खोक है।' क्योंकि यह उस योगीद्वारा कहा योगिनेति श्रुतेर्वचनमिदम् ॥१॥ हुआ है, अतः श्रुतिका वाक्य है।१।

बह्मलोकके विषयमें विद्वानका अनुभव

न वै तन्न न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवा-स्तेनाह ५ सत्येन मा विराधिष ब्रह्मणेति ॥ २ ॥

वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मै ब्रह्मसे विकट न होताँ ॥ २ ॥

न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्मलोका-दागतस्तस्मिन्न वै तत्रैतदस्ति यत्प्रच्छसि । न हि तत्र निम्लो-चास्तमगमत्सविता न चोदिया-योद्धतः क्रतश्चित्कदाचन कस्मि-श्चिदपि काल इति ।

उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक इत्यतुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणो युयं शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं वच-स्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये-यमप्राप्तिर्ब्रह्मणो मम मा भू-दित्यर्थः ॥ २ ॥

जहाँ से--जिस ब्रह्मलोकसे मैं आया हूँ-वहाँ उसमे निश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न कभी--किसी भी समय सूर्य कहीसे उदित होता है।

ब्रह्मलोक सूर्यके उदय और अस्तसे रहित है-यह बात तो असङ्गत है-इस प्रकार कहे जानेपर वह मानो रापथ करता है-हे देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो-मैने जो सत्य वचन कहा है उस सत्यके द्वारा में ब्रह्मसे-ब्रह्मके खरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात् मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥२॥

मधुविद्याका फल

सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः— । उसने सत्य ही कहा है—यह बात श्रुति बतलाती है—

न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचित सकृदिवा हैवास्में भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥

जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद (वेदरहस्य ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है ॥ ३॥

न ह वा अस्मै यथोक्तब्रह्म-

इसके अर्थात् उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताके लिये न तो सूर्य उदित होता है नोदेति न निम्लोचिति और न अस्तमित ही होता है।

नास्तमेति किन्तु ब्रह्मविदेऽस्मै
सकृदिवा हैव सदैवाहर्भवति
स्वयंज्योतिष्ट्वात् । य एतां यथोकां ब्रह्मोपनिषदं वेदगुद्धं वेद ।
एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं प्रत्यमृतसम्बन्धं च यच्चान्यद्वोचामैवं जानातीत्यर्थः । विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छेद्यं नित्यमजं ब्रह्म भवतीत्यर्थः ॥ ३॥

बल्कि इस ब्रह्मवेत्ताके लिये 'सकृ दिवा'
—सर्वदा दिन ही बना रहता है,
क्योंकि वह खयं प्रकाशस्वरूप होता
है [ऐसा किसके लिये होता है ?
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते है—]
जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद्—वेदरहस्यको जानता है; अर्थात् जो
शास्त्रह्मारा वंशादित्रयं, प्रत्येक अमृतके साथ वसु आदिका सम्बन्ध तथा
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे
उसी प्रकार जानता है । ताल्पयं
यह है कि वह विद्वान् उदय और
अस्तरूप कालसे अपरिच्छेद्य नित्य
अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥३॥

सम्प्रदायपरम्परा

तद्दैतद्वह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यस्तद्दैतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥

वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापितसे कहा था, प्रजापितने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा । तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उदालकको उसके पिताने सुनाया था ॥ ४॥

तद्धैतन्मधुज्ञानं ब्रह्मा हिरण्य- वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा—हिरण्य-गर्भने विराट् प्रजापतिको सुनाया था। गर्भो विराजे प्रजापतय उवाच । उसने भी इसे मनुको सुनाया और

१. तिरश्रीनवश, मध्वपूप और मधुनाडी-इन तीनोका।

सोऽपि मनवे । मनुरिक्ष्वाकाद्याभ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां
स्तौति ब्रह्मादिविशिष्टक्रमागतेति । किं च तद्धैतन्मधुज्ञानसुदालकायारुणये पिता ब्रह्मविज्ञानं
ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच ॥ ४ ॥

मनुने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग (अपनी सन्तान) को सुनाया— इस प्रकार 'यह विद्या ब्रह्मादि-विशिष्ट परम्परासे आयी है' ऐसा कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति करती है। यही नहीं, यह मधुज्ञान अरुणपुत्र उदालकको अर्थात् यह ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको सुनाया था॥श॥

इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥

अतः इस ब्रह्मिवज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे ॥ ५॥

इदं वाव तद्यशोक्तमन्योऽपि ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रियार्हाय ब्रह्म प्रब्रूयात् । प्रणाय्याय वा योग्या-यान्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ ॥

अतः कोई दूसरा विद्वान् भी यह उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय वस्तुके पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही बतावे, अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे ॥ ५ ॥

नान्यस्में कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परि-गृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ ६ ॥

किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टित और धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [तो भी किसी दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योकि ] उससे यही अधिकतर फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ ६ ॥

नान्यस्मै कस्मैचन प्रब्र्यात्ती-र्थद्वयमनुज्ञातमनेकेषां तीर्थानामाचार्यादीनाम् । कस्मा-त्प्रनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः कृतम् ? इत्याह—यद्यप्यस्मा आचार्याय इमां कश्चित्पृथिवी-मद्भिः परिगृहीतां समुद्रपरि-वेष्टितां समस्तामपि दद्यात् , अस्या विद्याया निष्क्रयार्थम् , आचार्याय धनस्य पूर्णां संपन्नां भोगोपकर-णैः; नासावस्य निष्क्रयः, यस्मा-त्ततोऽपि दानादेतदेव यन्मधुवि-द्यादानं भूयो बहुतरफलमित्यर्थः। द्विरभ्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥

किसी औरको इसका उपदेश न करे-ऐसा कहकर आचार्य (विद्या देकर विद्या सीखने-वाले ) आदि अनेक तीर्थो (विद्या-दानके पात्रों ) मेसे केवल दो तीर्थ ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के लिये ही आज्ञा दी है। किन्तु इस विद्याके पात्रोंका संकोच क्यों किया गया है ? इसपर श्रुति कहती है---यदि इस विद्याका बदला चुकानेके लिये कोई पुरुष इस आचार्यको जलसे परिगृहीत अर्थात् समुद्रसे विरी हुई और धन यानी भोगकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी पृथिवी भी दे तो भी वह इसका बद्ला नहीं हो सकता: क्योंकि उस दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही बड़ा-अधिक फलवाला है, ऐसा इसका तात्पर्य है। द्विरुक्ति विद्याके आदरके लिये है ॥६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये पकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

**←** 

## द्वादश खण्ड

#### **→€€€€**

गायत्रीद्वारा त्रह्मकी उपासना

यत एवमितशयफलेषा ब्रह्म-विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या-रम्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, ब्रह्मणः सर्वविशेषरहितस्य नेति नेतीत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्यस्य दुर्बोधत्यात् । सत्स्वनेकेषुच्छन्दःसु गायत्र्या एव ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा-दानं प्राधान्यात् । सोमाहरणादित-रच्छन्दोऽक्षराहरणेनेतरच्छन्दो-

क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मविद्या अतिशय फलवती है इसलिये उसका अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना चाहिये; इसीसे 'गायत्री वा' इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति' इत्यादि प्रकारसे विशेषोके प्रतिषेध-द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष-रहित ब्रह्म कठिनतासे समझमें आनेवाला है। अनेकों छन्दोंके रहते द्वुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे प्रहण करनेसे, अन्य छन्दोंके अक्षरोंको लोनसे,

- १. एक बार सोमामिलाषी देवताओंने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती इन तीन छुन्दोंको नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होनेके कारण जगती और त्रिष्टुप् ये दो छन्द तो मार्गमेसे ही लौट आये, केवल एक गायत्री छन्द ही सोमके पास जा सका और वहीं सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओं पास लाया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें 'सोमो वै राजामुष्मिलोंक आसीत्' इस प्रसङ्ग-में आयी है।
- २. गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमे ही थक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और त्रिष्टुप्का एक अक्षर—ये मार्गमे रह गये थे। इन्हे लाकर गायत्रीने उनकी पूर्ति की।

व्याप्त्या च सर्वसवनव्यापकत्वाच यज्ञे प्राधान्यं गायत्र्याः । गाय-त्रीसारत्वाच ब्राह्मणस्य, मातर-मित्र हित्वा गुरुतरां गायत्रीं ततोऽन्यद्वरुतरं न प्रतिपद्यते यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्य-न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात् । अतो गायत्रीसुखेनैव ब्रह्मोच्यते— इतर छन्दोमे व्याप्त रहनेसे और सभी सवनोंमे व्यापक होनेसे यज्ञमे गायत्रीकी प्रधानता है। क्योंकि ब्राह्मणका सार गायत्री ही है, इसिल्ये उपर्युक्त ब्रह्म भी माताके समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर उससे उरकृष्टतर किसी अन्य आलम्बनको प्राप्त नही होता, क्योंकि उसमे लोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध ही है। अतः गायत्रीके द्वारा ही ब्रह्मका निरूपण किया जाता है—

गायत्री वा इद्रसर्वं भूतं यदिदं किं च वाग्वै गायत्री वाग्वा इद्रसर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

गायत्री ही ये सब भूत—प्राणिवर्ग है। जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम प्राणी है वे गायत्री ही है। वाक् ही गायत्री है और वाक् ही ये सब प्राणी है, क्योंकि यही गायत्री (उनका नामोचारण करती) और उनकी [भय आदिसे] रक्षा करती है ॥ १॥

गायत्री वा इत्यवधारणार्थों वैशब्दः । इदं सर्वं भूतं प्राणि-जातं यत्किं च स्थावरं जङ्गमं वा तत्सर्वं गायच्येव । तस्याक्छन्दो- 'गायत्री वै' इस पदमे 'वै' शब्द निश्चयार्थक है। ये समस्त भूत अर्थात् ये जो कुछ स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं वे सब गायत्री ही है। वह (गायत्री) तो केवल छन्दमात्र

१. उष्णिक् और अनुष्टुप् आदि अन्य छन्दोके प्रत्येक पादमे ७ या ८ अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमे ६ अक्षर होते हैं; इसिलये यह छन्दोमे भी व्यास है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके विना नहीं हो सकती।

२. प्रातः सवन गायत्र है, मध्या इसवन त्रेष्टुभ है और तृतीय सवन जागत है। अर्थात् गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती ये क्रमशः उनके छन्द है। गायत्री त्रिष्टुप् और जगतीमे न्यास है; इसिल्ये वह उन सवनोमे भी न्यापक है।

गायत्रीकारणं वाचं शब्दरूपा-मापादयति गायत्रीम् , वाग्वै गायत्रीति ।

वाग्वा इदं सर्वं भूतम्। यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती भूतं गायति शब्दयत्यसौ गौर-सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य-मुष्मानमा भैषीः, किं ते भयम्-त्थितम्, इत्यादिना सर्वतो भया-निवर्त्यमानो वाचा त्रातः स्यात्। यद्वाग्भृतं गायति च त्रायते च गायत्र्येव तद्वायति च त्रायते च वाचोऽनन्यत्वाद्वायच्याः। गाना-त्त्राणाच गायत्र्या गायत्रीत्वम् 11 2 11

मात्रायाः सर्वभूतत्वमनुपपन्नमिति है, उसका सर्वभूतरूप होना तो सम्भव नहीं हैं;अतः 'वाग्वै गायत्री' ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण-भूत शब्दरूप वाक्को ही गायत्री कहती है।

> वाक् ही यह सब भूतसमुदाय है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक ही समस्त भूतोका गान--राब्द यानी उल्लेख करती है; जैसे 'यह गौ है' 'यह अश्व है' इत्यादि: तथा यही त्राण-रक्षा करती है; जैसे 'इससे मत डर' 'तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ है ?' इत्यादि वाक्योसे सब ओरसे भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका गान और त्राण करती है वह गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही किया जाता है क्योंकि गायत्री वाणी-से भिन्न नहीं है । गान और त्राण गायत्रीका करनेके कारण ही गायत्रीत्व है ॥१॥

या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्याः हीद् सर्वं भृतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २॥

जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है; क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित है और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं करते ॥ २ ॥

या वै सैवंलक्षणा सर्वभ्तरूपा
गायत्रीः इयं वाव सा येयं
पृथिवी। कथं पुनरियं पृथिवी
गायत्रीति? उच्यते—सर्वभृतसंबन्धात्। कथं सर्वभृतसंबन्धः?
अस्यां पृथिच्यां हि यस्मात्सर्व
स्थावरं जङ्गमंच भूतं प्रतिष्ठितम्,
एतामेव पृथिवीं नातिशीयते
नातिवर्तत इत्येतत्।

यथा गानत्राणाभ्यां भूत-संबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतप्रति-ष्ठानाद्भ्तसंबद्धा पृथिवीः अतो गायत्री पृथिवी ॥ २ ॥ जो वह ऐसे लक्षणोंवाली सर्वभूतरूप गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है। किन्तु यह पृथिवी गायत्री किस प्रकार है है सो बतलाया जाता है—सम्पूर्ण प्राणियोसे इसका संबन्ध होनेके कारण यह गायत्री है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस प्रकार सम्बन्ध है व क्योंकि इस पृथिवीमे ही समस्त स्थावर तथा जङ्गम प्राणी स्थित है और वे इस पृथिवीन का ही अतिक्रमण अर्थात् अतिवर्तन कभी नहीं करते।

जिस प्रकार गान और त्राणकें कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है उसी प्रकार भूतोकी प्रतिष्ठा होनेकें कारण पृथिवी भूतोसे सम्बद्ध है, अतः पृथिवी गायत्री है ॥२॥



या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥

जो भी यह पृथिवी है वह यहीं है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित है और इसीकों वे कभी नहीं छोड़ते॥ ३॥

या वै सा पृथिवी गायत्री, इयं वाव सेदमेवः तित्कम्? यदिदम-स्मिन्पुरुषे कार्यकरणसंघाते जी-वति शरीरं पार्थिवत्वाच्छरीरस्य। कथं शरीरस्य गायत्रीत्व-मिति ? उच्यते — अस्मिन्हीमे प्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्ठि-ताः, अतः पृथिवीवद् भूतशब्द-वाच्यप्राणप्रतिष्टानाच्छरीरं गा-यत्रीः एतदेव यस्माच्छरीरं नातिज्ञीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ॥

जो भी वह पृथिवीरूप है वह यह निश्चय यही है;यही कौन? जो इस पुरुपमे-भूत और इन्द्रियोके सजीव संघातमे शरीर है. क्योंकि शरीर पृथिवीका ही विकार है।

शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि इसीमे 'भूत'शब्दवाच्य प्राण प्रतिष्ठित है। अतः पृथिवीके समान 'मृत' शब्दवाच्य प्राणोंका अधिष्ठान होनेके कारण शरीर गायत्री है. क्योंकि प्राण इस शरीरका ही अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३॥



यद्धे तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः-पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशी-यन्ते ॥ ४ ॥

जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुष-में हृद्य है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण नहीं करते ॥ ४॥

यद्वे तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं वाव तत् । यदिदमस्मिन्नन्तर्भध्ये पुरुषे हृद्यं पुण्डरीकाख्यमेतद्वा-

जो भी इस पुरुषमे शरीररूप गायत्री है वह यही है, जो कि इस अन्तःपुरुष--मध्यवर्ती पुण्डरीकसंज्ञक हृदय है। वह गायत्री यत्री । कथम् १इत्याह-अस्मिन्हीमे है । किस प्रकार १ सो बतलाते हैं--

प्राणाः प्रतिष्ठिताः; अतः श्ररीरवद्गायत्री हृदयम् । एतदेव च
नातिशीयन्ते प्राणाः । "प्राणो ह
पिता प्राणो माता ।" (छा॰
उ०७।१५।१) "अहिंसन्सर्वभृतानि" (छा॰ उ०८।
१५।१) इति च श्रुतेः भृतशब्दवाच्याः प्राणाः ॥ ४॥

क्योंकि इसीमें ये प्राणप्रतिष्ठित हैं। अतः शरीरके समान हृदय ही गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी अतिक्रमण नहीं करते। ''प्राण पिता है, प्राण माता है" ''सम्पूर्ण प्राणियोकी हिंसा न करते हुए" इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 'सूत'शब्दवाच्य है ॥४॥

सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदृचाम्य-न्कम् ॥ ५॥

वह यह गायत्री चार चरणोवाली और छः प्रकारकी है। वह यह [ गायञ्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोद्वारा प्रकाशित किया गया है॥ ५॥

सैषा चतुष्पदा षडश्वरपदा छन्दोरूपा सती भवति गायत्री षड्विधावाग्भृतपृथिवीशरीरहृद्य-प्राणरूपा सती षड्विधा भवति । वाक्प्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि गायत्रीप्रकारत्वम् ; अन्यथा षड्-विधसंख्यापूरणानुपपत्तेः । तदे-तसिन्नर्थे एतद्वायत्र्याख्यं ब्रह्म गायत्र्यनुगतं गायत्रीम्रस्वेनोक्त-

वह यह चार पदोंवाली और छः-छः अक्षरोके पदोंवाली है तथा वाक्, भूत, पृथिवी, शरीर, हृद्य और प्राणरूपा होनेसे वह षड्विधा—छः प्रकारकी है। वाक् और प्राण-का यद्यपि अन्य अर्थमे निर्देश किया गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार-रूपसे स्वीकृत किये जाते है; अन्यथा गायत्रीके छः प्रकारोकी संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसी अर्थमे यह गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका

मृचापि मन्त्रेणाभ्यन्कःं प्रका- अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति-शितम् ॥५॥

पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी प्रकाशित किया गया है ॥५॥

## कार्यब्रह्म और शुद्धब्रह्मका भेद

# तावानस्य महिमा ततो ज्याया ५ श्र पूरुषः । पादो-ऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६॥

[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायन्यास्य ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद् अमृत प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है ॥ ६॥

गायत्र्याख्यस्य तावानस्य ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति-विस्तारः । यावांश्रतुष्पात्षड्वि-धश्च ब्रह्मणो विकारः पादो गाय-त्रीति व्याख्यातः। अतस्तसा-द्विकारलक्षणाद्वायत्र्याख्याद्वाचा-रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त-परमार्थसत्यरूपोऽविकारः पूरुषः पुरुषः सर्वपूरणात्पुरि शयनाच ।

इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद-विभागविशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही महिमा--विभूतिविस्तार है, जितना कि चार पादवाला और छः प्रकार-विकारभूत ब्रह्मका पाद गायत्री है; ऐसा कहकर निरूपण किया गया है। अतः उस विकारभूत वाचारम्भणमात्र गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मसे परमार्थ सत्यखरूप निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; जो सबको पूरित करने तथा शरीर-रूप पुरमे शयन करनेके कारण पुरुष कहलाता है।

तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि
भूतानि तेजोऽबन्नादीनि सस्थावरजङ्गमानि । त्रिपात्त्रयः पादा
अस्य सोऽयं त्रिपात् । त्रिपादमृतं
पुरुषाच्यं समस्तस्य गायत्र्यातमनो दिवि द्योतनवति स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थ इति ॥ ६ ॥

तेज, अन्न और अप् आदि सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका एक पाद हैं। तथा वह त्रिपात्— जिसके तीन पाद हों उसे 'त्रिपात्' कहते है—समस्त गायत्रीरूप पुरुष-का पुरुषसंज्ञक त्रिपाद् अमृत दिवि — बुतिमान्मे यानी प्रकाशस्त्रूप खात्मामें स्थित है—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥६॥



मूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाशका अभेद

यद्वे तद्वस्तितिदं वाव तद्योऽयं बहिर्घा पुरुषादाका-शो यो वे स बहिर्घा पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः पुरुष आकाशः॥ ८॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्हदय आका-शस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णामप्रवर्तिनी श्रियं लभते य एवं वेद् ॥ ६॥

जो भी वह [त्रिपाद् अमृतरूप] ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह पुरुषसे बाहर आकाश है। वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाला सम्पत्ति प्राप्त करता है। ७—९॥

यद्वै तित्त्रपादमृतं गायत्री-मुखेनोक्तं ब्रह्मेतीदं वाव तिद-दमेव तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिधी बहिः पुरुषादाकाशो भौतिको यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाश उक्तः ॥७॥ अयं वाव स योऽय-मन्तः पुरुषे शरीर आकाशः ।

यो वै सोऽन्तःपुरुष आका-जः ।।८।। अयं वाव स योऽयमन्त-र्हदये हृदयपुण्डरीक आकाशः। कथमेकस्य सत आकाशस्य त्रिधा भेद इति ? उच्यते-बाह्येन्द्रियविषये जागरितस्थाने नमसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते। ततोऽन्तः शरीरे स्वमस्थानभृते मन्दतरं दुःखं भवति स्वमान् पश्यतः । हृदयस्थे पुनर्नभसि न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन खमं पश्यति । अतः सर्वदुःख-निवृत्तिरूपमाकाशं सुबुप्तस्थानम्। जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ वह त्रिपाद् अमृत ब्रह्म है वह यही है —वह निश्चय यही है जो कि यह बाहरकी ओर—पुरुपसे बाहर प्रसिद्ध भौतिक आकाश है। तथा जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश बतलाया गया है॥७॥ वह यही है जो पुरुष अर्थात् शरीरके भीतर आकाश है।

जो भी वह पुरुषके भीतर आकाश है ॥८॥ वह यही है जो यह हृदयके भीतर अर्थात् हृदय-पुण्डरीकमें आकाश है।

एक होनेपर भी आकाशका
तीन प्रकारका मेद क्यों है ? ऐसा
प्रश्न होनेपर कहा जाता है—जो बाह्य
इन्द्रियोंका विषय है और जिसकी
जाप्रत् अवस्थामें उपलब्धि होती है
ऐसे इस आकाशमे दुःखकी बहुलता
देखी जाती है । उसकी अपेक्षा,
स्वप्नमे उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तर्गत
आकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरुषको
मन्दतर दुःख होता है । किन्तु
हृदयस्थ आकाशमे जीव न तो किसी
भोगकी इच्छा करता है और न
कोई स्वप्न ही देखता है; अतः
सुषुप्तिमें उपलब्ध होनेवाला आकाश
सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिरूप है ।

अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा भेदा-न्वाख्यानम् ।

वहिर्घा पुरुषादारभ्याकाशसः हृदये संकोचकरणं चेतःसमा-धानस्थानस्ततये। यथा ''त्रयाणा-मपि लोकानां क्रुरुक्षेत्रं विशिष्यते। अर्घतस्तु कुरुक्षेत्रमर्घतस्तु पृथूद-कम्" इति तद्वत् । तदेतद्वादीकाशाख्यं ब्रह पूर्णं सर्वगतं न हृदयमात्रपरि-च्छिन्नमिति मन्तव्यम्, यद्यपि हृदयाकाशे चेतः समाधीयते। अप्रवर्ति न क्रतश्चित्कचित्प्रवर्तितं शीलमस्येत्यप्रवर्ति तदन्रच्छित्ति-धर्मेकम् । यथान्यानि भूतानि परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणि न तथा हार्दे नभः । पूर्णामप्रवर्तिनी-

इसिलिये एक ही आकाशके तीन भेदोका कथन उचित ही है।

पुरुवके बहिः स्थित आकाशसे लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच किया गया है वह चित्तकी एकाप्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये है; जिस प्रकार [स्थानकी स्तुतिके लिये ही ऐसा कहा जाता है—] ''तीनो लोकोमे कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा [हिदल धान्यके समान] आधेमे कुरुक्षेत्र है और आधेमें 'पृथ्दक' है" उसी प्रकार [यहाँ हृदया-काशकी स्तुति समझनी चाहिये]।

वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्स पूर्ण—सर्वगत है; वह केवल हृदयमात्रमे ही परिन्छित्र है—ऐसा नहीं मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवल हृदयाकाशमें ही समाहित किया जाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात् अविनाशी समाववाला है—जिसका कभी कहीं प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो उसे अप्रवर्ति कहते है । जिस प्रकार अन्य परिन्छित्र भूत उन्छित्ति(विनाश) धर्मवाले है उसी प्रकार हृदयाकाश नाशवान् नहीं है । जो पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाशी

यथोक्तं पूर्णाप्रवर्तिगुणं ब्रह्म वेद जानातीहैंव जीवंस्तद्भावं इसी लोकमे यानी जीवित रहते हुए प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

मनुच्छेदात्मिकां श्रियं विभूतिं गुणविशिष्ट ब्रह्मको जानता है वह गुणफलं लभते दृष्टम्; य एवं पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न होनेवाली श्री—विभूति इस दृष्ट गौण फलको प्राप्त करता है। अर्थात् े ही तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥



# त्रयोदश खण्ड

#### **~**

# हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभूत प्राणकी उपासना

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य प्राङ् सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्तदेत-त्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ १॥

उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि है। इसका जो पूर्विदिशा-वर्ती सुषि (छिद्र) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही यह तेज और अनाद्य है—इस प्रकार उपासना करें। जो इस प्रकार जानता है [अर्थात् इस प्रकार इनकी उपासना करता है] वह तेजसी और अनका भोक्ता होता है ॥ १॥

तस्य ह वा इत्यादिना
गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपासनाङ्गत्वेन द्वारपालादिगुणविधानार्थमारभ्यते । यथा लोके
द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशीकृता राजप्राप्त्यर्था भवन्ति
तथेहापीति ।

इस 'तस्य ह वा' इत्यादि खण्ड-द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके अङ्गरूपसे द्वारपालादि गुणोंका विधान करनेके लिये [ यह उत्तर प्रन्थ ] आरम्भ किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार लोकमे राजाके द्वारपाल उपासनासे ( भेंट आदि देकर ) अपने अधीन कर लिये जानेपर राजासे भेंट करनेमे उपयोगी होते है उसी प्रकार यहाँ भी [ इन उपासनाङ्गोका उपयोग होता है ]। तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्यर्थः । एतस्यानन्तरिनर्दिष्टस्य पश्च
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो
देवसुषयः स्वर्गलोकप्राप्तिद्वारच्छिद्राणि, देवैः प्राणादित्यादिभी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसुषयः । तस्य स्वर्गलोकभवनस्य
हृदयस्यास्य यः प्राङ् सुषिः
पूर्वाभिसुखस्य प्राग्गतं यच्छिद्रं
द्वारं स प्राणः तत्स्थस्तेन द्वारेणः
यः संचरित वायुविशेषः स प्रागनितीति प्राणः ।

तेनैव संबद्धमन्यतिरिक्तं तच्छुः, तथैव स आदित्यः "आ-दित्यो ह वै बाह्यः प्राणः" (प्र० उ०३।८) इति श्रुतेश्रक्षूरूप-प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि स्थितः। "स आदित्यः कस्सिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुषि" (च० उ०३।९। २०) इत्यादि हि वाजसनेयके।

'तस्य' अर्थात् उस प्रकृत हृद्यके, एतस्य--जिसका अव्यवहित पूर्वमे ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच संख्यावाले देवसुपि—देवताओके सुपि अर्थात् स्वर्गलोककी प्राप्तिके द्वारभूत पाँच छिद्र है। वे प्राण और आदित्य आदि देवताओसे सुरक्षित है इसलिये देवसुषि कहलाते हैं। खर्गलोकके भवनरूप उस इस हृदय-का जो प्राङ्सुषि है-पूर्वाभिमुख हृदयका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र यानी द्वार है वह प्राण है। जो उस हृदयमे ही स्थित है और उसीके द्वारा सञ्चार करता है वह वायुविशेष 'प्राक् अनिति' इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्राण कहलाता है।

उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और अभिन चक्षु है । इसी प्रकार वह आदित्य भी है, जैसा कि "आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह चक्षु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे हृदयमें स्थित है। "वह आदित्य किसमे स्थित है। "वह आदित्य किसमे स्थित है। "वहा आदित्य वाजसनेय-श्रुतिमें कहा है। प्राण- प्राणवायुदेवतैव ह्येका चक्षुरादित्यश्च सहाश्रयेण । वक्ष्यति चप्राणाय खाहेति हुतं हविः सर्वमेतत्तर्पयतीति ।

तदेतत्प्राणाख्यं खर्गलोकद्वारपालत्वाद्वस्न खर्गलोकं प्रतिपित्सुस्तेजश्रेतचक्षुरादित्यखरूपेणानाद्यत्वाच सवितुस्तेजोऽन्नःद्यमित्याभ्यां गुणाभ्यास्रपासीत।
ततस्तेजस्व्यन्नादश्रामयावित्वरद्वितो भवति य एवं वेद तस्यैतद्वणफलम्। उपासनेन वशीकृतो
द्वारपः स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुर्भवतीति
सुख्यं च फलम्।। १।।

वायुरूप एक ही देवता एक ही आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु और आदित्य नामसे कहे जाते हैं। 'प्राणाय खाहा' ऐसा कहकर दिया हुआ हिव चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों-की तृति करता है—ऐसा आगे कहेंगे भी।

वह यह प्राणाख्य ब्रह्म खर्गछोक-का द्वारपाछ है अतः खर्गप्राप्तिकी इच्छावाछा पुरुष, यह चक्षु और आदित्यरूपसे तथा अन्नाद्यरूपसे सिवताका तेज और अनाद्य है —इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी उपासना करें । इससे वह तेजस्वी और अनाद अर्थात् रुग्णत्वादिसे रिहत होता है । जो ऐसा जानता है उसे यह गौण फल प्राप्त होता है; किन्तु मुख्य फल तो यही है कि उपासनाद्वारा अपने अधीन किया हुआ वह द्वारपाल खर्मलोकप्राप्तिका कारण होता है ॥१॥



हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभूत व्यानकी उपासना

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्र स चन्द्रमास्तदेतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्वी भवति य एवं वेद ॥ २ ॥ तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है—इस प्रकार उसकी उपासना करें। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान् और यशस्त्री होता है ॥ २ ॥

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिस्त-त्स्थो वायुविशेषः स वीर्यवत्कर्म कुर्वन्विगृद्य वा प्राणापानौ नाना वानितीति व्यानस्तत्संबद्धमेव तच्छ्रोत्रमिन्द्रयं तथा चन्द्रमाः-"श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्र चन्द्रमाश्र'' इति श्रुतेः। सहाश्रयौ पूर्ववत् । तदेतच्छ्रीश्र विभृतिः श्रोत्र-चन्द्रमसोज्ञीनान्नहेतुत्वम्,अतस्ता-भ्यां श्रीत्वम्। ज्ञानान्नवतश्च यशः च्यातिर्भवतीति यशोहेतुत्वाद्य-शस्त्वम् , अतस्ताभ्यां गुणाभ्या-म्रुपासीतेत्यादि समानम् ॥२॥

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है उसमे स्थित जो वायुविशेष है वह वीर्यवान् कर्म करता हुआ गमन करता है या प्राण और अपानसे विरोध करके अथवा प्रकारसे गमन करता है, कारण 'व्यान' कहलाता है। उससे सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है। तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा है, जैसा कि ''[ विराटके ] श्रोत्र-द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। पूर्ववत् (चक्षु और आदित्यके समान) ये भी एक ही आश्रयवाले हैं।

वह यह [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म ]
श्री यानी विभूति है । श्रोत्र और
चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अनके
हेतु है; इसिल्ये उनके द्वारा व्यानका श्रीत्व माना गया है । ज्ञानवान् और अनवान्का यश अर्थात्
प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु
होनेसे उसकी यशः खरूपता है ।
अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी
उपासना करे— हत्यादि शेष अर्थ
पूर्ववत् है ॥ २ ॥

# हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषिः सोऽपानः सा वाक्सो-ऽग्निस्तदेतद्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ ३॥

तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक् है, वह अग्नि है और वहीं यह ब्रह्मतेज एवं अनाद्य है—इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अनका भोक्ता होता है।। ३॥

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषिः
पश्चिमस्तत्स्थो वायुविशेषः स
मृत्रपुरीषाद्यपनयन्नधोऽनितीत्यपानः सा तथा वाक्ः तत्संबन्धात्, तथाप्तिः। तदेतद्वस्तवर्चसं
वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजो ब्रह्मवर्षसमः अग्निसंबन्धाद् वृत्तस्वाध्यायस्य। अन्नग्रसनहेतुत्वादपानस्यान्नाद्यत्वम्। समानमन्यत्
॥ ३॥

तथा इसका जो प्रत्यङ सुषि-प्रत्यङ् यानी परिचम उसमें स्थित जो वायुविशेप है वह मल-मूत्रादिको दूर करता नीचेकी ओर छे जाता है इसिछिये 'अपान' कहलाता है। तथा बही वाक् और अग्नि है, क्योंकि इनका उस ( समष्टि-अपान ) से सम्बन्ध है। वह यह ब्रह्मतेज है-सदाचार और स्वाध्यायके कारण होनेवाले तेजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अग्निसे सम्बद्ध है । अन्न निगलनेमे हेतु होनेके कारण अपानका अन-भोक्तत्व स्वीकृत किया गया है। रोष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३॥

# हृदयान्तर्गत उत्तरसुषिभूत समानकी उपासना

अथ योऽस्योदङ सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्ज-न्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत कोर्तिमान्व्युष्टिमान् भवति य एवं वेद् ॥ ४ ॥

तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह मेच है, और वही यह कीर्ति और व्युष्टि (देहका टावण्य) है—इस प्रकार उसकी उपासना करें। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान् और व्युष्टिमान् होता है।। ४।।

अथ योऽस्योदङ् सुिषहदगातः सुिषस्तत्स्यो वायुविशेषः
सोऽशितपीते समं नयतीति
समानः। तत्संबद्धं मनोऽन्तःकरणं स पर्जन्यो दृष्ट्यात्मको
देवः पर्जन्यनिमित्ताश्चाप इति,
"मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च"
इति श्रुतेः।

तदेतत्कीर्तिश्च, मनसो ज्ञान-स्य कीर्तिहेतुत्वात् ; आत्मपरोक्षं विश्वतत्वं कीर्तिः; यशः स्वकरण- तथा इसका जो उदं सुषि—
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमे स्थित हुआ
जो वायुविशेष है वह खाये-पिये
अन-जलको समानरूपसे [ सम्पूर्ण
शरीरमे ] ले जाता है, इसलिये
'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखनेवाला मन—अन्तःकरण और वहः
पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव है,
क्योंकि "[विराट् पुरुषके ] मनसे
अप् और वरुण रचे गये है" इस
श्रुतिके अनुसार अप् (जल ) मेधहीसे होनेवाले है।

तथा यह (समाननामक ब्रह्म) हो कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान-ही कीर्तिका हेतु है। अपने पीछे जो विख्याति होती है उसे कीर्ति कहते है। जो ख्याति अपनी संवेद्यं विश्रुतत्वम् । व्युष्टिः का-न्तिर्देहगतं लावण्यम् । ततश्र कीर्तिसंभवात्कीर्तिश्चेति । समा-नमन्यत् ॥ ४॥

इन्द्रियोसे गृहीत की जा सकती है उसे यश कहते हैं। व्यष्टि-कान्ति यानी देहगत सन्दरताको कहते है। उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है अतः वह भी कीर्ति ही है। शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ४ ॥

हृदयान्तर्गत ऊर्घ्वसुषिभूत उदानकी उपासना

अथ योऽस्योध्वेः सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

तथा इसका जो ऊर्घ्व हिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है और वही यह ओज और महः है—इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी (बलवान्) और महस्रान् (तेजस्त्री) होता है ॥ ५॥

अथ योऽस्योध्वेः सुषिः स उदान आ पादतलादारभ्योध्व-मुत्क्रमणादुत्कर्षार्थं च कर्म कुर्व-न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा-रश्चाकाशः । तदेतद् वाय्वाका-शयोरोजोहेतुत्वादोजो बलं मह-त्वाच मह इति । समानमन्यत्।।५॥ महः भी है । रोष अर्थ पूर्ववत् है॥५॥

तथा इसका जो ऊर्ध्व-छिद्र है वह उदान है। पैरके तछुएसे लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके कारण और उत्कर्षके लिये कर्म करता हुआ चेष्टा करता है-इसल्यि वह 'उदान' है । वही वाय और उसका आधारभूत आकाश भी है। वायु और आकाश ओजके हेतु है अतः यह ( उदानसंज्ञक ब्रह्म ) ही ओज—बल है और महत्ताके कारण

#### उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालोकी उपासनाका फल

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार-पाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वार-पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६॥

वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप खर्गछोकके द्वारपाछ है। वह जो कोई भी खर्गछोकके द्वारपाछ इन पाँच ब्रह्मपुरुषोको जानता है उसके कुछमे वीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गछोकके द्वारपाछ इन पाँच पुरुषोको जानता है वह खर्गछोकको प्राप्त होता है॥ ६॥

ते वा एते यथोक्ताः पञ्च-सुषिसंबन्धात्पश्च ब्रह्मणो हार्द्स्य पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः हार्दस्य लोकस्य स्वर्गस्य एतैहि द्वारपालाः चक्षुःश्रोत्रवाष्ट्रानःप्राणैर्बहिर्मुख-प्रवृत्तेर्ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति-द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं ह्येतद-बाह्यविषया-जितकरणतया सङ्गानृतप्ररूढत्वान हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति । तसात्सत्यग्रक्तमेते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा इति ।

वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये गये है, पॉच सुपियोंके सम्बन्धके कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष हैं; अर्थात् द्वारस्य राजपुरुषोके समान हृदयस्य खर्गछोकके द्वारपाछ है। चक्षु, श्रोत्र, वाक्, मन और प्राणोंके द्वारा बाहरकी और प्रवृत्त **ड्रए इन्हीके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी** प्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं। बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता-के कारण बाह्य विषयोकी आसक्ति-रूप अनृतसे न्याप्त रहनेके कारण मन हृदयस्थित ब्रह्ममे स्थित नही होता । अतः यह ठीक ही कहा है कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गछोकके द्वारपाल हैं।

अतः स य एतानेवं यथोक्त-गुणविशिष्टान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद उपास्त उपासनया वशीकरोति स राजद्वारपालानि-वोपासनेन वशीकत्य तैरनि-वारितः प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं राजानमिव हार्ट ब्रह्म।

किं चास्य विदुषः कुले वीरः पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात् । तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन-प्रवृत्तिहेतुत्वम् । ततश्च स्वर्ग-लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव-खर्गलोकप्रतिपत्ति रेवैकं फलम् ॥ ६ ॥

अतएव जो कोई इन उपर्युक्त गुणविशिष्ट खर्गलोकके द्वारपालोको इस प्रकार जानता है---उपासना करता है अर्थात उपासनाद्वारा अपने अधीन करता है, वह राजाके द्वारपालोके समान इन्हें उपासना-द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके समान खर्गछोक यानी हृदयस्थित ब्रह्मको प्राप्त होता है।

तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके कारण इस विद्वान्के कुछमे वीर पुत्र उत्पन्न होता है । वह पुत्र पितृऋण -की निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकी उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेत् होता है। अतः वह परम्परासे उसकी खर्गछोकप्राप्तिका भी कारण होता है: इसलिये खर्गलोककी प्राप्ति ही इसका एकमात्र फल है।। ६॥



अथ यदसौ विद्वान्खर्गं लोकं वीरपुरुषसेवनात्प्रतिपद्यते, यचोक्तं ''त्रिपादस्यामृतं दिवि'' इति तदिदं लिङ्गेन चक्षःश्रोत्रेन्द्रिय- चक्ष और श्रोत्रेन्द्रियका १८

तथा यह विद्वान् वीर पुरुषका सेवन करनेसे जिस खर्गछोकको प्राप्त होता है और जिस खर्गका ''इसका तीन पादरूप अमृत घुळोक-में है" इस प्रकार वर्णन किया गया है उसीको अब अनुमापक लिङ्गद्वारा गोचरमापादियतच्यम् , यथागन्यादि धूमादिलिङ्गेन । तथा
श्चेवमेवेदिमिति यथोक्तेऽर्थे दृढा
प्रतीतिः स्यात् । अनन्यत्वेन च
निश्चय इति । अत आह—

वनाना है जिस प्रकार कि घूमादि छिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति करायी जाती है। ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त पदार्थके विपयमे "यह ऐसा ही है" ऐसी दृढ प्रतीति हो सकती है और इसी प्रकार उसका अमेदरूपसे निश्चय मी हो सकता है। इसीछिये श्रुति कहती है—

हृदयस्थित मुख्य ब्रह्मकी उपासना

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदि-दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः॥ ७॥

तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके जपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित हो रहीं है वह निश्रय यहीं है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है।।७॥

यद्तोऽग्रुष्माहिवो ग्रुलोकात्, परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन, ज्योतिदीं प्यते, स्वयंप्रभं सदा-प्रकाशत्वादी प्यत इव दी प्यत इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्वलन-रुक्षणाया दी सेरसंभवात् । इस दिव् अर्थात् बुलोकसे परे—यहाँ 'परः'इस पुँलिङ्ग पदको नपुंसकलिङ्गमें बदलकर 'परम्' समझना चाहिये— जो ज्योति दीप्त है; नित्य प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति ख्यंप्रकाश है, अतः 'दीप्यते' इस पदसे वह मानो दीप्त होती है—इस प्रकार कहा जाता है, क्योंकि अग्नि आदिके समान उसमें प्रज्वलित होनारूप दीप्तिकी कोई सम्मावना नहीं है।

विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्य च्यास्व्यानं सर्वतः पृष्ठेष्विति, संसारादुपरीत्यर्थः, संसार एव हि
सर्वः; असंसारिण एकत्वान्निभेदत्वाच । अनुत्तमेषु, तत्पुरुषसमासाशङ्कानिष्ठत्तय आह,उत्तमेषु
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिरण्यगर्मादिकार्यरूपस्य परस्येश्वरस्यासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु
लोकेष्विति ।

इदं वावेदमेव तद्यदिदमसिन्
पुरुषेऽन्तर्भध्ये ज्योतिश्रक्षःश्रोत्रग्राह्येण लिङ्गेनोष्णिम्ना शब्देन
चावगम्यते। यत्त्वचा स्पर्शरूपेण
गृह्यते तच्चक्षुषैवः दृदप्रतीतिकरत्वात्त्वचः, अविनाभूतत्वाच
रूपस्पर्शयोः॥ ७॥

'विश्वतः पृष्ठेषु' इसीकी व्याख्या 'सर्वतः पृष्ठेषु' ये पद हैं; अर्थात् संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही सब हैं; अससारी ब्रह्म तो एक और भेदरहित है। 'अनुत्तमेषु' इस पदमें [ जो उत्तम न हो—ऐसा अर्थ करके होनेवाली ] तत्पुरुषसमासकी राङ्काको निवृत्त करनेके लिये 'उत्तमेषु लोकेषु' ऐसा कहा है। सत्यलोकादिमें हिरण्यगर्भादि कार्यस्त्र ब्रह्म समीप रहता है, इसलिये उनके विषयमें 'उत्तमेषु लोकेषु' ऐसा कहा गया है।

वह निश्चय यही है जो कि यह इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो कमशः चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप लिङ्गसे जानी जाती है। त्वचाद्वारा स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाली है, तथा रूप और स्पर्श ये एक-दूसरेके बिना रह नहीं सकते।।।।।

हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग

कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो लिङ्गं त्वग्दष्टिगोचरत्वमापद्यते ? इत्याह— किन्तु उस ज्योतिका अनुमापक लिङ्ग त्विगिन्द्रियकी विषयताको किस प्रकार प्राप्त होता है ? इस विषयमें श्रुति कहती है— तस्यैषा दृष्टिर्यत्रैतदस्मिञ्छरीरे स ५ स्पर्शेनोष्णि-मानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णाविषगृद्य निनद-मिव नद्शुरिवामरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतद्दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥

उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यही दर्शनोपाय है जब कि [मनुष्य] इस शरीरमे स्पर्शद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय है जब कि यह कानोको मूँदकर निनद (रथके घोप), नदथु (बैटके डकराने) और जटते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है—इस प्रकार इसकी उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय और विश्रुत (विख्यात) होता है ॥ ८॥

यत्र यसिन्काले, एतदिति
क्रियाविशेषणम् , असिञ्शरीरे
हस्तेनालभ्य संस्पर्शेनोष्णिमानं
रूपसहभाविनमुष्णस्पर्शमानं विजानाति, स ह्युष्णिमा नामरूपव्याकरणाय देहमनुप्रविष्टस्य चैतन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमव्यभिचारात्। न हि जीवन्तमात्मान-

'यत्र'—जिस समय, 'एतत्' यह 'विजानाति' इस क्रियाका विशेषण है, इस शरीरमे हाथसे स्पर्श करके उस स्पर्श हारा रूपके साथ रहनेवाली उष्णताको जानता है; वह उष्णिमा ही नामरूपका विमाग करनेके लिये देहमें अनुप्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिका अनुमान करानेवाला लिङ्ग है, क्योंकि उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। जीवित शरीरको उष्णता कभी नहीं

मुष्णिमा व्यभिचरति । 'उष्ण एवजीविष्यञ्ज्ञीतो मरिष्यम्' इति हि विज्ञायते । मरणकाले च तेजः परस्यां देवतायामिति परे-णाविभागत्वोपगमात् । अतो-उसाधारणं लिङ्गमौष्ण्यमग्नेरिव धूमः । अतस्तस्य परस्येषा दृष्टिः साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय इत्यर्थः ।

तथा तस्य ज्योतिष एषा
श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽत्युच्यमानः । यत्र यदा पुरुषो
ज्योतिषो लिङ्गं शुश्रूपति तदैतत्कर्णाविषगृद्धौतच्छब्दः क्रियाविशेषणम् । अपिगृद्धापिधायेत्यथॉऽङ्गुलिभ्यां प्रोण्त्य निनदमिव रथस्येव घोषो निनदस्तमिव शृणोति नद्धुरिव ऋषभक्रिजितमिव शब्दो यथा चाग्नेर्ब-

त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण है और मरनेवाला ही होता शीत होता है--ऐसा ही जाना जाता है। मरण-कालमें तेज पर देवतामे छीन हो जाता है, क्योंकि उस समय पर देवताके साथ उसका अभेद हो जाता है । अतः धूम जिस प्रकार अग्निका अनुमापक है उसी प्रकार उष्णता जीवनका असाधारण लिङ्ग है। इसलिये उस पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात दर्शनके समान उसके दर्शनका साधन है--ऐसा इसका ताल्पर्य है।

तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति—
श्रवण यानी सुननेका आगे वहा
जानेवाला उपाय है । जहाँ—
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके
लिङ्गको सुनना चाहता है उस
समय, 'एतत् कर्णाविपगृद्ध' यहाँ
'एतत्' शब्द 'अपिगृद्ध' कियाका
विशेषण है, अर्थात् कानोको इस
प्रकार मुँदकर—अङ्गुलियोसे बन्दकर
निनदके समान—रथके घोषको
'निनद' कहते है, उसके समान शब्द
सुनता है तथा नदथु—बैलके डकरानेके समान और जिस प्रकार बाहर

हिज्वेलत एवं शब्दमन्तःशरीर उपशृणोति ।

तदेतज्ज्योतिर्दष्टश्चतलिङ्गत्वाद् दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत । तथोपासनाचक्षुष्यो दर्शनीय: श्रुतो विश्रुतश्च । यत्स्पर्शगुणो-पासननिमित्तं फलं तद्वपे संपा-दयति चक्षुष्य इति, रूपस्पर्श-योः सहभावित्वात् ; इष्टत्वाच दर्शनीयतायाः । एवं च विद्या-याः फलग्रुपपन्नं स्थान तु मृद्-त्वादिस्पर्शवच्वे । य एवं यथो-क्तौ गुणौ वेद । खर्गलोकप्रति-पत्तिस्तूक्तमदृष्टं फलम्। भ्यास आदरार्थः ॥८॥

जलते हुए अग्निका शब्द होता है उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर-के भीतर श्रवण करता है।

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और श्रुत लिङ्गयुक्त होनेसे दष्ट और श्रुत तरह इसकी उपासना -इस करे । इस प्रकार उपासना करनेसे वह उपासक चक्षुष्य-दर्शनीय और श्रुत—विख्यात हो जाता है। स्पर्शगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो फल होता है उसीको श्रुति 'चक्षुष्य' रूपमें सम्पादन कहकर करती है, क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनो साथ-साथ रहनेवाले है और दर्शनीयता सबको इष्ट भी है। इस प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] ही इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो सकता है, मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होने-से नही । इस प्रकार जो इन दोनों गुणोंको जानता है [ उसे इस फलकी प्राप्ति होती है ]। खर्गलोक-की प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बतलाया गया है। 'य एवं वेद-य एवं वेद' यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥८॥

**┈୲≥**⊀७⋟⋞୲⋰

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥

# चतुर्दश खण्ड

**₩₩** 

#### शाण्डिल्यविद्या

सर्वदृष्टिसे ब्रह्मोपासना

पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्म-णोऽनन्तगुणवतोऽनन्तशक्तरेनक-भेदोपास्यस्य विशिष्टगुणशक्ति-मक्त्वेनोपासनं विधित्सन्नाह—

अब फिर उसी त्रिपादमृत, अनन्तराक्ति और अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्मकी विशिष्टगुणयुक्त और राक्तिमान् रूपसे उपासनीका विधान करनेकी इच्छासे श्रुति कहती है—

सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँ होके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, उसीमें लीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है—इस प्रकार शान्त [ रागद्देषरहित ] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय— निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर जानेपर होता है । अतः उसे [पुरुषको] निश्चय करना चाहिये ॥१॥

सर्व समस्तं खल्विति वाक्या-

लङ्कारार्थो निपातः । इदं जग-

न्नामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविषयं

ब्रह्म कारणं वृद्धतमत्वाह्रह्म ।

सर्व—समस्त 'खल्ठ' यह निपात वाक्यकी शोभा बढानेके लिये हैं। यह अर्थात् नाम-रूपमय विकारको प्राप्त होनेवाला और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषयभूत जगत् ब्रह्म— कारणरूप ही है। वृद्धतम [सबसे बड़ा] होनेके कारण वह [जगत्-का कारण ] ब्रह्म कहलाता है।

कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वम् ? इत्यत आह—तज्जलानितिः तस्राह-ह्मणो जातं तेजोऽबन्नादिक्रमेण सर्वम् , अतस्तज्जम् ; तथा तेनैव जननक्रमेण प्रतिलोमतया तसि-न्नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया श्चिष्यत इति तहम् , तथा तिसम्बेव स्थितिकालेऽनिति प्रा-णिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा-त्मत्या त्रिष कालेष्वविशिष्टं तद्वचितरेकेणाग्रहणात् । अत-स्तदेवेदं जगत । यथा चेदं तदे-वैकमद्वितीयं तथा षश्चे स्तरेण वक्ष्यामः।

यसाच सर्विमिदं ब्रह्म, अतः शान्तो रागद्वेषादिदोषरहितः संयतः सन्यत्तत्सर्वं ब्रह्म तद्वक्ष्य-माणैर्गुणैरुपासीत ।

कथम्रुपासीत शक्तं कुर्वीत कतुर्निश्रयोऽध्यवसाय एवमेव

यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार है १ ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है—'तज्जलानिति'। तेज अप और अनादि क्रमसे सारा जगत उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इस्र हिये यह 'तज्ज' है तथा उसी जननक्रमके विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन होता है अर्थात् तादात्म्यरूपसे उस-में मिल जाता है, इसिल्ये 'तल्ल' है और अपनी स्थितिके समय उसीमे अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है. इम्िये 'तदन' है। इस ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनो कालोमे समान रहता है, क्योंकि उसका उस (ब्रह्म ) के बिना प्रहण नहीं किया जाता; अतः वह (ब्रह्म ) ही यह सारा जगत् है । जिस प्रकार यह जगत् 'वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है' उसका हम छठे अध्याय-में विस्तारपूर्वक निरूपण करेगे।

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः शान्त यानी राग-द्वेषसे रहित— संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म हे उसकी आगे कहे जानेवाले गुणो-द्वारा उपासना करे।

उसकी किस प्रकार उपासना करें [ सो बतलाते हैं—] क्रतु करें–'क्रतु'निश्चययानी अध्यवसाय- नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतुं कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यवहितेन संबन्धः । किं पुनः क्रतुकरणेन कर्तव्यं प्रयोजनम् १ कथं वा क्रतुः कर्तव्यः १ क्रतुकरणं चा-भिग्नेतार्थसिद्धिसाधनं कथम् १ इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमथेत्या-दिग्रन्थः ।

अथ खिन्निति हेत्नर्थः। यसात् कतुमयः कतुप्रायोऽध्यनसाया-त्मकः पुरुषो जीवः; यथाकतुः याद्यः कतुरस्य सोऽयं यथा-कतुर्थथाध्यनसायो यादङ्निश्च-योऽस्मिँछोके जीनिन्नह पुरुषो भन्नति, तथेतोऽस्माद्देहात्प्रेत्य मृत्ना भन्नतिः कत्वनुरूपफला-त्मको भन्नतीत्यर्थः। एवं ह्येत-च्छास्रतो दष्टम्—"यं यं नापि को कहते है अर्थात् यह ऐसा ही है, इससे अन्य प्रकारका नहीं है---ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही कतु है, उस कतुको करे-इस इसका व्यवधानयुक्त प्रकार 'उपासीत' इस क्रियासे सम्बन्ध है। किन्तु उस क्रतुके करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है <sup>2</sup> अथवा किस प्रकार वह कतु करना चाहिये तथा वह ऋतु करना किस प्रकार अभीष्ट अर्थकी सिद्धिका साधन है ? इस सब विषयका प्रतिपादन करनेके छिये ही 'अथ' इत्यादि आगेका प्रन्थ है।

'अथ खलु' यह पदसमूह हेतुके लिये हैं । क्योंकि पुरुप यानी जीव कतुमय—कतुप्राय अर्थात् अध्यवसायात्मक है इसलिये इस लोकमे जीवित रहता हुआ यह पुरुष यथाकतु—जिस प्रकारके कतुवाला होता है अर्थात् जिस प्रकारके अध्यवसायवाला—जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँ से—इस देहसे 'प्रेत्य'—मरकर होता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने निश्चयके अनुसार फलवाला होता है । शास्त्रमें भी यह वात ऐसी ही देखी गयी है—''जिस-

स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्" (गीता ८ । ६ ) इत्यादि । यत एवं व्यवस्था शास्त्रदृष्टातः स एवं जानन्क्रतुं कुर्वीत यादशं क्रतं वक्ष्यामस्तम् । यत एवं शास्त्र-प्रामाण्यादुपपद्यते क्रत्वनुरूपं फलम् ,अतः सकर्तव्यः क्रतुः॥१॥

जिस भावको स्मरण करता हुआ अन्तमे शरीर त्यागता है जिसी उसी भावको प्राप्त होता है ]'' क्योंकि ऐसी व्यवस्था शास्त्रप्रतिपादित है. अतः इस प्रकार जाननेवाला वह पुरुप कतु करे-जिस प्रकारका कत हम बतलाते हैं वैसा ही ऋतु करे। क्योंकि इस प्रकार शास्त्रप्रामाण्यसे निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह निश्चय करना चाहिये।

### **→{**

समय बहामें आरोपित गुण

कथम् ?

किस प्रकार निश्चय करना चाहिये ?

मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आ-काशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व-मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः॥ २॥

िवह ब्रह्म नामिय, प्राणशारीर, प्रकाशखरूप, सत्यसंकल्प, आकाशशरीर, सर्वेकर्मा, सर्वेकाम, सर्वेगन्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्-को सब ओरसे न्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और संभ्रमशून्य है ॥ २ ॥

तेऽनेनेति मनस्तत्स्ववृत्त्या विष- कहते हैं, यह अपनी वृत्तिद्वारा

मनोमयो मनःप्रायः: मन- मनोमय-मनःप्रायः जिसके द्वारा जीव मनन करता है उसे मन येषु प्रवृत्तं भवति, तेन मनसा तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तत्प्रा-यो निवृत्त इव च । अत एव प्राणशरीरः प्राणो लिङ्गात्मा विज्ञानिक्रयाशक्तिद्धयसंमूर्छितः, "यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः" (कौ० उ० ३ । ३) इति श्रुतेः। स शरीरं यस्य स प्राणशरीरः, "मनोमयः प्राण-शरीरनेता" (मु० उ० २ । २ । ७) इति च श्रुत्यन्तरात्।

भारूपः, भा दीप्तिश्चैतन्यलक्षणं रूपं यस्य स भारूपः।
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसंकल्पः। न यथा संसारिण इवानैकान्तिकफलः संकल्प ईश्वरस्येत्यर्थः। अनृतेन मिथ्याफलत्वहेतुना प्रत्यृदत्वात्संकल्पस्य
मिथ्याफलत्वम् । वक्ष्यति—
'अनृतेन हि प्रत्यृदाः' इति।

विषयोमे प्रवृत्त हुआ करता है। उस मनके कारण वह मनोमय है: अतः पुरुष मनःप्राय होकर मनके प्रवृत्त होनेपर प्रवृत्त-सा होता है और निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता है। इसीलिये वह प्राणशरीर है. ''जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है" इस श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियोसे मिलकर बना हुआ लिङ्गशरीर हो प्राण है; वह प्राण जिसका शरीर है उसे प्राणशरीर कहते है; जैसा कि ''आत्मा मनोमय और प्राणरूप शरीरको [अन्य देह-में ] ले जानेवाला है" इस अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है।

भारूप-भा-दीप्त अर्थात् चैतन्य ही जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं। सत्य संकल्प-जिसके सकल्प सत्य यानी अमिथ्या है वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है। तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके समान ईश्वरका संकल्प अनैकान्तिक व्यभिचारी ) फलवाला संसारी जीवका संकल्प अनृत अर्थात् मिथ्या फल्रूप हेतुसे प्रत्युट-वृद्धिको प्राप्त होनेके कारण मिथ्या फलवाला होना है। अनृतसे प्रत्यूढ हैं' ऐसा चलकर श्रुति कहेगी भी।

आकाशात्मा, आकाश इवा-त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा-त्मा । सर्वगतत्वं सक्ष्मत्वं रूपा-दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्य। सर्वकर्माः सर्वं विश्वं तेनेश्वरेण क्रियत इति जगत्सर्वं कर्मास्य स सर्वकर्माः ''स हि सर्वस्य कर्ता'' (बृ० उ० ४।४। १३) इति श्रतेः। सर्वकामः, कामा दोषरहिता अस्येति सर्व-कामः; ''धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि" (गीता ७ । ११) इति स्मृतेः।

नतु कामोऽसीति वचनादिह बहुत्रीहिर्न संभवति सर्वकाम इति ।

नः कामस्य कर्तव्यत्वा-च्छब्दादिवत्पारार्थ्यप्रसङ्गाच दे- बिये शब्दादिके समान भगवान्की भी

आकाशात्मा—जिसका आत्मा यानी खरूप आकाराके समान हो उसे 'आकाशात्मा' कहते है। सर्व-गतत्व, सूक्ष्मत्व और रूपादिहीनत्व-यह ईश्वरकी आकाशतुल्यता है। सर्वकर्मा—उस ईश्वरके द्वारा सर्व यानी विश्वका निर्माण किया जाता है---इसिलेये यह सारा उसका कर्म है; अतः वह ईश्वर सर्व-कर्मा है, जैसा कि "वही सबका कर्ता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। सर्वकाम-सम्पूर्ण दोषरहित काम उस परमात्माके ही हैं इसछिये वह सर्वकाम है; जैसा कि "मै प्राणियोंने धर्मसे अविरुद्ध काम हूँ" इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है।

शङ्का-किन्तु 'कामोऽस्मि' (मै काम हूं ) ऐसा वचन होनेके कारण 'सर्वकाम' इस पदमें बहुवीहिसमास नहीं हो सकता ?

समाधान-नहीं, क्योंकि कामका कार्यत्व स्वीकृत किया गया है \*; इस-

<sup>\*</sup> अतः यदि बहुन्नीहि न मानकर कर्मधारय माने तो समस्त काम (कार्य) ओर ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे, ऐसी दशामे जैसे कार्य अनादि नही है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा । इसके अतिरिक्त जैसे सभी कार्य किसी चेतन कर्ताके अधीन होते है उसी तरह ब्रह्ममे भी पराधीनता-का दोष उपस्थित होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी परार्थ है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममे भी परार्थताकी आपित्त होने लगेगी; इसलिये यहाँ बहुत्रीहिसमास ही ठीक है।

वस्य । तसाद्यथेह सर्वकाम इति कामोऽसीति बहुव्रीहिस्तथा स्मृत्यर्थो वाच्यः ।

सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख-करा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः। ''पुण्यो गन्धः पृथिव्याम्'' (गीता ७।९) इति स्मृतेः। तथा रसा अपि विज्ञेयाः अपुण्यगन्ध-रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि-त्तत्वश्रवणात् । "तसात्तेनोभयं जिन्नति सुरिम च दुर्गन्धि च। पाप्मना ह्येष विद्धः" ( छा०उ० १।२।२) इति श्रुतेः। न च पाप्मसंसर्ग ईश्वरस्यः अविद्यादि-दोषस्यानुपपत्तेः ।

सर्वमिदं जगदभ्यात्तोऽभि-

अततेर्व्याप्त्यर्थस्य व्याप्तः

परार्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। अतः जिस प्रकार यहाँ 'सर्वकामः' पदमे बहुवीहि समास किया गया है उसी प्रकार 'कामोऽस्मि' इस स्मृतिका अर्थ करना चाहिये।

सर्वगन्ध-समस्त सुखकर गन्ध उसीके है इसिंटिये वह 'सर्वगन्ध' है; जैसा कि "पृथिवीमे मै पुण्यगन्ध हूँ" इस समृतिसे सिद्ध होता है। इसी प्रकार पुण्यरस भी उसोके समझने चाहिये। क्योंकि श्रतिने अपुण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया है; जैसा कि ''इसीसे उस (घ्राणेन्द्रिय) के द्वारा सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों-को ही सुँघता है, क्योकि यह पापसे विद्ध है" इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित होता है। किन्तु ईश्वरका पापसे संसर्ग नही है, क्योकि उसमे अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं है।

इस सम्पूर्ण जगत्को वह सब ओर व्याप्त किये हुए है। व्याप्ति अर्थवाले 'अत्' धातुसे कर्ता अर्थमे निष्ठा (क्त) प्रत्यय होनेसे 'आत्तः' पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार अवाकी भी है, कर्तोर निष्ठा । तथावाकी, उच्यते- बिसके द्वारा बोला जाता है उसे 'वाक्'

ऽनयेति वाग्, वागेव वाकः। यद्वा वचेर्घञन्तस्य करणे वाकः । स यस्य विद्यते स वाकी न वाकी अवाकी । वाक्प्रतिषेधश्रात्रोपलक्ष-णार्थः । गन्धरसादिश्रवणादीश्व-रस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि कर-णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो प्रतिषिध्यन्ते वाक्प्रतिषेधेन तानि । "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणो-त्यकर्णः" ( इवे० उ० ३।१९ ) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

अनादरोऽसंभ्रमः । अप्राप्त-प्राप्तौ हि संभ्रमः स्यादनाप्तका-मस्य । न त्वाप्तकामत्वान्त्रित्य-तप्तस्येश्वरस्य संभ्रमोऽस्ति कचित् ॥ २॥

कहते है, 'वाक' ही 'वाक' है। अथवा 'वच्'धातुसे करण अर्थमें 'घञ' प्रत्यय करनेसे 'वाक' शब्द निष्पन्न होता है। वह (वाक) जिस-मे हो उसे 'वाकी' कहते है, जो वाकी न हो वही 'अवाकी' कहलाता है। यहाँ जो वाक्का प्रतिषेध किया गया है वह अन्य इन्द्रियोका भी उपलक्षण करनेके लिये है। श्रुतिमे गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे उन गन्धादिका ग्रहण करनेके लिये ईश्वरके घाणादि इन्द्रियाँ होनी सिद्ध होती है; अतः वाक्के प्रतिषेधद्वारा उन सबका भी प्रतिपेध किया गया है: जैसा कि ''बिना हाथ-पाँवका ही वह वेगवान् और ग्रहण करनेवाला है तथा बिना नेत्रका होकर भी देखता और बिना कर्णका होकर भी सुनता है" इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

अनादर अर्थात् असम्भ्रम (आप्रहरहित) है। जो आप्तकाम नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिके लिये आप्रह हो सकता है। आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त ईश्वरको कही भी सम्भ्रम नहीं है॥२॥

#### बह्म छोटेसे छोटा और बडेसे वडा है

एष म आत्मान्तर्हदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्ष-पाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वेष म आत्मान्तर्हदये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥

हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोसे, श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक अथवा इस सब लोकोकी अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३॥

एष यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त-र्हदये हृदयपुण्डरीकस्यान्तर्मध्ये-ऽणीयानणुतरो ब्रीहेर्वा यवाद्वे-त्याद्यत्यन्तस्रक्षमत्वप्रदर्शनार्थम् । रयामाकाद्वा रयामाकतण्डुलाद्वेति परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु-क्तेऽणुपरिमाणत्वं प्राप्तमाशङ्कच अतस्तत्प्रतिषेधायारभते-एष आत्मान्तर्हृद्ये ज्यायान्पृथिच्या इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाञ्च ज्यायस्त्वं दश्यन्ननन्तपरिमा-

यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा अन्तर्हृदये—हृदयकमलके अन्तः-भीतर त्रीहि ( धान ) से, अथवा यवादिसे भी अणीयान् -सूक्ष्म-तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है। वह स्यामाक और स्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है-ऐसी आराङ्का कर अब उसका प्रतिषेध करनेके लिये 'एष म आत्मा ज्याया-न्पृथिव्याः' इत्यादि वाक्यसे श्रुति आरम्भ करती है। इस प्रकार स्थूळतर पदार्थोकी अपेक्षा भी उसकी महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः'

णत्वं दर्शयति मनोमय इत्यादि-ना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य इत्य-न्तेन ॥ ३॥

यहाँसे लेकर 'ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' यहाँतकके प्रन्थद्वारा उसका अनन्त-परिमाणत्व प्रदर्शित करती है ॥३॥

हृदयस्थित बहा और परबह्मकी एकता

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद-मन्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तर्हदय एतद्रह्मैत-मितः प्रत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकि-त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४॥

जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्र्हित और सम्भ्रमशून्य है वह मेरा आत्मा हृदयकमलके मध्यमे क्षित है। यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर मै इसीको प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिसका निश्चय है, और जिसे इस विषय-में कोई सन्देह भी नहीं है [उसे ईश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४॥

यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो

अत्रोपास्यत्वेन ध्येयो न तु तद्गुणसगुणब्रह्मैनामित्रेतं न निर्गुणमितिस्थापनम् राजपुरुषमानय चित्रगुं वेत्युक्ते न विशेषणस्याप्यानयने व्याप्रियते तद्वदिहापि
प्राप्तमतस्तिन्वन्त्यर्थं सर्वकर्मेत्यादि

पूर्वोक्त गुणोसे लक्षित होनेवाले ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये, उन गुणोसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 'राजपुरुषको अथवा चित्रगुँको लाओ' ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) को लानेकी चेष्टा नहीं की जाती उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्स ही [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; अतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्व-

१. जिस्की गाय चित्रविचित्र रंगकी हो उसे 'चित्रगु' कहते हैं।

पुनर्वचनम् । तस्मान्मनो-मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो ध्येयः।

षष्टसप्तमयोरिव एव अत "तत्त्वमसि" ( छा० उ०६ । ८ । १६) "आत्मैवदं सर्वम्" ( छा० उ०७।२५। २) इति <mark>नेह</mark> स्वाराज्ये-जभिषिश्चति, एप म आत्मे-तहर्केतमितः प्रेत्याभिसंभविता-सीति लिङ्गान् ; न त्वात्मशब्देन प्रत्यगात्मेवोच्यते, ममेति षष्ट्याः संबन्धार्थप्रत्यायकत्वात् , एतम् अभिसंभवितासीति च कर्मकर्त-त्वनिर्देशात्।

ननु पष्ठेऽप्यथ संपत्स्य इति

पूर्वपक्षिण सत्संपत्तेः काला
आक्षेपः न्तरितत्वं दर्शयति।

१९

कर्मा' इत्यादि विशेषणोको पुनः कहा गया है। इसल्यि मनोमयत्वादि गुणोसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये।

इसीसे छठे और सातवें अध्याये।-मे श्रुतिने जिस प्रकार "तत्त्वमिस" [त् वह है] और ''आत्मैवेदं सर्वम्'' यह सब आत्मा ही है | इन वाक्योंद्वारा साधकको स्वाराज्यपर अभिषिक्त किया है उस वह यहाँ नहीं करती; मेरा आत्मा हैं ' 'यह ब्रह्म है, मै यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त होऊँगा' इत्यादि वाक्य विषयमे लिङ्ग है। यहाँ 'आत्मा' शब्दसे प्रत्यगातमाका ही निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि 'मम' यह षष्टी उसके सम्बन्धार्थकी प्रतीति करानेवाली है। तथा 'मै इसे प्राप्त होऊँगा' इन शब्दोद्वारा ब्रह्म और आत्माके कर्मत्व और कर्तत्वका निर्देश किया गया है।

पूर्व • — किन्तु छठे अध्यायमें भी 'अध संपास्ये' [ देहत्यागके अनन्तर सत्खरूप हो जाऊँगा ] इस वचनसे श्रुतिने सत्खरूप होनेमें कालका व्यवधान तो दिखाया ही है।

न, आरब्ध संस्कारशेष स्थित्य-र्थपरत्वात् , न उक्ताशेप-निरासः कालान्तरिताथताः तस्त्रमसीत्येतस्यार्थस्य बाधप्रसङ्गात् । यद्यप्यात्मशब्दस्य प्रत्यगर्थत्वं सर्वं खल्विदं त्रह्मेति च प्रकृतम् , एष म आत्मा-न्तर्हदय एतद्रह्मेत्युच्यतेः तथा-प्यन्तर्धान मीषदपरित्यज्यैवैतमा-र:।।द्वारी:हारेऽसाच्छरीरात्प्रेत्याभि-संभवितासीत्युक्तम् ।

यथाकृतुरूपस्थात्मनः पत्तासीति यस्यैवंविदः स्याद्भवे-

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है. क्योकि यह वचन प्रारब्धकर्म-जनित संस्कारोकी समाप्तिपर्यन्त ही जीवकी स्थिति बतलानेके लिये है, इसका तात्पर्य कालका व्यवधान प्रदर्शित करनेमे नहीं है; नहीं तो 'त् वह है' इस वाक्यके अर्थके बाध होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा \*। यद्यपि यहाँ भी 'आत्मा' शब्द प्रत्य-गात्मपरक ही है, और 'यह सब निश्चय ब्रह्म ही है' इस वाक्यसे ब्रह्मका ही प्रकरण भी है तथा 'यह मेरा आत्मा हृदयके भीतर है—यह ब्रह्म हैं' ऐसा कहा गया है; तथापि 'थोड़ा-सा भी व्यवधान न छोडकर मै मरनेपर इस शरीरसे जाकर इसे प्राप्त होऊँगा'--ऐसा भी कहा गया है।

इस प्रकार जाननेवाले जिस विद्वान्को 'मैं अपने निश्चयके अनु-रूप-सगुण परमात्माको प्राप्त होने-दद्धा सत्यमेवं स्थामहं प्रेत्येवं न वाला हूँ, मै अवस्य वैसा ही हो

इसमे ब्रह्म और आत्माके अभेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे प्रतिपादन किया गया है; अतः कालमेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे विरोध उपस्थित होगा।

स्थामिति न च विचिकित्सास्ति, इत्येतसिन्नर्थे क्रतुफलसंबन्धेः स तथैवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि-त्येतदाह स्थोक्तवान्किल शाण्डि-ल्यो नामिषः । द्विरभ्यास आदरार्थः ॥ ४॥ जाऊँगा' ऐसा निश्चय है; और जिसे 'मै ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने निश्चयके फलके सम्बन्धमे राङ्का नहीं है; वह विद्वान् उसी प्रकार ईश्वर-भावको प्राप्त हो जाता है—ऐसा शाण्डिल्यनामक ऋषिने कहा है। 'शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः' यह दिरुक्ति आदरके लिये है।। ४।।



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

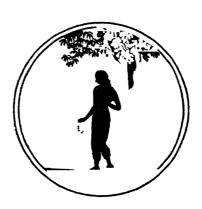

# पंचद्श खण्ड

#### विराट्कोशोपासना

'अस्य कुले वीरो जायते' वीरजन्ममात्रं पितुस्त्राणायः ''तसात्प्रत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः" इति श्रुत्यन्तरात् । अतस्तद्दीर्घायुष्टं कथं स्यादित्येव-मर्थे कोशविज्ञानारम्भः । अभ्य-हितविज्ञानच्यासङ्गाद् नन्तरमेव नोक्तं तदिदानीमेवारभ्यते

'इसके कुलमे वीर पुत्र होता हैं'--ऐसा (३।१३।६ मे ) कहा गया है । किन्तु वीर पुत्रका जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण नहीं हो सकता; जैसा कि "अतः अनुशासित पुत्रको [ब्राह्मण लोग] लोक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने-वाला ] कहते हैं"इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः उसे दीर्घायुष्ट्वकी प्राप्ति कैसे हो सकती है-इसीके लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया जाता है। अभ्यर्हित\* उपासनाके प्रतिपादनमें संलग्न रहनेके कारण 'वीरो जायते' इसश्रुतिके अनन्तर ही इसका वर्णन नहीं किया इसलिये अब आरम्भ किया जाता है-

<sup>#</sup> गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाको कौक्षेय ज्योतिमे आरोपित करके परब्रह्मकी उपासना करना अभ्यर्हित है और उसकी मनोमय-त्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्मोपासना अन्तरङ्ग है।

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्रक्तयो चौरस्योत्तरं बिल ५ स एष कोशो वसुधानस्त-स्मिन्विश्वमिद ५ श्रितम् ॥ १॥

अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश पृथिवीरूप मूळवाटा है। वह जीर्ण नहीं होता। दिशाएँ इसके कोण है, आकाश ऊपरका छिद्र है वह यह कोश वसुधान है। उसीमें यह सारा विश्व स्थित है॥ १॥

अन्तिरक्षमुद्रमन्तःसुिष्रं य-स्य सोऽयमन्तिरिक्षोद्रः, कोशः कोश इवानेकधर्मसाद्द्रयात्कोशः, स च भूमिन्नुष्टः, भूमिन्नुष्टो मूलं यस्य स भूमिन्नुष्टः, न जीर्यति न विनञ्यति, त्रैलोक्यात्मकत्वात् । सहस्रयुगकालावस्थायी हि सः ।

दिशो ह्यस्य सर्वाः स्रक्तयः कोणाः। द्योरस्य कोशस्योत्तरमूर्ध्वं विलम्, स एष यथोक्तगुणः कोशो वसुधानः, वसु धीयतेऽस्मिन्प्राणिनां कर्मफलाख्यमतो वसुधानः। तस्मिन्नन्तर्विश्वं समस्तं प्राणिकर्मफलं सह

अन्तरिक्ष है उदर—अन्तः छिद्र जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश, जो अनेक धर्मों में सादस्य रखनेके कारण कोशके समान कोश है, बह भूमिबुध्न—भूमि है बुध्न—मूल जिसका ऐसा भूमिबुध्न (पृथ्वीम्लक) है, वह त्रैलोक्यरूप होनेके कारण जीर्ण नहीं होता अर्थात् नाशको प्राप्त नहीं होता । क्योंकि वह तो सहस्र-युगकालपर्यन्त रहनेवाला है।

समस्त दिशाएँ ही इसकी स्रक्तियाँ अर्थात् कोण है। बुलोक इस को शका जपरी छिद्र है। वह यह पूर्वोक्त गुणों-वाला को श वसुधान है, इसमे प्राणि-योंके कर्मफल्लसंज्ञक वसुका आधान किया जाता है, इसलिये यह को श वसुधान है। तात्पर्य यह है कि उस को शके भीतर ही प्राणियोंका सम्पूर्ण कर्मफल, जिसका कि

तत्साधनौरिदं यद्गृह्यते प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रहण किया प्रमाणोः श्रितमाश्रितं स्थितिम- जाता है, अपने साधनोंके सहित श्रित—आश्रित अर्थात् स्थित स्थित है ॥ १ ॥

तस्य प्राची दिग्जुह्रनीम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद १ रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोद १ रदम्॥२॥

उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहू' नामवाली है, दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवाली है तथा उत्तर दिशा 'सुभूता' नामकी है। उन दिशाओका वायु वस्स है। वह, जो इस प्रकार इस वायुको दिशाओके वस्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं करता। वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओके वस्सरूपसे जानता हूँ; अतः मै पुत्रके कारण न रोऊँ॥ २॥

तस्यास्य प्राची दिक्प्राग्गतो |
भागो जुहूर्नाम जुह्बत्यस्यां |
दिशि कर्मिणः प्राङ्गुखाः सन्त |
हति जुहूर्नाम | सहमाना नाम |
सहन्तेऽस्यां पापकर्मफलानि |
यमपुर्यां प्राणिन इति सहमाना |
नाम दक्षिणा दिक् | तथा |
राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्,

उस इस कोशकी प्राची दिशा— पूर्वकी ओरका भाग, 'जुहू' नाम-वाला है । कर्मठ लोग इस दिशामे पूर्वामिमुख होकर हवन करते है इसल्ये यह 'जुहू' नाम-वाली है । दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामकी है, क्योकि इसी दिशामें जीव यमपुरीमे अपने पापकर्मोंके फल भोगते है, इसल्ये दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामवाली है । तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामकी है; वरुण राजासे

वरुणेनाधिष्ठिता, राजी राज्ञा संध्यारागयोगाद्वा । सुभूता नाम भृतिमद्भिरीश्वरकुवेरादिभिरधिष्ठि-तत्वात्सुभूता नामोदीची। तासां दिशां वायुर्वत्सो दि-ग्जत्वाद्वायोः; पुरोवात इत्यादि-द्र्यनात् । स यः कश्चित्पुत्रदीर्घ-जीवितार्थ्येवं यथोक्तगुणं वायुं वत्सममृतं वेद, स न पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यर्थः । यत एवं विशिष्टं कोशदिग्वत्स-विषयं विज्ञानमतः सोऽहं पुत्र-जीवितार्थ्येवमेतं वायं दिशां वत्सं वेद जाने । अतो मा पुत्र-रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्। पुत्ररोदो मम माभूदित्यर्थः ॥२॥

अधिष्ठित होनेके कारण अथवा सायं-कालिक (लालिमा) के योगसे पश्चिम दिशा'राज्ञी' है। उत्तर दिशा'सुभूता' नामवाली है। ईश्वर, कुबेर आदि भूतिसम्पन्न देवताओसे अधिष्ठित होनेके कारण उत्तर दिशा 'सुभूता' नामवाली है।

उन दिशाओका वायु वत्स है, क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न होनेवाला है। जैसा कि पूर्वत्राय आदि प्रयोगोसे देखा जाता है। वह कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्घजीवनकी कामनावाला है. यदि इस प्रकार पूर्वोक्त गुणवाले दिशाओंके वत्स अमृतरूप वायुको जानता है तो वह पुत्ररोद-पुत्रनिमित्तक रोदन नहीं करता। अर्थात् उसका पत्र नहीं मरता। क्यों कि कोश दिशाओके वत्ससे सम्बन्ध रखने-वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः अपने पत्रके जीवनकी कामनावाला मै दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको इस प्रकार जानता हूँ; इसिटिये पुत्ररोद--पुत्रके मरणसे होनेवाला रोदन न करूँ। अर्थात मुझे पत्रके लिये रोनेका प्रसङ्ग प्राप्त हो॥२॥

अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽसुनासुनासुना प्राणं प्रपद्येऽ-सुनासुनासुना भूः प्रपद्येऽसुनासुनासुना सुवः प्रपद्येऽसुना-सुनासुना स्वः प्रपद्येऽसुनासुनासुना ॥ ३ ॥

मै अमुक अमुक अमुकके सिहत अविनाशी कोशकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सिहत प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सिहत भू:की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सिहत भुव:की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सिहत ख:की शरण हूँ \* 11 ३ 11

अरिष्टमविनाशिनं कोशं यश्रीकं प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि पुत्रायुषे । अग्रुनाग्रुनाग्रुनेति त्रिर्नाम
गृह्णाति पुत्रस्य । तथा प्राणं अग्रु
प्रवाति पुत्रस्य । तथा प्राणं अग्रु
प्रपद्येऽग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्रुनाग्

**~۩€3©}**~

स यद्वोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद्रसर्वं भृतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यद्वोचं

इसमे जहाँ 'अमुक' शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका
 उचारण करना चाहिये।

भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्येऽन्तिरक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् ॥ ५॥ अथ यद्वोचं भुवः प्रपद्य इत्यिमं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद-वोचम् ॥ ६॥ अथ यद्वोच ५ स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तद्वोचम्॥॥॥

उस मैने जो कहा कि 'मै प्राणकी रारण हूँ' सो यह जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मै रारण हूँ ॥४॥ तथा मैने जो कहा कि 'मैं भू:की रारण हूँ' इससे मैने यहीं कहा है कि 'मै पृथिवीकी रारण हूँ, अन्तरिक्षकी रारण हूँ और घुछोक-क़ी रारण हूँ'।।५॥ फिर मैने जो कहा कि 'मै भुव:की रारण हूँ' इससे यह कहा गया है कि 'मै अग्निकी रारण हूँ, वायुकी रारण हूँ और आदित्यकी रारण हूँ'।।६॥ तथा मैने जो कहा कि 'मै स्रःकी रारण हूँ' इससे 'मै ऋग्वेदकी रारण हूँ, यजुर्वेदकी रारण हूँ और सामवेदकी रारण हूँ' यही मैने कहा है, यही मैने कहा है।।७॥

स यदवो्चं प्राणं प्रपद्य इति व्याख्यानार्थम्रपन्यांसः । प्राणोः वा इद सर्व भृतं यदिदं जगत्। 'यथा वारा नाभौ' (छा० उ० ७। १५।१) इति वक्ष्यति। अतस्तमेव सर्व तत्तेन प्राणप्रति-पादनेन प्रापत्सि प्रपन्नोऽभृवम्। तथा भृः प्रपद्य इति त्रीं छोकान्

'उस मैने जो कहा कि मै प्राणकी शरण हूँ ' इसीकी व्याख्या करनेके लिये विस्तार किया जाता है । यह जितना भी जगत् है सब प्राण ही है, 'जैसे कि नाभिमे अरे लगे रहते है [ उसी प्रकार प्राणमे सम्पूर्ण भूत समर्पित है]' ऐसा आगे कहेंगे भी। अतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा मै उस सर्वभूत [विराट्] की ही शरण हूँ । मैने जो यह कहा कि 'मै भू:- भूरादीन्त्रपद्य इति तद्वोचम् ।
अथ यद्वोचं भ्रुवः प्रपद्य इत्यग्न्यादीन्त्रपद्य इति तद्वोचम् ।
अथ यद्वोचं स्वः प्रपद्य इत्यग्वेदादीन्त्रपद्य इत्येव तद्वोचमिति । उपरिष्टान्मन्त्राञ्जपेत्ततः
पूर्वोक्तमजरं कोशं सदिग्वत्सं
यथावद्यचात्वा । द्विवचनमाद्रार्थम् ॥ ४–७॥

की शरण हूँ' उससे यही कहा गया कि मै पृथिवी आदि तीन छोकोंकी शरण हूँ । तथा मैने जो कहा कि 'मै भुवः की शरण हूँ' उससे यही कहा गया है कि मै अग्नि आदिकी शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है कि 'मै खःकी शरण हूँ' इससे यही कहा गया है कि मै ऋग्वेदादिकी शरण हूँ । तत्पश्चात् उपर्युक्त अजर कोशका दिशाओंके वत्सके सहित विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रोनको जपे। 'तदवोचं तदवोचम्' यह दिस्ति आदरके छिये है ॥४–७॥

हतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥



आत्मयज्ञोपासना

पुत्रायुष उपासनम्रक्तं जपश्च । अथेदानीमात्मनो दीर्घजीवना-येद्मुपासनं जपं च विद्धदाह। जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ-त्मानं यज्ञं संपादयति पुरुषः—

पुत्रकी आयुके लिये उपासना और जप कहे गये। अब अपनी दीर्घायके लिये इस जप और जवामनाका विधान करता हुआ वेद कहता है। पुरुष खयं जीवित रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त होता है, और किसी प्रकार नही; इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे निष्पन्न करता है-

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि<शतिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं चतुर्वि १ शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद्र सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो चौबीस वर्ष है वे प्रातःसवन है। गायत्रो चौबीस अक्षरोवाली है; और प्रातः-सवन गायत्री छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत है। प्राण ही वसु है, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए है ॥ १॥

करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एव ।

पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्य- जीवनसे युक्त देहऔर इन्द्रियोंका संघात, जैसा कि प्रसिद्ध है, वही 'पुरुष' है। 'वाव' शब्द निश्चयार्थक वावशब्दोऽवधारणार्थः । पुरुष है । अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष एव यज्ञ इत्यर्थः । तथा हि सामान्यैः संपादयति यज्ञत्वम् । कथम् ? तस्य पुरुषस्य यानि चतुर्विद्यतिवर्षाण्यायुपस्तत्प्रातः- सवनं पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य ।

केन सामान्येन १ इत्याह—चतु-विश्वत्यक्षरा गायत्री छन्दो गायत्रं गायत्रीछन्दस्कं हि विधियज्ञस्य प्रातःसवनम् । अतः प्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विश्वति-वर्षायुषा युक्तः पुरुषः । अतो विधियज्ञसादश्याद्यज्ञः । तथो-त्तरयोरप्यायुषोः सवनद्वयसंप-त्तिस्त्रिष्टुब्जगत्यक्षरसंख्यासामा-न्यतो वाच्या ।

किं च तदस्य पुरुषयज्ञस्य प्रातःसवनं विधियज्ञस्येव वसवो देवा अन्वायत्ता अनुगताः, सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यर्थः। पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्या-दयो वसवो देवाः प्राप्ता इत्यतो ही यज्ञ है। अब श्रुति सददाता दिखलाकर पुरुपकी यज्ञरूपता सिद्ध करती है। किस प्रकार १ (सो बतलाते है—) उस पुरुपकी आयुके जो चौबीस वर्ष है वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके प्रातःसवन है।

वे किस समताके कारण प्रातःसवन है र सो बतलाते है—
गायत्री छन्द चौबीस अक्षरोंवाला है
और विधियज्ञका प्रातःसवन भी
गायत्र—गायत्रीछन्दवाला है।
अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निष्पत्र
हुई चौबीस वर्षकी आयुसे युक्त है।
इसीसे विधियज्ञसे सदशता होनेके
कारण वह यज्ञ है। इसी प्रकार
पीछेकी दोनो आयुओंसे त्रिष्टुप् और
जगती छन्दके अक्षरोकी संख्यामे
समानता होनेके कारण उनके द्वारा
अन्य दोनों सवनोंकी निष्पत्ति
बतलानी चाहिये।

तथा विधियज्ञके समान इस पुरुषयज्ञके प्रातःसवनके भी वसु देवता अनुगत है। तात्पर्य यह है कि सवनदेवतारूपसे वे उसके खामी है। [इस कथनसे] विधियज्ञ-के समान पुरुषयज्ञमें भी अग्नि आदि ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; अतः विशिनष्टि । प्राणा वाव वसवो । वागादयो वायवश्चः ते हि यसादिदं पुरुषादिप्राणिजातमेते वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे वसत्स सर्वमिदं वसति, नान्यथाः इत्यतो वसनाद्वासनाच वसवः ।१। प्राण वस है ॥ १ ॥

श्रति उनकी विशेषता (विभिन्नता) बतलाती है । [ पुरुषयञ्जमें ] वाक आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि वायु ही वसु है, क्योंकि वे ही इस पुरुप आदि प्राणिसमुदायको वासित किये हए है। देहमे प्राणींके रहते हुए हो यह सब बसा हुआ है. और किसी प्रकार नहीं: अतः देहमें बसने अथवा उसे बसानेके कारण

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन ५ सवनमनुसंतन्तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमे उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण! मेरे इस प्रातः-सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्ररूप मै आप प्राणरूप वसुओके मध्यमे विलुप्त (नष्ट ) न होऊँ तब उस कप्टसे मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥

तं चेद्यज्ञसंपादिनमेतस्मिन्प्रा-तःसवनसंपन्ने वयसि किञ्चिद्वचा-ध्यादि मरणशङ्काकारणमुपतपेत् दुःखग्रुत्पाद्येत्स तदा यज्ञसंपादी

उस यज्ञसम्पादकको यदि प्रातः-सवनरूपसे निष्पन हुई इस आयुमे मरणको राङ्काकी कारणभूत कोई व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह यज्ञसम्पादन करनेवाला पुरुष पुरुष आत्मानं यज्ञं मन्यमानो ब्र्याज्ञपेदित्यर्थ इमं मन्त्रम्—

हे प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं मम यज्ञस्य वर्तते तन्माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति माध्यन्दिनं सवनेनायुषा सहितमेकीभूतं संततं कुरुतेत्यर्थः।
माहं यज्ञो युष्माकं प्राणानां
वस्तां प्रातःसवनेशानां मध्ये
विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिद्येयेत्यर्थः। इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः। सतेन जपेन ध्यानेन
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्गच्छति। उद्गम्य विम्रुक्तः सन्नगदो हानुपतापो भवत्येव।।२॥

अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे— अर्थात् इस मन्त्रको जपे—

'हे प्राणरूप वसुगण! यह मेरे
यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान है;
इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसन्तत
करो; अर्थात् इसे माध्यन्दिनसवनरूप
मेरी आयुके साथ एकी भूत कर दो।
यज्ञस्वरूप मै प्रातःसवनके अधिष्ठाता
आप प्राणरूप वसुओके मध्यमे
विल्ठस अर्थात्—विच्छिन्न न होऊँ'।
मूलमें 'इति' राज्द मन्त्रकी समाप्तिके लिये है। उस जप और ध्यानके
द्वारा वह उस कष्टसे छूट जाता है
और उससे छूटकर अगद—सन्तापरूम्य ही हो जाता है।। २॥

### ₩<del>€=+=}</del>₩

अथ यानि चतुश्चत्वारि शद्धर्षाणि तन्माध्यन्दिन स्वनं चतुश्चत्वारि शद्धरा त्रिष्टु प्त्रेष्टु मं माध्यन्दिन स्वनं तदस्य रुद्दा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्दा एते हीद सर्व रेरोदयन्ति ॥ ३॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चि दुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्दा इदं मे माध्यन्दिन सवनं तृतीय स्ट्रिम सम्तन्त स्ति माहं प्राणाना रुद्दाणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु द्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥

इसके पश्चात् जो चौवाछीस वर्ष है वे माध्यन्दिनसवन हैं। त्रिष्टुप् छन्द चौवाछीस अक्षरोवाछा है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप् छन्दसे सम्बद्ध है। उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत है। प्राण ही रुद्र है, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुटाते है। यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमे कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण! मेरे इस मध्याह्वकाछिक सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभूत कर दो। यज्ञख्कूप मै प्राणरूप रुद्रोके मध्यमे कभी विच्छिन (नष्ट) न हो ऊँ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे छुट जाता है और नीरोग हो जाता है।। ३-४॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्ध-र्षाणीत्यादि समानम् । रुद्दित रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः । क्रूरा हि ते मध्यमे वयस्यतो रुद्राः ॥ ३-४॥ 'अथ यानि चतुरचत्वारिंशद्वर्षाणि' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है। रोते अथवा रुटाते है, इसिट्ये प्राण 'रुद्र' है। वे (प्राण) मध्यम आयुमें करूर होते है, इसिट्ये रुद्र कहटाते हैं॥ ३-४॥

#### <del>--€€€€€</del>-

अथ यान्यष्टाचत्वारि शद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टा-चत्वारि शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्या-दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद सर्वमाद-दते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिद्वपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु देव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

इसके पश्चात् जो अड़ताछीस वर्ष है वे तृतीय सवन है। जगती छन्द अड़ताछीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सवनके आदित्यगण अनुगत है। प्राण ही आदित्य है, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातको प्रहण करते है। उस उपासकको यदि इस आयुमे कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण! मेरे इस तृतीय सवनको आयुके साथ एकीभूत कर दो। यज्ञखरूप मै प्राणरूप आदित्योंके मध्यमे विनष्ट न होऊँ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग हो जाता है॥ ५-६॥

तथादित्याः प्राणाः । ते हीदं । शब्दादिजातमाददतेऽत आदि-त्याः । तृतीयसवनमायुः पोडशो-त्तरवर्षशतं समापयतानुसंतन्तत यज्ञं समापयतेत्यर्थः । समान-मन्यत् ॥ ५-६॥

इसी प्रकार प्राण ही आदित्य है। वे इस शब्दादि विषयसमूहका आदान (प्रहण) करते हैं, इसिट्टिये आदित्य हैं। [हे प्राणरूप आदित्यगण!] तृतीय सवनको आयुरूपसे अनुसन्तत करो अर्थात् एक सौ सोट्टह वर्षतक पूर्ण करो यानी इस यज्ञको समाप्त करो। शेष सब पूर्ववत् है।।५-६॥

### WARRION .

निश्चिता हि विद्या फलाये- | त्येतद्दर्भय बुदाहरति—

निश्चिता विद्या अवश्य फलवती होती है—इस बातको प्रदर्शित करती हुई श्रुति उदाहरण देती है—

एतद स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपिस योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्प्र ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७॥

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था— '[अरे रोग!] त मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मै कि इस रोगद्वारा मृत्युको प्राप्त नही हो सकता।' वह एक सौ सोटह वर्ष जीवित रहा था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोटह वर्ष जीवित रहता है॥ ७॥

एतग्रज्ञदर्शनं ह सम वै किल तिद्वद्वानाह मिहदासो नामतः, इतराया अपत्यमैतरेयः । किं कस्मान्मे ममेतदुपतपनग्रुपतपिस स त्वं हे रोगः, योऽहं यज्ञोऽनेन त्वत्कृतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न मिरिष्याम्यतो वृथा तव श्रम इत्यर्थः । इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण संबन्धः । स एवंनिश्रयः सन् षोडशं वर्षशतमजीवत् । अन्यो-ऽप्येवंनिश्रयः पोडशं वर्षशतं प्रजीवतिः य एवं यथोक्तं यज्ञनसंपादनं वेद जानातिः, स इत्यर्थः ॥ ७॥

इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने-वाले महिदासनामक इतराके पत्र ऐतरेयने 'हे रोग! त मुझे यह सन्ताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप मै तेरे इस सन्तापसे मृत्युको प्राप्त नहीं होऊँगा-नहीं महूँगाः तात्पर्य यह है कि इसिटिये तेरा यह श्रम वृथा ही है'--इस कहा था-इस प्रकार इसका पर्वोक्त पदोसे सम्बन्ध है। ऐसे निश्चयवाला होकर वह एक सौ सोल्ह वर्प जीवित रहा । ऐसे ही निश्चयत्राटा दूसरा पुरुष भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको जानता है. एक सौ सोल्ह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दाग्योपनिषदि तृतीयाध्याये षोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥



# सप्तदश खण्ड

अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना

स यदशिशिषति यतिपासति यन रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १॥

वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा करता है और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता—वही इसकी दीक्षा है।।१॥

स यदशिशिषतीत्यादियज्ञ-सामान्यनिर्देशः पुरुषस्य पूर्वेणैव संबध्यते । यदशिशिषत्यशित-मिच्छति, तथा पिपासति पातु-मिच्छति, यन रमत इष्टाद्य-प्राप्तिनिमित्तम्, यदेवंजातीयकं दुःग्वमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, दुः स्वसामान्याद्विधियज्ञस्येव । १। दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है ॥ १॥

'वह जो भोजन करनेकी इच्छा करता है' इत्यादि पुरुषका यज्ञसे साद्दयनिरूपण पूर्वप्रन्थसे ही सम्बन्ध रखता है।जो 'अशिशिषति'— खानेकी इच्छा करता है, तथा 'पिपासनि' पीनेकी इच्छा करता है, तथा जो इष्ट पदार्थीकी अप्राप्तिके कारण रममाण नहीं होता अर्थात् जो इस प्रकारके दुःखका अनुभव करता है, वह, दु:खमे सदशता होनेके कारण विधियज्ञकी



# अथ यद्श्राति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति॥२॥

फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव करता है-वह उपसदोंकी सदशताको प्राप्त होता है ॥ २॥

अथ यदशाति यत्पिबति यद्रमते रतिं चातुभवतीष्टादि-संयोगात्तदुपसदैः समानतामेति। उपसदां च पयोत्रतत्वनिमित्तं स्त्वमस्ति । अल्पभोजनीयानि चाहान्यासन्नानीति प्रश्वासोऽतो-ऽशनादीनाम्रुपसदां च सामा-न्यम् ॥ २ ॥

फिर वह जो भोजन करता है. पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग-से रतिका अनुभव करता है--वह सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त होता है। उपसदोंको पयोवतत्व ( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। जिन दिनोमें खल्प आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप ही है-यह देखकर यज्ञकर्ताको आश्वासन होता है। अतः भोजनादि-की उपसदोंसे सदशता है ॥ २ ॥

अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत-शस्त्रेरेव तदेति ॥ ३ ॥

तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथून करता है—वे सब स्तुतरास्रकी ही समानताको प्राप्त होते है ॥ ३ ॥

यति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रै-रेव तत्समानतामेति ; शब्द-वत्त्वसामान्यातु ॥ ३ ॥

अथ यद्धसति यञ्जक्षति भक्ष- । तथा वह जो हँसता है. जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है वह स्तुतरास्त्रकी समानताको प्राप्त होता है; क्योंकि शब्दयुक्त होनेमें उनमें समानता है ॥ ३ ॥

अथ यत्तपो दानमार्जवमहि सा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः॥ ४॥

तथा जो तप, दान, आर्जव, ( सरलता ) अहिंसा और सत्यवचन है वे ही इसकी दक्षिणा है ॥ ४ ॥

अथ यत्तपो दानमार्जवमिहंसा सत्यवचनिमिति ता अस्य दक्षिणाः ; धर्मपुष्टिकरत्वसामा-न्यात् ॥ ४॥

तथा पुरुषके जो तप, दान, आर्जव, अहिसा और सत्यभाषण [ आदि गुण ] है वे ही इसकी दक्षिणा है, क्योंकि धर्मकी पुष्टि करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी तुल्यता है ॥ ४॥

**⊸**⊘**~** 

यस्माच यज्ञः पुरुषः---

क्योंकि पुरुष यज्ञ है--

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवावभृथः॥ ५॥

इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होगी' अथवा 'प्रसूता हुई' वह इसका पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही अवभृथस्नान है ॥ ५॥

तस्मात्तं जनियण्यति माता
यदा, तदाहुरन्ये सोण्यतीति तस्य
मातरम्, यदा च प्रस्ता भवति,
तदाऽसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ
इव सोण्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट
सोमं यज्ञदत्त इति, अतः शब्दसामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः । पुनरुत्पादनमेवास्य तत्पुरुषाख्यस्य
यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोष्टेति शब्द-

इसीसे जब माता उसे जन्म देनेवाली होती है तब दूसरे लोग उसकी माताके विषयमे कहते है कि 'यह प्रसूता होगी' और जब वह प्रसूता होती है तो 'यह प्रसूता हुई अर्थात् पूर्णिका हुई' ऐसा कहते है; जैसे कि विधियज्ञमे 'देवदत्त सोमाभिषव (सोमरसका पान संधान ) करेगा' अथवा 'यज्ञदत्तने सोमाभिषव किया' ऐसा है। इस प्रकार 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' शब्दोंमे समानता होनेके कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 'सोष्यति' और 'असोष्ट' इन शब्दों-से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन

संबन्धित्वं विधियज्ञस्येव । किं च ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक तन्मरणमेवास्य पुरुषयज्ञस्याव-भृथः ; समाप्तिसामान्यात् ॥५॥ | स्नान ) दोनोंकी तुस्यता है ॥५॥

अवभृथस्नान है. क्योंकि समाप्तिमें इन (मरण और अवभृथ-

तद्दैतद्घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो-क्त्वोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपचेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस< शितमसीति तत्रैते द्रे ऋचौ भवतः॥६॥

घोर आङ्गिरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदर्शन सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओके विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा-'उसे अन्तकालमे इन तीन मन्त्रोका जप करना चाह्निये (१) त् अक्षित ( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत ( अविनाशी ) है और ( ३ ) अति सूक्ष्म प्राण है।' तथा इसके विपयमे ये दो ऋचाएँ है।। ६।।

तद्भैतद्यज्ञदर्शनं घोरो नामत गोत्रतः आङ्गिरसो कृष्णाय देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच तदेतत्त्रयमित्यादिच्यवहितेन सं-बन्धः । स चैतद्दर्शनं श्रुत्वापि-पास एवान्याभ्यो विद्याभ्यो बभूव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या यत्कृष्णस्य देवकीपुत्रस्यान्यां

इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र-वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य देवकीपत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर कहा । इस वाक्यका 'तदेतत्त्रयम्' इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्धं है। तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञ-दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो गया। 'यह विद्या ऐसी विशिष्ट गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं-के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- विद्यां प्रति तृड्विच्छेदकरीति पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति ।

घोर आङ्गिरसः कृष्णायोक्तवे-मां विद्यां किमुवाच<sup>9</sup> इति तदाह स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां मरणकाल एतन्मन्त्रत्रयं प्रति-पद्येत जपेदित्यर्थः। किं तत्? अक्षि-तमक्षीणमक्षतं वासीत्येकं यजः। सामर्थ्यादादित्यस्थं प्राणं चैकी-तमेवाहाच्युतं कृत्याह — तथा स्वरूपादप्रच्युतमसीति द्वितीयं प्राणसंशितं प्राणश्च स संशितं सम्यक्तनुकृतं च सूक्ष्मं तत्त्वमसीति तृतीयं यजुः । तत्रै-तसिन्नर्थे विद्यास्तुतिपरे द्वे ऋचें। मन्त्री भवतः, न जपार्थे, त्रयं त्रित्वसंख्याबाध-

का छेदन करनेवाली हुई'—ऐसा कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति करती है।

घोर आङ्गिरसने कृष्णके यह विद्या कहकर क्या कहा-सो बतलाते है--'पूर्वीक्त यज्ञविद्याको जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय— मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात् इनका करे । वह मन्त्र कौन-से हैं ? 'त् अक्षित—अक्षीण अथवा अक्षय हैं' यह एक यजु है। प्रसङ्ग-के सामध्येसे यह कथन आदित्यस्थ पुरुप और प्राणकी एकता करके किया गया है। तथा उसीके प्रति श्रति कहती है-'त् अच्युत-स्वरूपसे च्युत न होनेवाला है'--यह दूसरा यजु है। 'त् प्राणसंशित—जो प्राण संशित—सम्यक् प्रकारसे तनु यानी सूक्ष्म किया गया है वह त् है'--यह तीसरा यज्ञ है। इस अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र है: किन्तु वे जपके लिये नहीं है, क्योंकि पहले जो 'त्रयं प्रतिपद्येत' (तीनका जप करें ) ऐसी विधि की गयी है उसकी 'तीन' संख्याका बाध हो नात् ; पश्चसंख्या हि तदा जायगा और तब 'पाँच' संख्या हो स्यात् ॥ ६॥

आदित्प्रत्नस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तर्थ् स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥

['आदित्प्रत्नस्य रेतसः' यह एक मन्त्र है और 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरा है। इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है—'आदित्प्रह्मस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्यते दिवि'\* इसका अर्थ यह है—] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो परब्रह्ममे स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है। [अब 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते है—] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोमे प्रकाशवान् सर्वोत्तम ज्योतिः स्वरूप सूर्यको प्राप्त हुए ॥ ७॥

आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्धस्तकारोऽनर्थक इच्छब्दश्च । प्रतस्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यर्थः,
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य
जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः
प्रकाशं पश्यन्ति । आशब्द
उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन
संबध्यते । किं तज्ज्योतिः

'आत् इत्' इसमे आकारके पछिका तकार और 'इत्' शब्द अर्थरहित है । 'प्रबस्य'—चिरन्तन यानी पुरातन 'रेतसः' कारणके अर्थात् जगत्के बीजभूत सत्-संज्ञक ब्रह्मके 'ज्योतिः'—प्रकाशको देखते है । अपने अनुबन्ध तकारसे रहित 'आ' शब्द 'पश्यन्ति' इस क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस ज्योतिको देखते है ? [ इसपर श्रुति

आनन्दगिरिकृत टीकासे ।

पञ्यन्ति ? वासरमहरहरिव तत्स-र्वतो व्याप्तं ब्रह्मणो ज्योतिः । निवृत्तचक्षुषो ब्रह्मविदो ब्रह्म-चर्यादिनिष्टत्तिसाधनैः शुद्धान्तः-करणा आ समन्ततो ज्योतिः पञ्चन्तीत्यर्थः । परः परमिति लिङ्गच्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात् ; यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन-वति परस्मिन्ब्रह्मणि वर्तमानम् , येन ज्योतिषेद्धः सविता तपति भाति चन्द्रमा विद्यद्विद्योतते ग्रहतारागणा विभासन्ते ।

किं चान्यो मन्त्रद्दगाह य-थोक्तं ज्योतिः पश्यन्—उद्वयं तमसोऽज्ञानलक्षणात्परि परस्ता-दिति शेषः । तमसो वापनेतृ यज्ज्योतिरुक्तरमादित्यस्थं परिप-श्यन्तो वयम्रदगनमेति व्यवहि-तेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्यः स्वमात्मीयमस्यद्धदि स्थितम्, कहती है—] वासर अर्थात् दिनके समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी ज्योतिको देखते है।

तात्पर्य यह है कि जिनकी इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी है वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्तिके साधनों-द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस उयोतिको सब ओर देखते है । जो उयोति 'दिवि' द्योतनवान् परब्रह्ममें देदीप्यमान हैं; तथा जिस उयोतिसे दीप्त होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा प्रकाशित होता है, बिजली चमकती है तथा प्रह और तारागण विशेप-रूपसे भासते है । यहाँ 'पर.' यह शब्द[नपुंसकलिङ्ग]'उयोतिः'के साथ अन्वित है,इसलिये इसका लिङ्ग बदल कर 'परम' ऐसा समझना चाहिये।

तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखनेवाला एक दूसरा मन्त्रद्रष्टा कहता
है—अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत
[ जो परमतेज है ] अथवा अन्धकारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्यमण्डलस्य उत्कृष्ट तेज है उसे
देखते हुए हम प्राप्त हुए—
इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त
कियासे सम्बन्ध है। वह ज्योति
और 'स्वः'—आत्मीय अर्थात् हमारे

आदित्यस्थं च तदेकं ज्योतिः। यदुत्तरमुत्कृष्टत्तरमूर्ध्वतरं वापरं ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म वयम्।

कम्रदगन्म ? इत्याह—देवं द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु सूर्य रसानां रक्भीनां प्राणानां च जगत ईरणात्स्रर्यस्तम्रदगनम गतवन्तो ज्योतिरुत्तमं सर्वज्योतिभ्यं उत्कृ-प्राप्ता वयमित्यर्थः । ष्टतममहो इदं तज्ज्योतिर्यदग्भ्यां स्तुतं यद्यजुस्त्रयेण प्रकाशितम् । द्विर-यज्ञकल्पनापरिसमा-प्त्यर्थः ॥ ७ ॥

अन्तः करणमें स्थित तेज और आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, जिस अन्य तेजोकी अपेक्षा उत्तर— उत्कृष्टतर अर्थात् उध्वेतर तेजको देखते दृए हम प्राप्त हुए।

किसे प्राप्त हुए-सो श्रुति बतलाती है-समस्त देवताओं में देव अर्थात् द्योतनवान् सूर्यको प्राप्त हुए; जो रस, किरण और संसारके प्राणोको प्रेरित करनेके कारण सूर्य कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको—सम्पूर्ण ज्योतियोमें उत्कृष्टतम ज्योतिको प्राप्त हुए; अहो ! [ आश्चर्य है कि ] हम उसे प्राप्त हुए-ऐसा इसका तालर्य है। यही वह ज्योति है जिसकी ऋचाओंने स्त्रति की है तथा जो उपर्युक्त तीन यजुःश्रुतियो-द्वारा प्रकाशित है। 'ज्योतिरुत्तमं ज्योतिरुत्तमम्' यह द्विरुक्ति यज्ञ-कल्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ ७ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये सप्तद्शाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१७॥



# अष्टादश खण्ड

### **→€€€€**

मन आदि दृष्टिसे अध्यातम और आधिदैविक ब्रह्मोपासना

मनोमय ईश्वर उक्त आका-शात्मेति च ब्रह्मणो गुणैकदेश-त्वेन । अथेदानीं मनआकाशयोः समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थे आरम्भो मनो ब्रह्मेत्यादि--

िचतुर्दश खण्डके द्वितीय मन्त्रमे ] उसके गुणोके एक देश-को लेकर ईश्वरको मनोमय और आकाशात्मा कहा गथा अब इससे आगे मन और आकाशमें समस्त ब्रह्मदृष्टिका विधान करनेके लिये 'मनो ब्रह्म' इत्यादि [ अष्टादश खण्ड ो का आरम्भ किया जाता है—

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥ १ ॥

'मन ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करे। यह अध्यात्मदृष्टि है। तथा 'आकाश ब्रह्म है' यह अधिदैवतदृष्टि है । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोका उपदेश किया गया ॥ १ ॥

मनो मन्त्रतेऽनेनेत्यन्तःकरणं तद्रक्ष परमित्युपासीतेति एतदा-त्मविषयं दर्शनमध्यात्मम् । अथाधिदैवतं देवताविषयमिदं वक्ष्यामः। आकाशो ब्रह्मेत्युपा-

मन-जिससे प्राणी मनन करता है उस अन्तःकरणको मन कहते हैं। वह परब्रह्म है--ऐसी उपासना करे । यह आत्मविषयक दर्शन अध्यात्म है । अब यह अधिदैवत-देवताविषयक दर्शन कहते है। आकाश ब्रह्म है-ऐसी उपासना सीत । एवसभयमध्यात्ममधि- करे । इस प्रकार अध्यात्म और दैवतं चोभयं ब्रह्मदृष्टिविषयमा-दिष्टमुपदिष्टं भवति, आकाश-मनसोः स्रक्ष्मत्वात् मनसोप-लभ्यत्वाच ब्रह्मणो योग्यं मनो ब्रह्मदृष्टेः । आकाशश्च, सर्वगत-त्वात्स्रक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच्च।१।

अधिदैवत दोनो प्रकारकी ब्रह्मदृष्टिके विषयमे आदेश—उपदेश किया जाता है: क्योंकि आकाश और मन दोनो ही सूक्ष्म है। इसके सिवा ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा सकता है, इसलिये भी मन ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, तथा सर्वगत सूक्ष्म और उपाधिहीन होनेके कारण आकाश भी ब्रह्मदृष्टिके योग्य है ॥१॥

तदेतचतुष्पाद्रह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्रक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्। अथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥ २ ॥

वह यह (मन:संज्ञक ) ब्रह्म चार पादोवाला है । वाक् पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह अध्यात्म है। अब अधिदैवत कहते है--अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद है। इस प्रकार अध्यात्म ओर अधिदैवत दोनोका उपदेश किया जाता है ॥ २ ॥

तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा-द्वहा, चत्वारः पादा अस्येति । कथं चतुष्पात्त्वं मनसो ब्रह्मणः?

वह यह मनःसंज्ञक ब्रह्म चतुष्पाद् है। जिसके चार पाद हो उसे चतुष्पाद् कहते है। इस मनोब्रह्मका चतुष्पाच्य किस प्रकार है ? सो श्रुति बतलाती है---वाक्, प्राण, चक्षु और श्रोत्र-<mark>-वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्र- ये इ</mark>सके पाद है । यह अध्यात्म-

मित्येते पादा इत्यध्यात्मम् । मिर्वायुरादित्यो दिश इत्येते।

दृष्टि है। अत्र अधिदैवत बतलाते अथाधिदैवतमाकाशस्य ब्रह्मणोऽ- है—आकाशसंज्ञक ब्रह्मके अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद है। इस प्रकार अध्यात्म और एवम्रुभयमेव चतुष्पाद्रुक्षादिष्टं अधिदैवत दोनो प्रकारके चतुष्पाद् भवत्यध्यातमं चैवाधिदैवतं च ।२। ब्रह्मका आदेश किया जाता है ॥२॥

तत्र--

उनमे---

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । सोऽभिना ज्योतिषा भाति च तपित च। भाति च तपित च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद् ॥ ३॥

वाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता है और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३॥

वागेव मनसो ब्रह्मणश्रुतर्थः पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा हि पादेनेव गवादि वक्तव्य-विषयं प्रति तिष्ठति । अतो मनसः पाद इव वाक्। तथा प्राणो प्राणः पादः । तेनापि गन्धविषयं प्रति च क्रामति। तथा चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद

वाक ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य तीन पादोकी अपेक्षा चौथा पाद है। जिस प्रकार गौ आदि जीव पादद्वारा इष्ट स्थानपर उपस्थित होते है उसी प्रकार वाणी-से ही मन वक्तव्यविषयपर ठहरता है। अतः वाक मनके पादके समान है। इसी प्रकार प्राण-घाण भी उसका पाद है। उसके द्वारा भी वह गन्धरूप विषयके प्रति जाता है। ऐसे ही चक्ष पाद है और श्रोत्र भी पाद है। इस प्रकार यह इत्येवमध्यात्मं चतुष्पात्त्वं मनसो ब्रह्मणः ।

अथाधिदैवतमग्निवाय्वादित्य-दिश आकाशस्य ब्रह्मण उदर इव गोः पादा विलया उपलभ्यन्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्यादयः पादा उच्यन्ते । एवग्रभयम-ध्यात्मं चैवाधिदैवतं चतुष्पादा-दिष्टं भवति । तत्र मनसो ब्रह्मणश्रतुर्थः पादः।सोऽ-रिननाधिदैवतेन ज्योतिषा भाति च दीप्यते तपति च संतापं चौष्ण्यं करोति ।

अथवा तैलघृताद्याग्नेयाशने-नेद्धा वाग्भाति च तपति च वदनायोत्साहवती स्यादित्यर्थः। . विद्वत्फलम्–भाति च तपति च मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतु-ष्पात्त्व है ।

तथा अधिदैवत दृष्टि इस प्रकार है-जिस तरह गौके उदरसे पैर जुड़े रहते है उसी प्रकार आकाश-रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएँ — ये दिखायी देते हैं। इसलिये ये अग्नि आदि उस आकाशरूप ब्रह्मके पाद कहे जाते है । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनो प्रकारके चतुष्पाद ब्रह्मका उपदेश किया जाता है। उनमें वाक ही उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। वह अग्निरूप अधिदैवत ज्योतिसे भासित-दीप होता और तपता अर्थात् सन्ताप यानी उष्णता करता है।

अथवा तैल और घृत आदि
आग्नेय (तेजोमय) पदार्थोंके
भक्षणसे दीप्त हुई वाक् प्रकाशित
होती और तपती है; अर्थात् बोल्लेके
लिये उत्साहयुक्त होती है। इस
प्रकारकी उपासना करनेवालेको
प्राप्त होनेवाला फल—जो पूर्वोक्त

कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य अर्थको जानता है वह कीर्ति<sup>3</sup>, यहाँ और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और एवं यथोक्तं वेद ॥ ३॥ तपता है ॥३॥

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद् ॥ ४॥

प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है। वह वायुरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है॥ ४॥

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः। स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५॥

चक्षु ही मनः संज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है।। ५॥

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः। स दिग्भिज्योंतिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ६॥

श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। वह दिशारूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह क्रीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है॥ ६॥

१. प्रत्यक्ष प्रशसा । २. परोक्ष प्रशंसा ।

तथा प्राण एव ब्रह्मणश्रतुर्थः इसी प्रका चौथा पाद है गन्ध्रप्रहणके जिर तपता है शोर तपता है

इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुद्धारा गन्धग्रहणके लिये प्रकाशित होता और तपता है [ अर्थात् उत्साहित होता है ] । इसी तरह चक्षु रूप-ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा और श्रोत्र शब्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा उत्साहित होता है । इस प्रकारकी उपासनाका फल सर्वत्र समान है । जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र ब्रह्मग्रिक्षप अदृष्ट फल मिलता है । 'य एवं वेद, य एवं वेद' यह दिरुक्ति विद्याकी समाप्तिके लिये

**─1>**₹@\$**|**€1-

इतिच्छान्द्रेग्योपनिषदि तृतीयाध्याये-ऽष्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥



# एकोनिकिश खण्ड

आदित्य और अण्डदृष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदौविक उपासना

आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त इति तिसन्सकलब्रह्मदृष्ट्यथिमद्-मारभ्यते—

गया है; अतः उसमे समस्त ब्रह्मकी दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका आरम्भ किया जाता है— मारभ्यते--

आदित्यको ब्रह्मका पाद बतलाया

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेद्मग्र आसीत्। तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्संव-त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥ १ ॥

आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती है। पहले यह असत् ही था। वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ। वह अङ्करित हुआ । वह एक अण्डेमे परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सवर्षरूप हो गये ॥ १ ॥

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश उप-।

<sub>असत्कार्यवाद</sub>- देशस्तस्योपव्या-समीक्षा ख्यानं क्रियते स्त-

त्यर्थम् । असद्व्याकृतनामरूप-

मिदं जगद्शेषमग्रे प्रागवस्थाया-

'आदित्य ब्रह्म है' यह आदेश-उपदेश है । उस आदित्यका स्तुतिके छिये उपाख्यान किया जाता है। पहले अर्थात् अपनी उत्पत्तिसे पूर्वकी अवस्थामें यह सम्पूर्ण जगत् असत्—जिसके नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है ऐसा था; सर्वथा असत् र शून्य ी

३२१

म्रत्पत्तेरासीन्न त्वसदेवः 'कथ-मसतः सञ्जायेत' इत्यसत्कार्य-त्वस्य प्रतिषेधात् ।

नन्विहासदेवेति विधानाद्वि-कल्पः स्यात् ।

नः क्रियास्विव वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेः।

कथं तहींदमसदेवेति ?

नन्त्रवोचामाच्याकृतनामरूप-त्वादसदिवासदिति । नन्वेवश्चब्दोऽवधारणार्थः ।

सत्यमेवम् , न तु सत्त्वाभाव-मवधारयति ।

किं तर्हि ?

व्याकृतनाम्रूपाभावमवधारय-तिः नाम्रूपव्याकृतविषये सच्छ-ब्द्रयोगो दृष्टः । तच्च नाम्रूप-व्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो

ही नहीं था, क्योंकि 'असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकती है' इस प्रकार [ आगे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने असत्कार्यत्वका प्रतिषेध किया है।

पूर्व ० – किन्तु यहाँ 'असदेव आसीत्' ऐसा विधान होनेके कारण विकल्प \* हो सकता है।

सिखानती- नहीं,क्योंकि क्रियाओं-के समान वस्तुमें विकल्प होना सम्भव नहीं है।

पूर्व ०-तो फिर 'इदम् असत् एव' यह वाक्य क्यों कहा गया है ?

सिद्धान्ती-हम कह चुके है न, कि 'नाम-रूपको अभिन्यक्तिसे रहित होनेके कारण मानो असत्की तरह 'असत्' था'।

पूर्व०-किन्तु 'एव' शब्द तो निश्चयार्थक है!

सिद्धानती-यह तो ठीक है, किन्तु यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं करता।

पूर्व ० — तो फिर क्या करता है?

सिद्धान्ती — व्यक्त नाम- रूपके
अभावका निश्चय करता है। 'सत्'
शब्दका प्रयोग, जिनके नाम- रूप व्यक्त
हो गये है उन पदार्थों के विषयमें देखा
गया है; और जगत्के नाम- रूपकी
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन

<sup>\*</sup> अर्थात् सृष्टिके पूर्व यह सब कुछ 'असत्' अथवा 'सत्' था इस प्रकार विकल्प हो सकता है।

जगतः । तदभावे ह्यन्धं तम इदं न
प्रज्ञायेत किश्चन, इत्यतस्तत्स्तुतिपरे वाक्ये सदपीदं प्रागुत्पत्तेर्जगदसदेवेत्यादित्यं स्तौति ब्रह्मदृष्ट्यर्हत्वाय ।
आदित्यनिमित्तो हि लोके

सदिति व्यवहारः यथासदेवेदं
राज्ञः कुलं सर्वगुणसंपन्ने पूर्णवर्माण राजन्यसतीति तद्वत्। न
च सत्त्वमसत्त्वं वेह जगतः प्रतिपिपादियिषितम्, आदित्यो
ब्रह्मेत्यादेशपरत्वात्। उपसंहरिष्यस्यन्ते 'आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते'
इति।

तत्सदासीत्,तदसच्छब्दवाच्यं प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दम-सदिव सत्कार्याभिग्नुखमीषदुप- है, क्योंकि उसके अभावमे घोर अन्धकाररूप हुआ यह जगत् कुछ मां नहीं जाना जाता। इसिंटिये आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमे, सत् होनेपर भी 'उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत् असत् ही था' ऐसा कहकर श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी स्तुति करती है।

लोकमे आदित्यके कारण ही 'सत्' ऐसा व्यवहार होता है, जिस प्रकार 'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्ण-वर्माके न रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गया है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये। इसके सिवा यहाँ इस जगत्की सत्ता अथवा वाक्यसे असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट भी नहीं है, क्यों कि यह मन्त्र 'आदित्य ब्रह्म है' ऐसा आदेश करनेके लिये ही है; तथा अन्तमे भी 'आदित्य ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है– ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार करेगी ।

'तत्सदासीत्'—वह, 'असत्' राब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, स्पन्दनरहित और असत्के समान था, सत् यानी कार्यीममुख होकर कुछ प्रवृत्ति जातप्रवृत्ति सदासीत्, ततो लब्ध-परिस्पन्दं तत्समभवदल्पतर-नामरूपव्याकरणेनाङ्करीभृतमिव बीजम् । ततोऽपि क्रमेण स्थूली-भवत्तदद्भय आण्डं समवर्तत संवृत्तम् । आण्डमिति दैर्ध्यं छान्दसम् ।

तदण्डं संवत्सरस्य कालस्य प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमिन्न-स्वरूपमेवाशयत स्थितं बभूव। तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला-दृष्वं निरमिद्यत निर्मिन्नं वयसा-मिवाण्डम्। तस्य निर्मिन्नस्था-ण्डस्य कपाले द्वे रजतं च सुवर्णं चामवतां संवृत्ते।। १।।

वैदा होनेसे 'सत्' हो गया । फिर उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह थोड़ेसे नाम-रूपकी अभिन्यक्तिके कारण अड्डुरित हुए बीजके समान हो गया। उस अवस्थासे भी वह क्रमशः कुछ और स्थूल होता हुआ जलसे अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 'आण्डम' यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है।

वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध कालकी मात्रा यानी परिमाणतक [अर्थात् पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक-रूपसे पड़ा रहा। तत्पश्चात् एक वर्ष-परिमाण कालके अनन्तर वह पक्षियों-के अण्डेके समान फूट गया। उस फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे वे रजत और सुवर्णरूप हो गये।।१॥

तद्यद्रजतर् सेयं पृथिवी यत्सुवर्णर सा द्यौर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बर समेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुद्रकर स समुद्रः ॥ २ ॥

उनमे जो खण्ड रजत हुआ वह यह पृथिवी है और जो सुवर्ण हुआ वह बुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था [वहो] वे पर्वत है, जो उल्ब (सूक्ष्म गर्भवेष्टन) था वह मेघोके सहित कुहरा है, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ है तथा जो वस्तिगत जल था वह समुद्र है ॥ २ ॥

कपालयोर्यद्रजतं तत्तयोः कपालमासीत्, सेयं पृथिवी पृथि-च्युपलक्षितमघोऽण्डकपालमित्य-र्थः । यत्सुवर्णं कपालं सा द्यौद्यू -लोकोपलक्षितमूर्ध्वं कपालमित्य-र्थः । यञ्जरायु गर्भपरिवेष्टनं स्थू-द्विशकलीभावकाल लमण्डस्य आसीत्, ते पर्वता बभूवुः। यदुरुबं स्रक्षमं गर्भपरिवेष्टनम्, तत्सह मेघैः समेघो नीहारोऽवरयायो बभूवेत्यर्थः । या गर्भस्य जातस्य देहे धमनयः शिराः, ता नद्यो बभूवुः । यत्तस्य वस्तौ भवं वास्तेयमुद्कम् , स समुद्रः ॥२॥

उन खण्डोमें जो रजतमय खण्ड था वही यह पृथिवी अर्थात् पृथिवी-रूपसे उपलक्षित नीचेका अण्डाई है: और जो सुवर्णमय खण्ड था वह द्यौः अर्थात् चलोकरूपसे उपलक्षित ऊपरका अण्डार्द्घ है । तथा दो खण्डोंमे विभक्त होनेके समय उस अण्डेका जो जरायु—स्थूछ गर्भ-वेष्टन था वह पर्वतसमूह हुआ, जो उल्ब-सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेघोके सहित नीहार—कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्भके शारीरमे धमनियाँ---[रक्तवाहिनी] नाडियाँ थी वे नदियाँ हुई और जो उसके वस्तिस्थान (मूत्रादाय) में जल था वह समुद्र हुआ ॥२॥

#### **→€€€€€**€

अथ यत्तद्जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उल्रूलवोऽन्द्रितष्ठन्त्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्रूल-वोऽन्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ ३॥

फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं।। ३।।

अथ यत्तद्जायत गर्भरूपं
तिस्त्रिण्डे, सोऽसावादित्यः, तमादित्यं जायमानं घोषाः शब्दा
उद्धलव उरूरवो विस्तीर्णरवा
उदितष्टन्नुत्थितवन्तः, ईश्वरस्येवेह
प्रथमपुत्रजन्मिनः सर्वाणि च
स्थावरजङ्गमानि भ्तानि सर्वे च
तेषां भृतानां कामाः काम्यन्त
इति विषयाः स्त्रीवस्त्रान्नाद्यः।

यस्मादादित्यजनमनिमित्ता
भृतकामोत्पत्तिस्तसादद्यत्वेऽपि
तस्यादित्यस्योद्यं प्रति प्रत्यायनं प्रत्यस्तगमनं च प्रति, अथवा
पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायनं
तत्प्रति तिन्निमित्तीकृत्येत्यर्थः,
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च
कामा घोषा उल्रुलवश्चानृत्तिष्ठ-

फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर उल्लब—उरूरव यानी सुदूरव्यापी शब्दवाले घोष—शब्द उत्थित हुए—उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमे किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म होनेपर [ उत्सवपूर्ण कोलाहल हुआ करता है ] तथा उसी समय समस्त स्थावर-जङ्गम जीव और उन जीवोके काम—जिनकी कामना की जाती है वे स्त्री, वस्त्र एवं अन्न आदि विपय उत्पन्न हुए।

क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके भोगोकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके कारण ही हुई है इसिल्ये आजकल भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति और प्रत्यायन अर्थात् प्रत्यस्तगमन (अस्त) के प्रति अथवा पुनः-पुनः प्रत्यागमन हो प्रत्यायन है, उसके प्रति अर्थात् उसे ही निमित्त बनाकर सम्पूर्ण भूत, सारे भोग और दोई राब्दयुक्त बोष उत्पन्न होते है। न्ति, प्रसिद्धं ह्येतदुद्यादौ सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये सवितुः ॥ ३॥ सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥



स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेडे-रन्निम्नेडेरन् ॥ ४॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी 'यह ब्रह्स है' इस प्रकार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते है और उसे सुख देते है, सुख देते है ॥४॥

स यः कश्चिदेतमेवं यथोक्तमहिमानं विद्वान्सन्नादिन्यं ब्रह्मेत्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत

इत्यर्थः । किश्च दृष्टं फलमम्याशः
श्चिप्रं तद्भिदः, यदिति क्रियाविशेषणम्,एनमेवंविदंसाधवः शोमना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां
यदुपमोगे पापानुबन्धाभावः ।
आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च, उप च

वह जो कोई इस आदित्यको ऐसी महिमावाटा जानकर इसकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, वह तद्रूप ही हो जाता है—ऐसा इसका भावार्थ है। तथा उसे यह दृष्टमल भी मिलता है—इस प्रकार जाननेवाले उस उपासकके समीप अभ्याशः—शीघ्र ही साधु—सुन्दर घोष आकर प्राप्त होते है। मूलमे 'यत्' शब्द क्रियाविशेषण है। घोषादिकी साधुता यही है कि उनका उपभोग करनेपर पापानुबन्ध नहीं होता। वे घोष

निम्ने डेरच्नुपनिम्ने डेरंश्च न केवल-मागमनमात्रं घोषाणाम्चपसुखये-युश्चोपसुखं च कुर्युरित्यर्थः । द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थे आदरार्थश्च ॥ ४॥

आते हैं और उसे सुख देते हैं, उसे सुख देते हैं। तात्पर्य यह हैं कि घोषोका केवल आगमन ही नहीं होता वे उसे सुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। 'निम्नेंडेरिनिम्नेंडेरन्' यह द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति और आदरप्रदर्शनके लिये हैं। १॥



# इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय एकोन-विंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१९॥

#### **~1>**⊀305+€1-

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३॥





## प्रथम खण्ड

राजा जानश्रुति और रैकका उपाख्यान

वायुप्राणयोत्रेक्षणः पाद दृष्ट्यध्यासः पुरस्ताद्वणितः । अथेदानीं तयोः साक्षाद्वक्षत्वेनोपास्यत्वायोत्तरमारभ्यते । सुस्वाववोधार्थास्व्यायिका विद्यादानप्रहणविधिप्रदर्शनार्था च ।
श्रद्धान्त्रदानानुद्धतत्वादीनां च
विद्याप्राप्तिसाधनत्वं प्रदर्श्यत
आरूपायिकया—

वायु और प्राणमे ब्रह्मकी पाददृष्टिके अध्यासका निरूपण पहले
(तृतीय अध्यायमे ) कर दिया
गया । अब इस समय उनका
साक्षात् ब्रह्मरूपसे उपास्यत्व बतलानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्म
किया जाता है । यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलतासे समझनेके
लिये तथा विद्याके दान और प्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके लिये है ।
साथ ही इस आख्यायिकाद्वारा
श्रद्धा, अन्नदान और अनुद्धतत्व
(विनय) आदिका विद्याप्राप्तिमें
साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है—

ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस । स ह सर्वत आवसथान्मापयाञ्चके सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥ १ ॥

जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था और जिसके यहाँ [दान करनेके लिये] बहुत-सा अन्न पकाया जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पोता था। उसने, इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्म-शालाएँ ) बनवा दिये थे ॥ १ ॥

जानश्रुतिर्जनश्रुतस्यापत्यम् , ह ऐतिह्यार्थः, पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः, स एव श्रद्धादेयः श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो देयमस्येति श्रद्धादेयः। बहुदायी प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा-यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह-न्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्यः। भोजनार्थिभ्यो बह्वस्य गृहेऽस्रं इत्यर्थः । एवंगुणसंप-न्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो विशिष्टे देशे काले च कसिंश्वि-दास बभृव।

स ह सर्वतः सर्वासु दिक्षु ग्रामेषु नगरेषु चावसथानेत्य वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप- । जिनमे आकर यात्री ठहरते है वे याश्वक्रे कारितवानित्यर्थः । सर्वतः एव में ममान्नं तेष्वावसथेष

जानश्रुतिः--जनश्रुतका अपत्य (वंशधर), 'ह' यह निपात इतिहासका द्योतक है, पुत्रके पोतेको पौत्रायण कहते है; श्रद्धादेय---जिसका ब्राह्मणादिको किया हुआ दान श्रद्धापूर्वक ही बहुदायी-- जिसका होता था, खभाव बहुत दान करनेका था और बहुपाक्य--जिसके घरमें नित्यप्रति बहुत-सा पाक्य--पकाया हुआ अन रहता या अर्थात् जिसके घर भोजनार्थियोके छिये बहुत-सा अन पकाया जाता था — ऐसा था, ऐसे गुणोसे युक्त वह जनश्रुतकी सन्ततिमे उत्पन्न हुआ उसका प्रपौत्र किसी विशिष्ट देश और कालमे हुआ था।

प्रसिद्ध है, उसने सब ओर--समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर आवसथ ( धर्मशालाएँ )---आवसथ कहलाते है—निर्माण कराये अर्थात् बनवा दिये थे। इनसे उसका यह अभिप्राय था कि वसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- उन धर्मशालाओं में निवास करनेवाले लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन वमभिप्रायः ॥ १॥ करेंगे ॥ १॥

### \*\*\*\*\*\*\*

तत्रेवं सित राजिन तिस्सिन् वहाँ इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार गर्मीके धर्मकाले हम्येतलस्थे— समय अपने महलकी अट्टालिकापर बैठा था—

अथ ह ह १ सा निशायामित पेतुस्त है व १ ह १ सो ह १ समम्युवाद हो होऽयि महाक्ष महाक्ष जानश्रुतेः पौत्राय-णस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥

उसी समय रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये। उनमेसे एक हंसने दूसरे हंससे कहा—'अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुति पौत्रायणका तेज बुलोकके समान फैला हुआ है; त उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर डाले'।। २॥

अथ ह हंसा निशायां रात्रा-वितिपेतः । ऋषयो देवता वा राज्ञोऽन्नदानगुणैस्तोषिताः सन्तो हंसरूपा भृत्वा राज्ञो दर्शनगो-चरेऽतिपेतः पतितवन्तः । तत्त-सिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः पृष्ठतः पतन्त्रग्रतः पतन्तं हंसम-

उसी समय निशा अर्थात् रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये। राजाके अन्नदानसम्बन्धी गुणोसे सन्तुष्ट हुए [कोई ऋषि] या देवता हंस रूप होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर उड़े। उस समय उड़कर जाते हुए उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक हंसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंससे 'अरे ओ महाक्ष! ओ महाक्ष!' भ्युवादाभ्युक्तवान् हो होऽयीति
भो भो इति संबोध्य भक्षाक्ष
भक्षाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य
पश्याश्चर्यमिति तद्वत् । भक्षाक्षेति
मन्ददृष्टित्वं स्वयकाह । अथवा
सम्यग्बद्धदर्शनाभिमानवक्त्वात्तस्यासकृदुपालब्धस्तेन पीड्यमानोऽमर्षितया तत्स्वयति भक्षाक्षेति ।

जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं

जानश्रुतेः तुल्यं दिवा द्युलोकेन
प्रभाववर्णनम् ज्योतिः प्रभास्वरमन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं
व्याप्तं द्युलोकस्पृगित्यर्थः ।
दिवाह्वा वा समं ज्योतिरित्येतत् । तन्मा प्रसाङ्गीः सञ्जनं
सक्तिं तेन ज्योतिषा सम्बन्धं मा
कार्षीरित्यर्थः । तत्प्रसञ्जनेन
तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधा-

इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और जैसे कि 'देखो, देखो, बड़ा आश्चर्य है' इत्यादि कथनमे देखा जाता है, उसी प्रकार 'मल्लाक्ष ! मल्लाक्ष' ऐसा कहकर [ अपने कथनके प्रति । आदर प्रदर्शित करते हुए कहा । 'मल्लाक्ष !' ऐसा कहकर उसकी मन्दर्ष्टिताको सूचित करते हुए वह बोला। अथवा सम्यक् ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त होनेके कारण उस ( आगे उड़ने-वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे पीड़ित होकर क्रोधवश उसे 'मल्लाक्ष' कहकर सचित करता है। िक्या सूचित करता है <sup>?</sup> सो बतलाते है---

जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति—अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त हुई कान्ति बुलोकके समान फैली हुई है; अर्थात् बुलोकका स्पर्श करनेवाली है । अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा यानी दिनके समान है । उससे प्रसङ्ग—सञ्जन यानी सक्ति न कर अर्थात् उस ज्योतिसे सम्बन्ध न कर । उसका संग करनेसे वह ज्योति तुझे भस्म अर्थात् दग्ध न कर श्लीर्मा दहत्वित्यर्थः । पुरुषच्य- डाले। यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके ['मा प्रधाक्षीः'\*के स्थानमे]'मा प्रधान्ययेन मा प्रधाश्लीदिति ॥ २॥ क्षीत्'ऐसा पाठ समझना चाहिये॥२॥

**~&~**&⊗**~**&

तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्त सयु-ग्वानमिव रैकमात्थेति यो नु कथ सयुग्वा रैक इति॥३॥

उससे दूसरे [अग्रगामी] हंसने कहा—अरे! त किस महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है <sup>2</sup> क्या त 'इसे गाड़ीवाले रैक्वके समान बतलाता है <sup>2</sup>' [ इसपर उसने पूछा—] 'यह जो गाडोवाला रैक है, कैसा है <sup>2</sup>' ॥ ३॥

तमेवमुक्तवन्तं पर इतरो
रैकापेक्षया ऽग्रगामी प्रत्युवाचारे

जानश्रुतेनिक- निकृष्टोऽयं राजा

प्रत्वकथनम् वराकस्तं कम्र एनं

सन्तं केन माहात्म्येन युक्तं

सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहु
मानमेतद्वचनमात्थ १ रैकिमिव

सयुग्वानं सह युग्वना गन्त्र्या

वर्तत इति सयुग्वा रैकः, तिम-

इस प्रकार कहते हुए उस हंससे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा—अरे! यह बेचारा राजा तो बहुत तुच्छ है। भला किस रूपमें वर्तमान—कैसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति त इस प्रकार यह अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा है—ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है—क्या त इसे गाड़ीवाले रैक्वके समान [बतलाता है?] जो युग्वा अर्थात् गाडीके साथ स्थित है उसे सयुग्वा कहते है; ऐसा जो रैक्व है उसके समान त

<sup>\*</sup> क्योंकि 'प्रधाक्षीः' मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है 'ज्योंतः' जो प्रथम पुरुष है। इसल्ये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार 'प्रधाक्षीत्' ऐसा होना चाहिये।

वात्थैनम् ? अननुरूपमिसन्, न युक्तमीदृशं वक्तुं रैक इवेत्यिमि-प्रायः । इतरश्चाह—यो नु कथं त्वयोच्यते सयुग्वा रैकः ? इत्युक्तवन्तं भक्षाक्ष आह—शृणु यथा स रैकः ॥ ३॥

इसे बतला रहा है <sup>2</sup> यह कथन इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात् 'यह रैक्वके समान है' ऐसा कहना उचित नहीं I इसपर दूसरेने कहा—'जिसके विषयमे तुम कह रहे हो वह गाड़ी-वाला रैक्व कैसा है ?' ऐसा कहनेवाले उस हंससे मल्लाक्ष बोला—'जैसा वह रैक्व है, सुन'॥३॥

-5**\$**G---

यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सर्वं तदिमसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ४॥

जिस प्रकार [ चूतक्रीडामे ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतने वाले पुरुपके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस (रैक्व) को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रैक जानता है उसे जो कोई मी जानता है उसके विषयमें भी मुझसे यह कह दिया गया॥ ४॥

यथा लोके कृतायः कृतो नामायो द्यूतसमये नामायो द्यूतसमये प्रसिद्धश्रतुरङ्कः, स यदा जयति द्यूते प्रवृत्तानां तस्मै विजिताय तद्र्थमितरे त्रिद्धयेका-

जिस प्रकार छोकमें चूतक्रीडाके समय जो चार अङ्कवाछा कृत-नामक पासा प्रसिद्ध है, जब चूतमें प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक पासा जय प्राप्त करना है तो उसके द्वारा विजय प्राप्त करनेवाछेकों ही तीन, दो और एक अङ्कसे युक्त नेता, द्वापर और किछनामक मानः संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त-भेवन्ति। चतुरङ्के कृताये त्रिद्वचे-काङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्तभे-वन्तीत्यर्थः । यथायं दृष्टान्तः, एवमेनं रैकं कृतायस्थानीयं त्रेताद्यायस्थानीयं सर्वं तदिभ-समेत्यन्तर्भवति रैके । किं तत ? यत्किञ्च लोके सर्वाः प्रजाः साध शोभनं धर्मजातं क्रवन्ति तत्सर्वं रैकस्य धर्मेऽन्तर्भवति । तस्य च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ-वतीत्यर्थः।

तथान्योऽपि कश्चिद्यस्तद्वेद्यं वेद, किं तत् १ यद्वेद्यं स रैको वेद तद्वेद्यमन्योऽपि यो वेद तमपि सर्वप्राणिधर्मजातं तत्फलं च रैकमिवाभिसमेतीत्यनुवर्तते । स एवंभूतोऽरैकोऽपि मया विद्वानेत- भी मैने ऐसा कहकर बतला दिया।

नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते है अर्थात् उसके अधीन हो जाते है: तालर्य यह है कि चार अङ्कसे युक्त कृतनामक पासेमे तीन, दो और एक अङ्कवाले पासे भी विद्यमान रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत हो जाते है । जैसा यह दष्टान्त है. उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रैक्व-को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो जाता है-सब उस रैकके अन्तर्गत हो जाता है। वह क्या है वह यह कि जो कुछ छोकमें प्रजा साध -शोभन यानी धर्मकार्य करती है सब-का-सब रैक्वके धर्ममे समा जाता है। तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियोंके धर्मफल उसके धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते है।

तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई उस वेद्यको जानता है-वह वेद्य क्या है ? जिसे कि वह रैक्व जानता है उस वेचको दूसरा भी जो कोई जानता है उसे भी रैक्वके समान समस्त प्राणियोका धर्मसम्ह और उसका फल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार यहाँ 'सर्वं तदिमसमेति' इस पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है। वह इस प्रकारका है कसे भिन्न विद्वान दुक्त एवमुक्तः, रैक्कवत्स एव | तात्पर्य यह है कि रैक्वके समान कृतायस्थानीयो भवतीत्यभि- वही कृतनामक पासेके सदश श्रायः ॥ ४॥ होता है ॥ ४॥

~&**~**&&**}~**&

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानिमव रैंक-मात्थेति यो कथ्य सयुग्वा रैंक इति ॥५॥ यथा कृता-यविजितायाधरेयाः संयन्त्यवमेन ५ सर्वं तदिभसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६॥

इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया। [दूसरे दिनसवेरे] उठते ही उसने सेवकसे कहा—'अरे भैया! त्र गाडीवाले रेक्वके समान मेरो स्तुति क्या करता है ?' [इसपर सेवकने पूछा—] 'यह जो गाड़ी-वाला रैक है, कैसा है ?' ॥५॥ [राजाने कहा—] 'जिस प्रकार कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैकिको वह सब प्राप्त हो जाता है जो कुछ कि प्रजा सत्कर्म करती है। तथा जो कुछ वह (रैक ) जानता है उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथनद्वारा मैने बतला दिया'॥ ६॥

तदु ह तदेतदी हशं हं सवाक्य-मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्य विदुषो रैकादेः प्रशंसारूप सुपशुश्राव श्रृतवान्हर्म्यतलस्यो राजा जान-श्रुतिः पौत्रायणः। तच्च हंसवाक्यं अद्दालिकांके ऊपरी भागमे स्थित राजा जानश्रुति पौत्रायणने अपनी निन्दारूप और रैक्व आदि किसी अन्य विद्वान्की प्रशंसारूप यह इस प्रकारका हंसका वचन सुन लिया। तथा उस हंसके वचनको पुन:- स्मरन्नेव पौनःपुन्येन रात्रिशेष-मतिवाहयामास ।

ततः स वन्दिमी राजा
स्तुतियुक्ताभिर्वाग्मिः प्रतिबोध्यमान उवाच क्षत्तारं संजिहान
एव शयनं निद्रां वा परित्यजन्नेव, हेऽङ्ग वत्सारे ह सयुग्वानमिव रैकमात्थ कि माम् १ स
एव स्तुत्यहों नाहमित्यभिप्रायः ।
अथवा सयुग्वानं रैकमात्थ गत्वा
मम तिहृदक्षाम्; तदेवशब्दोऽवधारणार्थोऽनर्थको वा वाच्यः ।

स च क्षत्ता प्रत्युवाच रैकानयनकामो राज्ञोऽभिप्रायज्ञः यो
तु कथं सयुग्वा रैक इति राज्ञैवं
चोक्त आनेतुं तिचह्वं ज्ञातुमिच्छन् यो तु कथं सयुग्वा रैक
इत्यवोचत् । स च महाक्षवचनमेवावोचत् ॥ ५-६॥

पुनः स्मरण करते हुए ही उसने शेष रात्रिको त्रिताया ।

तब वन्दियोद्वारा स्तुतियुक्त वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने राय्या अथवा निद्राको त्यागते ही सेवकसे कहा—'अरे भैया! ओ वत्स! त् मुझे क्या गाडीवाले रैक्व-के समान बतला रहा है 2' तार्त्पय यह है कि स्तुतिके योग्य तो वही है, मै नहीं हूँ; अथवा त् जाकर गाड़ीवाले रैक्वको उसे देखनेकी मेरी इच्छा सुना। ऐसा अर्थ होने-पर 'सयुग्वानम् इव' इसमें 'इव' राब्द निश्चयार्थक अथवा अर्थहीन कहना चाहिये।

राजाके अभिप्रायको जाननेवाले उस सेवकने रैक्वको लानेकी इच्छासे पूछा—'यह जो गाड़ीवाला रैक्व है, कैसा है ?' अर्थात् राजाके इस प्रकार कहनेपर उसे लानेके लिये उसके चिह्न जाननेकी इच्छासे उसने 'यह जो गाड़ीवाला रैक्व है, कैसा है ?' ऐसा कहा। तब राजाने मल्लाक्षका वचन ही दुहरा दिया ॥ ५-६॥

# स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तः होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेंति॥ ७॥

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मै उसे नहीं पा सका' ऐसा कहता हुआ छौट आया ! तब उससे राजाने कहा—'अरे! जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा'॥ ७॥

स ह क्षत्ता नगरं ग्रामं वा गत्वान्विष्य रैंकं नाविदं न व्यज्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्या-गतवान् । तं होवाच क्षत्तारमरे यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका-न्तेऽरण्ये नदीपुलिनादो विविक्ते देशेऽन्वेषणानुमार्गणं भवति तत्तत्रैनं रैंकमच्छी ऋच्छ गच्छ तत्र मार्गणं कुर्वित्यर्थः ॥ ७॥

वह सेवक नगर या प्राममें जाकर वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैने रैक्वको नहीं जाना—नहीं पहचाना' ऐसा कहता हुआ छोट आया। तब राजाने उस सेवकसे कहा—अरे! जहाँ एकान्त जङ्गटमें —नदीके तीर आदि शून्य स्वामोंमें बाह्मण-ब्रह्मवेत्ताकी खोजकी जीती है वहाँ इस रैक्वके पास 'ऋष्छ' अर्थात् जा यानी वहाँ जाकर उसकी खोज कर ॥ ७॥

इत्युक्त:-

इस प्रकार कहे जानेपर---

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाण्मिं प्रोपिववेश त इति ह प्रतिज्ञ सह क्षत्ताविद्मिति प्रत्येयाय ॥ ८॥

उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए [ैकको देखा]। वह उसके पास बैठ गया और बोला—'भगवन् ! क्या आप ही गाड़ी-वाले कि हैं ?' तब किने 'अरे ! हॉ, मैं ही हूँ' ऐसा कहकर स्वीकार किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैने उसे पहचान लिया है, लीट आया ॥ ८ ॥

श्वतान्विष्य तं विजने देशेऽधस्ताच्छकटस्य गन्त्र्याः पामानं
स्वर्ज् कषमाणं कष्ड्र्यमानं
दृष्ट्वा 'अयं नूनं सयुग्वा रैकः' इत्युप
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्टवान् । तं च रैकं हाभ्युवादोक्तवान्—त्वमिस हे भगनो भगवन्
सयुग्वा रैक इति । एवं पृष्टोऽहमिस ह्यरा २ अर इति हानादर
एव प्रतिजज्ञेऽभ्युपगतवान् । स
तं विज्ञायाविदं विज्ञातवानसीति प्रत्येयाय प्रत्यागत
इत्यर्थः ॥ ८॥

वह सेवक निर्जन स्थानमे खोज करनेपर उसे एक गाडोके नीचे खाज खुजाते देखकर 'निश्चय यही गाडीवाटा रैक्व है' ऐसा निश्चय कर उसके समीप नम्रतापूर्वक बैठ गया; तथा उसरैक्वसे कहा—'हे भगवन्! गाडीवाटे रैक्व आप ही है ?' इस तरह पूछे जानेपर 'अरे! हाँ, मै ही हूँ' इस प्रकार 'अरे' कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया। तब सेवक उसे जानकर—यह समझकर कि 'अब मैने रैक्वको जान टिया—पहचान टिया है' टीट आया॥ ८॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



# हिताय खण्ड

### रैकके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त इाम्युवाद ॥१॥

तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, एक हार और एक खचरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥ १॥

तत्तत्र ऋषेगिईस्थ्यं प्रत्यभि-प्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां च उ ह एव जानश्रतिः पौत्रायणः षट्-शतानि गवां निष्कं कण्ठहार-मश्वतरीरथमश्वतरीभ्यां युक्तं रथं तदादाय धनं गृहीत्वा प्रति-चक्रमे रैकं प्रति गतवान् । तं च गत्वाभ्युवाद हाभ्युक्तवान् ॥१॥ किया अर्थात् कहा ॥ १॥

तव [ सेवकके कथनसे ] ऋषि-का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय और धनकी इच्छा जान वह जान-श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क —गलेका हार और एक अश्वतरी-रथ-दो अश्वतरियो (खचरियों) से जुता हुआ रथ-यह इतना धन ेकर रैक्वके पास चला । और उसके पास जाकर अभिवादन

#### **₩**

रैक्वेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरी-रथो नु म एतां भगवो देवता ५ शाधि यां देवतामुपास्स इति ॥२॥

'हे कि! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ मैं [ आपके लिये ] लाया हूँ। [ आप इस धनको खीकार कीजिये

और ] हे भगवन् ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं' ॥ २ ॥

हे रैक गवां षट् शतानी-मानि त्रभ्यं मयानीतानि, अयं नि-ष्कोऽश्वतरीरथश्चायमेतद्धनमाद-त्ख, भगवोऽनुशाधि मामेताम्, यां च देवतां त्वम्रुपास्से तद्देवतोपदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः 11211

हे रैक्व ! मै आपके लिये ये छः सौ गौएँ लाया हूँ तथा यह हार और खचरियोसे जुता हुआ रथ भी लाया हूँ, इस धनको ले लोजिये और हे भगवन् ! मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये जिसकी आप उपासना करते हैं; अर्थात् उस देवताका उपदेश करनेके द्वारा मेरा अनुशासन की जिये ॥ २ ॥

तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्त्वित । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥

उस राजासे दूसरे [ अर्थात् रैक ] ने कहा—'ऐ शूद्र ! गौओके सिंहत यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।' तत्र वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्र गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ ओर अपनी कन्या-इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥

तमेवग्रुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु-वाच परो रैकः, अहेत्ययं निपातो विनिग्रहार्थी योऽन्यत्रेह त्वनर्थकः, एवशब्दस्य पृथक्प्रयोगात् हारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री है। हारसे युक्त जो इत्वा---गाड़ी

इस प्रकार कहते हुए उस राजा-से उस द्वितीय व्यक्ति—रैक्वने कहा—'अह' यह निपात जगह 'विनिग्रह' अर्थमे होता है, किन्तु यहाँ 'एव' शब्दका पृथक् प्रयोग रहनेके कारण निरर्थक सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु तवैव तिष्ठतु,न ममापर्याप्तेन कर्मार्थ-मनेन प्रयोजनिमत्यभिष्रायः, हे शुद्रोति ।

ननु राजासौ क्षत्तृसम्बन्धात्स ह क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम् । विद्या-ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग-माच्छूद्रस्य चानधिकारात्कथिम-दमननुरूपं रैक्केणोच्यते हे ग्रद्गेति ?

तत्राहुराचार्याः—हंसवचन-

श्रवणाच्छुगेनमाविवेशः तेनासौ

शुचा, श्रुत्वा रैकस्य महिमानं वा

आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षज्ञतां

दर्शयञ्ग्रद्रेत्याहेति । ग्रूद्रवद्वा

धनेनैवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम

उसे 'हारेत्वा' कहते है, वह यह गौओंके सहित 'हारेत्वा' तेरा ही रहे। तात्पर्य यह है कि हे शूद्ध! जो कर्मके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है।

धनसे मुझे कोई प्रयोजन नही है।

गंका-क्षता (सेवक) से
सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रुति
तो राजा है, क्योंकि 'स ह क्षतारमुवाच' (उसने सेवकसे कहा)
ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा
गृहका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके
समीप विद्याप्रहणके लिये जानेके
कारण मी [यह क्षत्रिय ही जान
पडता है]। फिर रैक्वने 'हे शूद्र'
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा?

समाधान—इस विषयमे आचार्यगण ऐसा कहते है कि हंसका वचन
सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका
आवेश हो गया था। उस शोकसे
अथवा रैक्वकी महिमा सुनकर वह
द्रवीभूत हो रहा था; इसिटिये ऋषिने
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके
टिये उसे 'शुद्र' कहकर सम्बोधित
किया। अथवा वह शुद्रके समान
केवल धनके द्वारा ही विद्या प्रहण
करनेके टिये उसके समीप गया था,
ग्रुश्रूशद्वारा प्रहण करने नहीं गया

न च शुश्रृषया, न तु जात्यैव श्रूद्र इति ।

अपरे पुनराहुरल्पं धनमा-हृतमिति रुपैवैनमुक्तवाञ्छूद्रेति । लिङ्गं च बह्वाहरण उपादानं धनस्येति ।

तदु हर्षेर्मतं ज्ञात्वा पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह-स्नमधिकं जायां चर्षेरिभमतां दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिच-क्रमे क्रान्तवान् ॥ ३॥ [इसिलिये उसे 'शृद्ध' कहा हो ] वह जातिसे ही शृद्ध हो—ऐसी बात नहीं है।

परन्तु अन्य छोग ऐसा कहते है कि वह थोडा धन छाया था इसिंछिये रोषवश उसे 'शृद्ध' कहा था; बहुत-सा धन छानेपर उसे ग्रहण कर छेना इस बातको सूचित करता है।

तत्र ऋषिका अभिप्राय समझकर राजा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे अधिक करके एक सहस्र गौएँ तथा ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी एक कन्या लेकर फिर उसके पास गया ॥ ३॥

त सहाम्युवाद रैक्वेद सहस्रं गवामयं निष्कोऽय-मश्वतरीरथ इयं जायायं प्रामो यस्मिन्नारसेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ ४॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाचा-जहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनालापिषण्यथा इति ते हैते रैक्कपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मै होवाच ॥ ५॥

और उस (ैंक) से कहा—'हे रैंक! ये एक सहस्र गौएँ, यह हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि आप हैं छोजिये और हे भगवन्! मुझे अवश्य अनुशासित कीजिये॥ ४॥



तत्र उस (राजकन्या) के मुखको ही [विद्याग्रहणका द्वार] समझते हुए किने कहा—'अरे ग्रद्ध ! त् ये (गौएँ आदि) लाया है [सो ठीक है;] त इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । इस प्रकार जहाँ वह रैक रहता था वे रैक्वपर्णनामक ग्राम महावृष देश-में प्रसिद्ध है। तत्र उसने उससे कहा ॥ ५॥

रैक्वेदं गवां सहस्रमयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ इयं जायार्थं मम
दुहितानीतायं च ग्रामो यसिन्नास्से तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया
कल्पितः। तदेतत्सर्वमादायानुशाध्येव मा मां हे भगवः।

इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी-ताया राज्ञो दुहितुर्हेव मुखं द्वारं विद्याया दाने तीर्थमुपोद्गृहज्जान-नित्यर्थः । "ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियः । विद्यया वा विद्यां प्राह तानि तीर्थानि पण्मम" इति विद्याया वचनं विज्ञायते हि ।

एवं जानन्तुपोद्गृह्णन्तुवाचो-क्तवान्-अजहाराहृतवान्भ- [ और रैक्वसे कहा—] 'हे रैक्व! ये एक सहस्र गौएँ, यह हार,यह खबिरियोसे युक्त रथ और यह पत्नी अर्थात् आपकी भार्या होनेके लिये अपनी कन्या लाया हूँ; तथा जिसमे आप रहते है वह गाँव भी मैने आपहीके लिये निश्चित कर दिया है। हे भगवन्! इन सबको प्रहणकर आप सुझे उपदेश कर ही दीजिये।'

ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके लिये लायो गयी उस राजकन्याके मुखको ही विद्यादानका द्वार अर्थात् तीर्थ जानते हुए [रैक्वने कहा—] ऐसा इसका तात्पर्य है। इस विषयमे विद्याका यह वचन प्रसिद्ध है—''ब्रह्मचारी,धन देनेवाला, बुद्धिमान्, श्रांत्रिय, प्रिय और जो विद्याके बदलेमे विद्याका उपदेश करता है—ये छः मेरे तीर्थ है।"

ऐसा जानकर अर्थात् ग्रहण कर रैक्यने कहा-'त्र जो ये गोएँ तथा वान्यदिमा यचान्यद्वनं गा तत्साध्विति वाक्यशेषः । शुद्रेति पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणा-न्तरापेक्षया पूर्ववत् । अनेनैव मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप-यिष्यथा आलापयसीति मां भाण-यसीत्यर्थः ।

ते हैते ग्रामा रैकपणी नाम विख्याता महावृषेष देशेषु यत्र येषु ग्रामेषुवासोषितवानरेकः, तानसौ ग्रामानदादस्मे रैकाय राजा । तस्मैं राज्ञे धनं दत्तवते ह किलोवाच विद्यां सरेकः ॥४-५॥ रैक्वने विद्याका उपदेश किया॥४-५॥

अन्य धन लाया है, सो ठीक ही है-यह वाक्यशेष है । यहाँ जो 'शूद्र' ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त-का अनुकरणमात्र हो है, पूर्ववत् किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे नही है। इस मुख यानी विद्याप्रहण-के द्वारसे ही त् मुझसे आलाप अर्थात् सम्भाषण कराता है।

वे ये रैक्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध प्राम महावृष देशमें है, जिन प्रामोमे कि रैक्व रहा करता था, वे ग्राम राजाने इस रैक्वको दे दिये। इस प्रकार धन देनेवाले उस राजाको



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥



# हतीय खण्ड

### **~%~**%≫**%**>

## रैकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश

वायुर्वाव संवर्गी यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवा-प्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्त-मेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥

वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही छीन होता है और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही छीन हो जाता है।। १।।

वायुर्वाव संवर्गो वायुर्वाद्यो वावेत्यवधारणार्थः । संवर्गः संव-र्जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा संवर्गः। अग्न्याद्या देवता वक्ष्यमाणा आत्मभावमापादयतीत्यतः संवर्गः । संवर्जनाख्यो गुणो ध्येयो वायुवत्, कृतायान्तर्भाव-कथं संवर्गत्वं वायोः ? इत्याह—यदा यस्मिन्काले वा अग्निरुद्वायत्युद्वासनं प्रामो-

वाय ही संवर्ग है। यहाँ 'वाय' शब्दसे बाद्यवायु अभिप्रेत है । 'वाव' यह निपात निश्चयार्थक है। संवर्जन-संप्रहण अथवा संप्रसन करनेके कारण वह संवर्ग है। आगे कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओ-को दाय अपने खरूपमें मिला लेता है इसिटिये वह संवर्ग है। कृत-नामक पासेमे जैसे अन्य पासोका अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त-के अनुसार वायुके समान संवर्जन-संज्ञक गुणका चिन्तन चाहिये। वायुकी संवर्गता किस प्रकार है ? इस विषयमें श्रुति कहती है-जब अर्थात् जिस समय अग्नि उद्वासनको प्राप्त होता है अर्थात्

तदासावग्निवीय-त्यपशाम्यति मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग-च्छति । तथा यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोऽस्त-मेति वायुमेवाप्येति । नन कथं सूर्याचन्द्रमसोः ख-रूपावस्थितयोर्वायाविषगमनम् ? नैष दोषः अस्तमनेऽदर्शन-प्राप्तेर्वायुनिमित्तत्वात्, वायुना ह्यस्तं नीयते सूर्यः, चलनस्य वायुकार्यत्वात् । अथवा प्रलये सर्याचन्द्रमसोः खरूपभ्रंशे तेजो-रूपयोर्वायावेवापिगमनं स्यात्।१।

शान्त हो जाता है उस समय यह
अग्नि वायुमे ही छीन हो जाता है
अर्थात् वायुके खभावको प्राप्त हो
जाता है । तथा जिस समय सूर्य
अस्त होता है वह भी वायुमें ही
छीन हो जाता है और जब चन्द्रमा
अस्त होता है वह भी वायुमें ही
छीन हो जाता है यह भी वायुमें ही

शङ्का-अपने खरूपमे स्थित सूर्य और चन्द्रमाका वायुमें किस प्रकार लय हो सकता है <sup>2</sup>

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर अदर्शनको प्राप्त होना वायुके कारण होता है। सूर्य वायुके ही द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य है। अथवा प्रलयकालमे तेजोरूप सूर्य और चन्द्रमाके खरूपका नाश होनेपर भी उनका वायुमें ही ल्य हो सकता है॥ १॥

तथा---

तथा—

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुर्ह्येवैतान् सर्वान्संवृङ्क्त इत्यधिदैवतम् ॥ २॥ जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही लीन हो जाता है। वायु ही इन सब जलोंको अपनेमे लीन कर लेता है। यह अधिदैवत दृष्टि है॥ २॥

यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोषमाप्तुवन्ति तदा, वायुमेवापियनित । वायुहिं यसादेवैतानग्न्याद्यान्महाबलान्संयुङ्क्ते, अतो
वायुः संवर्गगण उपास्य इत्यथेः।
इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदर्शनम्रक्तम् ॥ २॥

जब जल मूखता है—शोषण-को प्राप्त होता है उस समय वह भी वायुमें ही लीन हो जाता है। क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि महाबलवान् तत्त्वोंको अपनेमे लीन कर लेता है, इसल्ये वायुकी संवर्ग-गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये— यह इसका तात्पर्य है। इस प्रकार यह अधिदैवत—देवताओमें संवर्ग-दृष्टि कही गयी।। २॥

अथाध्यात्मं प्राणो वाव मंवर्गः स यदा स्विपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण्थशोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृङ्क्त इति ॥ ३॥

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है—प्राण ही संवर्ग है। जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक् इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन कर छेता है।। ३॥

अथानन्तरमध्यात्ममात्मिन संवर्गदर्शनमिद्ग्रुच्यते—प्राणो ग्रुच्यो वाव संवर्गः। स पुरुषो यदा यस्मिन्काले खपिति प्राण- अब आगे यह अध्यात्म अर्थात् शरीरमे संवर्गदर्शन कहा जाता है। मुख्य प्राण ही संवर्ग है। यह पुरुष जिस समय सोता है उस समय प्राणको हो वाक इन्द्रिय प्राप्त हो मेव वागप्येति वायुमिवाग्निः। प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो हि यसादेवैतान्वा-

जाती है, जिस प्रकार कि अग्नि वायुको । तथा प्राणको ही चक्ष, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है; क्योंकि प्राण ही इन वाक् आदि सबको गादीन्सर्वान्संबृङ्क्त इति ॥३॥ अपनेमें लीन कर लेता है ॥३॥

## तौ वा एतौ द्वौ संवर्गीं वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु॥४॥

वे ये दो ही संवर्ग है-देवताओमे वायु और इन्द्रियोंमे प्राण॥४॥ र्जनगुणौ वायुरेव देवेषु संवर्गः

तो वा एतो द्वौ संवगीं संव- | वे ये दो ही संवर्ग-संवर्जन गुणवाले हैं — देवताओं मे वायु ही संवर्ग है तथा वाक् आदि प्राणोमें प्राणः प्राणेषु वागादिषु मुख्यः ।४। ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ ४॥

संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका

अथैतयोः स्तुत्यर्थमियमा- अब इन ( वायु और प्राण ) की स्तुतिके छिये आख्यायिका आरम्भ की जाती है-

ख्यायिकारभ्यते-

अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष-सेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न

द्दृतः॥ ५॥

एक बार किपगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीसे, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी; किन्तु उन्होने उसे भिक्षा न दी ॥ ५ ॥

हेत्यैतिश्चार्थः, शौनकं च शुनकस्यापत्यं शौनकं कापेयं किपगोत्रमित्रतारिणं च नामतः
कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं भोजनायोपिवष्टौ परिविष्यमाणो
स्प्रकारैकृं श्वचारी ब्रह्मविच्छोण्डो
विभिक्षे भिक्षितवान् । ब्रह्मचारिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा
तं जिज्ञासमानौ तसा उ भिक्षां
न ददतुर्न दत्तवन्तौ ह किमयं
वक्ष्यतीति ॥ ५॥

'ह' यह निपात ऐति हा (परम्परागत कथानक) का चोतक है।
शौनक— शुनकका पुत्र शौनक जो
कि कापेय— किपके गोत्रमे उत्पन्न
हुआ था, उससे और कक्षसेनका
पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभिप्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनो
मोजनके लिये बैठे थे और रसोइयोहारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा
था, अपनेको ब्रह्मवेताओंमे शूरवीर
समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा
माँगी। ब्रह्मचारीके 'मै ब्रह्मवेत्ता हूँ' ऐसे
अभिमानको जानकर यह जाननेकी
इच्हासे कि 'देखें यह क्या कहता
है '' उन्होंने भिक्षा न दी॥ ५॥

स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपस्यन्ति मर्त्यो अभिप्रता-रिन्बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥६॥

उसने कहा—भुवनोके रक्षक उस एक देव प्रजापितने चार महात्माओको ग्रस लिया है। हे कापेय! हे अभिप्रतारिन्! मनुष्य अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तथा जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६॥

स होवाच ब्रह्मचारी महात्म-

नश्रतुर इति द्वितीयावहुवचनम् । किके बहुवचन है। उस एक ही देव

उस ब्रह्मचारीने कहा—'महात्म-नः' और 'चतुरः' ये पद द्वितीया विभ-क्तिके बहुवचन है। उस एक ही देव देव एकोऽग्न्यादीन्वायुवीगादीन् प्राणः, कः स प्रजापतिर्जगार ग्रसितवान्। कः स जगारेति प्रश्नमेके । भ्रवनस्य भवन्त्यसिन भूतानीति भ्रवनं भूरादिः सर्वो लोकस्तस्य गोपा गोपायिता रक्षिता गोप्तेत्यर्थः । तं कं प्रजा-पतिं हे कापेय नाभिपश्यन्ति न जानन्ति मत्या मरणधर्माणोऽवि-वेकिनो वा हेऽभिप्रतारिन्बहुधा-ध्यात्माधिदैवताधिभृतप्रकारैर्वस-न्तम् । यस्मै वा एतदहन्यहन्यन्नम-दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मै प्रजापतय एतदनं न दत्तमिति 11 & 11

क-प्रजापतिने अर्थात् वायुने अग्नि आदिको और प्राणने वागादिको ग्रस लिया है । किन्ही-किन्हीका मत है कि जिसने ग्रसा है वह एक देव कौन है 2 इस प्रकार यह प्रश्न है। वह भुवनका -- जिसमें (प्राणी) आदि होते मुर्लोक आदि समस्त मुवन कहते है, उसका गोपा--गोपायिता अर्थात् रक्षा करनेवाला है। हे कापेय! उस क अर्थात ग्रजापतिको अथवा हे अभिप्रतारिन् ! अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत भेदसे वास करते हुए उस देवको मर्त्य—मरण-धर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नही देखते । तथा जिसके मक्षणके लिये नित्यप्रति इस अन्नका आहरण -संस्कार किया जाता है उस प्रजापतिको ही यह अन नहीं दिया गया ॥६॥

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानाः हिरण्यदः प्रो बभसोऽन-सूरिमेहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति वै वयं ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति ॥॥

उस वाक्यका किपगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया और फिर उस [ ब्रह्मचारी ] के पास आकर कहा—'जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओका

उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंष्ट्र, भक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गयी है, जो खयं दूसरोसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन् ! उसीको हम उपासना करते है। [ऐसा कहकर उसने सेवकोको आज्ञा दी कि ] 'इस ब्रह्मचारिको भिक्षा दो'॥ ७॥

तदु ह ब्रह्मचारिणो वचनं शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो मनसालोचयन्ब्रह्मचारिणं प्रत्ये-यायाजगाम । गत्वा चाह यं त्वमवोचो न पश्यन्ति मर्त्या इति तं वयं पश्यामः; कथम् ? आत्मा सर्वस्य स्थावरजङ्गमस्य, किश्च देवानामग्न्यादीनामात्मनि संहृत्य प्रसित्वा पुनर्जनितोत्पाद-यिता वायुरूपेणाधिदैवतमग्न्या-दीनाम् । अध्यातमं च प्राण-रूपेण वागादीनां प्रजानां च जनिता ।

अथ वात्मा देवानामित्रवागा-दीनां जिनता प्रजानां स्थावर-जङ्गमानाम् ।हिरण्यदंष्ट्रोऽसृतदंष्ट्रो-ऽभग्नदंष्ट्र इति यावत् । वभसो मक्षणशीलः । अनस्ररिः स्ररिमें-

किएगोत्रोत्पन्न शोनक ब्रह्मचारीके उस वचनकी मनसे आछोचना
कर ब्रह्मचारींके समीप गया तथा
नाकर इस प्रकार बोछा—जिसके
विषयमे तुमने कहा कि मर्त्यगण
उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं।
किस प्रकार देखते हैं। वह सम्पूर्ण
स्थावर-जङ्गमका आत्मा तथा अग्नि
आदि देवताओका उत्पत्तिकर्ता
अर्थात् अधिदैवत वायुरूपसे अपनेमें
छोन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न
करनेवाला और अध्यात्मप्राणरूपसे
वागादि प्रजाओको उत्पत्ति करनेवाला है।

अथवा यो समझो कि अग्नि और वाक् आदि देवोका आत्मा और स्थावर-जङ्गम प्रजाओंका उत्पत्तिकर्ता है । हिरण्यदंष्ट्— अमृतदंष्ट् अर्थात् जिसकी डाढें कभी नहीं टूटतीं, 'बभसः'— मक्षणशील, 'अनस्रिः'—स्रि मेधावीको कहते हैं, जो स्रिर न धावी न सूरिरसूरिस्तत्प्रतिषेधो-८नसूरिः सूरिरेवेत्यर्थः । महान्त-मतिप्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते-मिहिमानं विभूतिमाहुर्बहाविदः। यसात्स्वयमन्यैरनद्यमानोऽभक्ष्य-माणो यदनन्नमश्चिवागादिदेवता-रूपमत्ति भक्षयतीति । वा इति निरर्थकः । वयं हे ब्रह्मचारिन् आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म वयमा उपास्महे । वयमिति व्य-वहितेन सम्बन्धः । अन्ये न वय-मिदमुपास्महे, किं तर्हि ? परमेव ब्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति। दत्तासमे भिक्षामित्यवोचद भू-त्यान् ॥७॥

हो वह 'असूरि' कहलाता है उसका भी प्रतिषेध 'अनसूरि' है अर्थात वह सूरि (मेधावी) ही है। ब्रह्मवेता-लोग इस प्रजापतिकी महती-अति प्रमाणवाली अर्थात् अप्रमेय महिमा विभृति बतलाते हैं; क्योंकि यह खयं दुसरोसे अमक्ष्यमाण--- लाया जानेवाला और जो अग्नि आदि देवता-रूप अनन्न ( दूसरोंका अन नहीं ) है उसका अदन---भक्षण करता है। 'वै' यह अन्यय निरर्थक है । हे ब्रह्मचारिन् ! हम इस उपर्युक्त लक्षणोवाले ब्रह्मकी ही उपासना करते है। 'उपास्महे' इस क्रियाका व्यवधानयुक्त 'वयम्' इस कर्तासे सम्बन्ध है। कोई-कोई ( 'ब्रह्मचारि-नेदम्पास्महे' इसका 'ब्रह्मचारिन् न इदं उपास्महें ऐसा पदच्छेद कर ] हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं करते; तो किसकी करते है ? पर-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं-ऐसी व्याख्या करते है। फिर उसने सेवकोसे कहा कि'इसे भिक्षा दो'॥॥।

तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृत<्सैषा

# विराडन्नादी तयेद्र सर्वं दृष्ट्र सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद् य एवं वेद् ॥ ८॥

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये [अग्न्यादि और वायु] पाँच [वागादिसे] अन्य है तथा इनसे [वागादि और प्राण] ये पाँच अन्य है। इस प्रकार ये सब दश होते हैं। ये दश कृत (कृतनामक पासेसे उपलक्षित चूत) है। अतः सम्पूर्ण दिशाओं ये अन्न ही दश कृत है। यह विराट् ही अन्नादी (अन्न भक्षण करनेवाला) है। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है। ८॥

तसा उ ह ददुस्ते हि मिक्षाम् । ते वै ये ग्रस्यन्तेऽग्न्यादयो यथ तेषां ग्रिसता वायुः
पश्चान्ये वागादिभ्यः तथान्ये
तेभ्यः पश्चाध्यात्मं वागादयः
ग्राणश्च, ते सर्वे दश भवन्ति
संख्यया, दश सन्तस्तत्कृतं भवति
ते। चतुरङ्क एकाय एवं चत्वारस्वचङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्वचङ्काय

२३

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये अग्नि आदि, जो कि मक्षण किये जाने है और जो उन्हे भक्षण करनेवाला वाय है-ये पाँचों वागादि-से अन्य है तथा उनसे वागादि और प्राण-ये पाँच अध्यातम अन्य है । ये सब संख्यामें दश होते है और दश होनेके कारण ये कृत है। उनमे एक पासा चार अङ्कोंवाला होता है; उसी प्रकार [ अग्नि आदि और वागादि-ये ] चार है। जिस प्रकार तीन अङ्कोवाला पासा होता है उसी प्रकार जिग्न्यादि और वागादिमेसे एक-एकको छोड़-कर देश अन है। जिस प्रकार दो अङ्कांवाला पासा होता है उसी प्रकार [दो-दोको छोड़कर] अन्य एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवमेकोनय इति । एवं दश सन्तस्तःकृतं
भवति ।

यत एवम् , तस्नात्सर्वासु दिश्च दशखप्यग्न्याद्या वागाद्याश्व दशसंख्यासामान्यादन्नमेव। "द-ञ्चाक्षरा विराट् ''"विराड**नम्**''इति हि श्रुतिः। अतोऽन्नमेव दशसंख्य-त्वात् । तत एव दश कृतं कृते-ऽन्तर्भावाचतुरङ्कायत्वेनेत्यवोचाम। सैषा विराड् दशसंख्या सत्यन्नं चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन। कृते हि दशसंख्यान्तर्भृतातो-ऽन्नमन्नादिनी च सा ।

अन है तथा जिस प्रकार एक
अङ्गवाटा पासा होता है उसी
प्रकार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण
—ये अनादीं ] है। इस प्रकार
[ ४, ३, २, १ ] ये सन्न भिटकर
दश होनेके कारण ही कृत है।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण यानी दशो दिशाओंमे अग्न्यादि और वागादि-ये दश संख्यामे समान होनेके कारण अन्न ही हैं। ''विराट दश अक्षरोवाला है'' ''विराट अन्न है" ऐसी श्रुति भी है। अतः दश सख्यावाले होनेके कारण ि अग्न्यादि और वागादि । अन ही है। इसीलिये ये दश कृत ही है, क्योंकि चार अङ्कवाला होनेसे कृतनामक पासेमें सब पासोंका अन्तर्भाव हो जाता है-ऐसा हम पहले कह चुके है। वह यह विराट् देवता दश संख्यावाली होतो हुई अन और अनादी-अनादिनी अर्थात् अन भक्षण करनेवाली है, क्योंकि वह कृतरूपा है। कृतमे दश संख्याका अन्तर्भाव है, इसलिये यह अन और अनादिनी है।

तथा विद्वान्दशदेवतात्मभूतः सन्त्रिराट्त्वेन दश-सवर्गविद्याया: सर्वोपलब्धि-संख्ययान्नं कृत-फलत्वम् संख्ययानादी च। तयात्रात्रादिन्येदं सर्वं जगद्य-दिक्संस्थं दृष्टं कृतसंख्याभृतयोप-लब्धम् । एवंविदोऽस्य कृतसंख्याभृतस्य दशदिक्संबद्धं दृष्टमुपलब्धं भवति । किञ्चानादश्र भवति य एवं वेद यथोक्त-दर्शी । द्विर्भ्यास उपासन-समाप्त्यर्थः ॥८॥

इस प्रकार जाननेवाला उपासक दश देवताओसे तादातम्य प्राप्त कर दश संख्याके कारण विराटरूपसे अन और कृतरूपसे अनादी हो जाता है। इस प्रकार कृतसंख्याभूत उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशों दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत् दृष्ट अर्थात् उपलब्ध कर लिया गया है। इस प्रकार जाननेवाले कृतसंख्या-भूत इस विद्वान्को दशों दिशाओंसे तम्बद्ध सब कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध हो जाता है। तथा पूर्वीक दृष्टिवाला जो उपासक इस प्रकार जानता है यह अन्नाद [ दीप्ताग्नि ] भी होता है। 'य एवं वेद य एवं वेद' यह द्विरुक्ति उपासनाकी समाप्तिके िये है ॥८॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥



# चतुर्थ खण्ड

सत्यकामका ब्रह्मचर्य-पालन और वनमें जाकर गौ चराना

सर्व वागाद्यग्न्यादि चान्नान्नादत्वसंस्तुतं जगदेकीकृत्य
पोडश्रधा प्रविभज्य तस्मिन्न्रक्षदृष्टिर्विधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धातपसोर्ब्रह्मोपासनाङ्गत्वप्रदर्शनायाख्यायिका ।

अन्न और अनादरूपसे मली
प्रकार स्तुत हुए वागादि और
अग्न्यादिरूप सम्पूर्ण जगत्को
कारणरूपसे एक कर फिर उसके
सोल्ह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका
विधान करना है; इसीके लिये अब
आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो
आख्यायिका है वह श्रद्धा और
तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्गत्व
प्रदर्शित करनेके लिये है।

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रया-इको ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति॥१॥

जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाको सम्बोधित करके निवेदन किया—'हे पूज्ये! मै ब्रह्मचर्यपूर्वक [ गुरुकुलमें ] निवास करना चाहता हूँ; [ बता ] मै किस गोत्रवाला हूँ ?' ॥ १॥

सत्यकामो ह नामतः, हश्रब्द ऐतिद्यार्थः, जवालाया अपत्यं जावालो जवालां खां मातरमा-मन्त्रयाश्वक्र आमन्त्रितवान् । ब्रह्मचर्यं खाध्यायग्रहणाय हे भवति विवत्स्याम्याचार्यकुले 'ह' शब्द इतिहासका द्योतक है। जबालाके पुत्रने, जो नामसे सत्यकाम था, अपनी माता जबाला-को आमन्त्रित—सम्बोधित [करके निवेदन] किया—'हे पूजनीये! मै खाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक आचार्यकुलमें निवास करूँगा। किंगोत्रोऽहं किमस्य मम गोत्रं मैं किगोत्र हूँ मेरा क्या गोत्र सोऽहं किंगोत्रो न्वहमसीति।।१।। है शर्थात् मै किस गोत्रवाला हूँ १।१।

**--1≯**⊀@ 0≯**<1**--

एवं पृष्टा-

इस प्रकार पूछी जानेपर---

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमिस बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमिस जबाला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम त्वमिस स सत्यकाम एव जाबालो बुवीथा इति ॥२॥

उसने उससे कहा—'हे तात! त् जिस गोत्रवाल है उसे मैं नहीं जानती। युवावस्थामे, जब िक मैं बहुत [अतिथि-सत्कारादि] कार्य करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि त् किस गोत्रवाला है <sup>7</sup> मैं तो जबाला नामवाली हूँ और त् सत्यकाम नामवाला है। अतः त् अपनेको 'सत्यकाम जाबाल' बतला देना'॥२॥

जबाला सा हैनं पुत्रमुवाच—
नाहमेतत्तव गोत्रं वेद, हे तात
यद्गोत्रस्त्वमिस । कसान्न वेत्सि ?
इत्युक्ताह—बहु भर्तृगृहे परिचर्याजातमितिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं
परिचारिणी परिचरन्तीति परिचरणशीलैवाहम्, परिचरणचित्ततया गोत्रादिसरणे मम मनो

उस जबालाने अपने उस पुत्रसे कहा—'हे तात! जिस गोत्रवाला त् है मै इस तेरे गोत्रको नहीं जानती। क्यों नहीं जानेपर वह बोली—पितके घरमे अतिथि और अभ्यागतादिको-की बहुत टहल करनेवाली मैं पिरचारिणी—पिरचर्या करनेवाली अर्थात् गुश्रूषापरायणा थी। इस प्रकार पिरचर्यामे चित्त लगा रहनेके कारण गोत्रादिको याद रखनेमे मेरा

नाभृत् । यौवने च तत्कालं त्वा-मलभे लब्धवत्यसि । तदेव ते पितोपरतः । अतोऽनाथाहं साह-मेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि । जबाला तु नामाहमसि सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं सत्यकाम एवाहं जाबालोऽसी-त्याचार्याय ब्रुवीथाः, यद्याचा-येण पृष्ट इत्यभिप्रायः ।। २ ॥ मन नहीं था। तथा उस समय
युवावस्थामे ही मैने तुझे प्राप्त किया
था। उसी समय तेरे पिताका
देहान्त हो गया। इसिल्ये मै
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे
इसका कुछ पता नहीं कि त्र किस
गोत्रवाला है। मै तो जबाला नामवाली
हूँ और त्र सत्यकाम नामवाला है;
अतः तात्पर्य यह है कि यदि आचार्य
तुझसे पूछें तो त्र यही कह देना कि
'मै सत्यकाम जाबाल हूँ'॥ २॥

स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥

उसने हारिद्रुमत गौतमके पास जाकर कहा—'मै पूज्य श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमे आया हूँ'॥३॥

स ह सत्यकामो हारिद्धमतं हिरिद्धमतोऽपत्यं हारिद्धमतं गौतमं गोत्रत एत्य गत्वोवाच ब्रह्मचर्यं भगवति पूजावित त्विय वत्स्था-म्यत उपेयाम्रुपगच्छेयं शिष्यतया भगवन्तम् ॥ ३॥

उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गौतम थे, उन हारिहुमत—हरिहुमान्के पुत्रके पास जाकर कहा—'आप भगवान्— पूज्यवरके यहाँ मै ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे मै आपकी सन्निधिमें उपसत्ति—शिष्यभावसे गमन करता हूँ'॥३॥

इस प्रकार कहनेवाले-

त इोवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमसम्यपृच्छं मातर सा मा प्रत्य- विवादिह्न व्यन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽह्यसत्यकामो जाबालोऽस्मिभो इति ॥४॥

उससे [गौतमने ] कहा—'हे सोम्य! तू किस गोत्रवाटा है?' उसने कहा—'भगवन्! मै जिस गोत्रवाटा हूँ उसे नहीं जानता। मैने मातासे पृद्धा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'युवावस्थामें, जब कि मै बहुत काम-धन्धा करनेवाटी परिचारिणी थी, मैने तुझे प्राप्त किया था। मै यह नहीं जानती कि त किस गोत्रवाटा है? मै जबाटा नाम-वाटी हूँ और त् सत्यकाम नामवाटा है।' अतः हे गुरो! मै सत्यकाम जाबाट हूँ'।। ४॥

तं होवाच गौतमः—किंगोत्रो

तु सोम्यासि ? इति, विज्ञातकुलगोत्रः शिष्य उपनेतच्यः, इति पृष्टः
प्रत्याह सत्यकामः । स
होवाच नाहमेतद्वेद भोः, यद्गोत्रोऽहमसि, किं त्वपृच्छं पृष्टवानसि मातरम्; सा मया
पृष्टा मां प्रत्यब्रवीन्माता—बह्वहं
चरन्तीत्यादि पूर्ववत् । तस्या
अहं वचः सरामि, सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽसिभोइति ॥४॥

उससे गौतमने कहा—'हे सौम्य ! त किस गोत्रवाला है ? क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका पता हो उसी शिष्यका उपनयन करना चाहिये।' इस प्रकार पूछे जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। वह बोला—'भगवन् ! मै जिस गोत्रवाला हूँ, उसे नहीं जानता. किन्तु मैने मातासे पृष्टा था, मेरेद्वारा पृछे जानेपर माताने मुझे यही उत्तर दिया कि 'युवावस्था-मे, जब कि मै बहुत काम-धन्धा करनेवाली' इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये। मुझे उसके वे वचन याद है; अतः हे गुरो ! मै सत्यकाम जाबाल हूँ' ॥४॥

तर्होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहित सिमधर सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या-नुसंब्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तेयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र ५ संपेदुः ॥ ५॥

उससे गोतमने कहा—'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता। अतः हे सोम्य! त सिमधा छे आ, मै तेरा उपनयन कर दूँगा, क्योंकि तने सत्यका त्याग नहीं किया।' तब उसका उपनयन कर चार सो कृश और दुर्बछ गौएँ अलग निकालकर उससे कहा—'सोम्य! त इन गौओंके पीछे जा।' उन्हें छे जाते समय उसने कहा—इनकी एक सहस्र गायें हुए बिना मै नहीं छोटूँगा' जबतक कि वे एक सहस्र हुई वह बहुत वर्षोतक बनमें ही रहा। ५॥

तं होवाच गौतमो नैतद्वचोऽब्राह्मणो विशेषेण वक्तुमहित्यार्जवार्थसंयुक्तम् । ऋजवो हि ब्राह्मणा नेतरे स्वभावतः । यसान्न
सत्याद्वाह्मणजातिधर्मादगा नापेतवानसिः, अतो ब्राह्मणं त्वाप्यपनेष्येऽतः संस्कारार्थं होमाय
समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तप्रपनीय कृशानामबलानां गो-

उससे गौतमने कहा—'ऐसा सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई अब्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो खमावतः ही सरल होते हैं, और लोग नहीं । क्योंकि त ब्राह्मण जातिके धर्म सत्यसे विचलित अर्थात् भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुझ ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार कर्लेंगा। इसलिये हे सोम्य! संस्कारार्थ होम करनेके लिये त सिध ले आ।' ऐसा कह उसका उपनयन करनेके अनन्तर उसने गौओके यूथमेंसे

यथानिराकृत्यापकृष्य चतुःशता चत्वारि शतानि गवाम्रवाचेमा गाः सोम्यानुसंत्रजानुगच्छ।

इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यभि-

नासहस्रेणा-प्रस्थापयन्तुवाच पूर्णेन सहस्रेण नावर्तेय न प्रत्या-गच्छेयम् । स एवमुक्त्वा गा अरण्यं तृणोदकबहुलं द्वन्द्वरहितं प्रवेश्य स ह वर्षगणं दीर्घं प्रो-वास प्रोषितवान । ताः सम्य-ग्गावो रक्षिता यदा यसिन्काले सहस्रं संपेदुः संपन्ना बभृवुः॥५॥ | सहस्र हुई, वही रहा ॥५॥

चार सौ कुश और निबंछ गौएँ अलग निकालकर उससे कहा-'हे सोम्य! त इन गौओका अनुगमन कर---इनके पीछे-पीछे जा।'

इस प्रकार कहे जानेपर उन्हे वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने कहा-- 'बिना एक सहस्र हुए अर्थात् इनकी एक सहस्र संख्या परी हुए बिना मै नहीं छौटूँगा।' ऐसा कह वह उन गौओंको एक वनमे, जिसमे कि तृण और जलकी अधिकता थी तथा जो सर्वथा द्रन्द्र-रहित था, छे गया और वर्षो तक-बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक् प्रकारसे रक्षा की हुई वे गौएँ एक



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥



## पंचम खण्ड

#### **→€€€€€**

वृषभद्वारा सत्यकामको बह्मके प्रथम पादका उपदेश

तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा सत्यृषममनुप्रविश्यपेममावमापन्नानुग्रहाय ।

श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी वायुदेवता सन्तुष्ट होकर ऋषम (साँड) मे अनुप्रविष्ट हुई अर्थात् उसपर ऋषा करनेके लिये ऋषम-भावको प्राप्त हुई।

अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्र सः प्रापय न आचार्यकुळम् ॥ १॥

तब उससे साँडने 'सत्यकाम!' ऐसा कहा। उसने 'भगवन्!' ऐसा उत्तर दिया। [वह बोळा—] 'हे सोम्य! हम एक सहस्र हो गये है, अब त हमें आचार्यकुळमे पहुँचा दे'॥ १॥

अथ हैनमृषभोऽम्युवादाम्यु-क्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, तमसौ सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ । प्राप्ताः सोम्य सहस्रं स्मः, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नोऽसा-नाचार्यकुलम् ॥ १ ॥ तब उससे साँडने 'सत्यकाम !' इस प्रकार सम्बोधन करते हुए कहा । उसे सत्यकामने 'भगवन् !' ऐसा कहकर प्रतिबचन—प्रत्युत्तर दिया । [साँडने कहा—] 'हे सोम्य! हम एक सहस्र हो गये हैं, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब त हमें आचार्यकुळमें पहुँचा दे' ॥१॥

किं च- तथा-

ब्रह्मणश्च ते पादं व्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ २॥

'[क्या] मै तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?' तव [सत्यकामने] कहा—'भगवान् मुझे [अवस्य] बतलावें।' साँड उससे बोला—'पूर्व दिकला, पश्चिम दिकला, दक्षिण दिकला और उत्तर दिकला, हे सोम्य! यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्' नामक चार कलाओवाला पाद है'॥ २॥

अहं ब्रह्मणः परस्य ते तभ्यं पादं त्रवाणि कथयानि १ इत्युक्तः प्रत्युवाच-व्रवीतु कथयतु मे मह्यं भगवान् । इत्युक्त ऋषभस्त-स्मै सत्यकामाय होवाच-प्राची दिकला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः। तथा प्रतीची दिक्का दक्षिणा दिकलोदीची दिकलैप वै सोम्य ब्रह्मणः पादश्रतुष्क-लश्चतस्रः कला अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवानाम प्रकाशवानित्येव नामाभिधानं यस्य । तथोत्तरेऽि पादास्त्रयश्रतुष्कला ब्रह्मणः ॥२॥

'[क्या] मै तुझसे परब्रह्मका एक पाद बतला उँ -- कहूँ ?' ऐसा कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया-- भगवान मुझे [ अवस्य ] बतलावें।' इस प्रकार कहे जानेपर साँडने उस सत्यकामसे कहा--'पूर्व दिकला उस ब्रह्मके पादका चौथा भाग है। इसी प्रकार पश्चिम दिक्क हा, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला है--हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतु-ष्कलपाद है--जिसमें चार कलाएँ अवयव है ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश-वान नामका अर्थात् 'प्रकाशवान्' यही जिसका नाम है ऐसा एक पाद है ]। इसी प्रकार ब्रह्मके आगेके तीन पाद भी चार कलाओं-वाछे ही हैं' || २ ||

स य एतमेवं विद्वाः श्रवतुष्करुं पादं ब्रह्मणः प्रका-शवानित्युपास्ते प्रकाशवानिसाँ छोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाः श्रवतुष्करुं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान्' इस गुगसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान् होता है और प्रकाशवान् लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान्' इस गुगसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥

स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेतं
ब्रह्मणश्चतुष्कलं पादं विद्वानप्रकाश्चानित्यनेन गुणेन विशिष्टसुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाश्चानिस्मँछोके भवति प्रख्यातो
भवतीत्यर्थः । तथादृष्टं फलं
प्रकाश्चवतो ह लोकान्देवादिसम्बन्धिनो मृतः सञ्जयति प्रामोति।
य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं
ब्रह्मणः प्रकाश्चानित्युपास्ते।।३।।

वह, जो कोई विद्वान् ब्रह्मके एस चतुष्कल पादकी इस प्रकार 'प्रकाशवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है उसे यह फल मिलता है कि वह इस लोकमे प्रकाशवान् अर्थात् विख्यात होता है। तथा अदष्टफल यह होता है कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध प्रकाशवान् लोकोंको जीत लेता है, जो विद्वान् कि इस प्रकार ब्रह्मके इस चतुष्कलपादकी 'प्रकाशवान्' इस रूपसे उपासना करता है।।३॥

-- 24 -

इतिरुछान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥



## क्रष्ट सन्द

#### ---

अमिद्वारा बह्मके द्वितीय पादका उपदेश

अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह क्वोभूते गा अभिप्रस्था-पयाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादमेः प्राङुपोपविवेश ॥१॥

'अग्नि तुझे [दूसरा] पाद बतलावेगा'—ऐसा [ कहकर चपम मौन हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओको [ गुरुकुलकी ओर ] हाँक दिया। वे सायंकालमे जहाँ एकत्रित हुई वही अग्नि प्रज्वित कर गौओंको रोक समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वीभमुख होकर बैठ गया।। १।।

सोऽप्रिस्ते पादं वक्तेत्युपररामर्षभः। स सत्यकामो ह श्रोभृते
परेद्युनैंत्यकं नित्यं कर्म कृत्वा
गा अभि प्रस्थापयाश्र्वकाराचार्य
कुलं प्रति । ताः शनैश्ररन्त्य
आचार्यकुलाभिग्रुख्यः प्रस्थिता
यत्र यसिन्काले देशेऽभि सायं
निशायामभिसंबभ्रुबुरेकत्राभिग्रुख्यः संभूताः । तत्राप्तिग्रुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्पोपनिवेश
ऋषभवचो ध्यायन् ॥१॥

वह साँड 'अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा'-ऐसा कहकर मौन हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने नैत्यक—नित्यकर्म करनेके अनन्तर गौओंको गुरुकुलकी ओर चला दिया । वे गुरुकुलकी ओर चीरे-धीरे चलती हुई जिस समय और जिस स्थानमें अभि सायम्—रातमें एकत्रित हुई वही अग्नि स्थापित कर गौओको रोक समिधाधान कर साँडके वचनों-को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥१॥

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

उससे अग्निने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । तत्र उसने 'भगवन् !' ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥

भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्रति-वचनं ददौ॥२॥

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम २ | उससे अग्निने 'सत्यकाम !' इति संबोध्य, तमसौ सत्यकामो इस प्रकार सम्बोधन करते हुए कहा । उसे सत्यकामने 'भगवन् !' ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥२॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भग-वानिति तस्मै होवाच पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो-ऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥

'हे सोम्य! मै तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?' [ सत्यकामने कहा— ] 'भगवान् मुझे [ अवस्य ] बतलावें ।' तब उसने उससे कहा— 'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, बुलोक कला है और समुद्र कला है । हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥३॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवा-णीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच-पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कले-त्यात्मगोचरमेव दर्शनमग्निर-ब्रवीत् । एष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ।।३।।

'हे सोम्य! मै तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?' [सत्यकामने कहा-] 'मगवान् मुझे बतलावें।' तत्र उसने उससे कहा—'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, चलोक कला है और समुद्र कला है'--इस प्रकार अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका निरूपण किया-'हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चार कलाओंवाला पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥३॥

स य एतमेवं विद्वा ५ श्रवुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्त-वानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिँ छोके भवत्यनन्तवतो ह लोका-ञ्जयति य एतमेवं विद्वा ५ श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवा-नित्युपास्ते ॥ ४ ॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें अनन्तवान् होता है और अनन्तवान् छोकोंको जीत छेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

स यः कश्चिद्यथोक्तं पादम-नन्तवस्वेन गुणेनोपास्ते स तथैव तद्भुणो भवत्यस्मिँ छोके मृतश्चा- प्रकार-उसी गुणवाटा हो जाता है, नन्तवतो ह लोकान्स जयति य एतमेवमित्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद-की अनन्तवत्त्व गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमे उसी तथा मरनेपर अनन्तवान् छोकोको जीत छेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष-इत्यादि रोष अर्थ पूर्ववत् है ॥४॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाभ्याये षष्ट्रखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६॥



### सप्तम खण्ड

हंसद्वारा बद्धके तृतीय पादका उपदेश

हर्सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था-पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूबुस्तत्राभिमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादमेः प्राङुपोपविवेश ॥१॥ तर्हरस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

'हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर अग्नि निवृत्त हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुलकी ओर हाँक दिया । वे सायङ्कालमे जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, गौओको रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा ॥ १॥ तब हंसने उसके समीप उतरक्र कहा—'सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया—'भगवन् !'॥ २॥

सोऽग्निर्हंसस्ते पादं वक्तेत्यु-क्त्वोपरराम । हंस आदित्यः, शौक्कचात्पतनसामान्याच । स ह श्वोभृत इत्यादि समानम् ॥१-२॥

वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद बतलावेगा' ऐसा कहकर उपरत हो गया। शुक्रता तथा उड़नेमे समानता होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस कहा गया है। 'सहस्रोभूते' आदि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है॥१-२॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भग-वानिति तस्मै होवाचाभ्रिः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति-ष्मान्नाम ॥ ३ ॥ [हंसने कहा—] 'हे सोम्य! मै तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ '' [सत्यकाम बोला—] 'भगवान् मुझे बतलावें।' तब वह उससे बोला— 'अग्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत् कला है। हे सोम्य! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ज्योतिष्मान्' नामवाला है।। ३॥

स य एतमेवं विद्वा श्वितुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिँ ह्योके भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा श्वितुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 'ज्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें ज्योतिष्मान् होता है तथा ज्योतिष्मान् लोकोंको जीत लेता है, जो कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 'ज्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलेष वै सोम्येति ज्योतिर्विषयमेव च दर्शनं प्रोवा-चातो हंसस्यादित्यत्वं प्रतीयते। विद्यत्फलम्—ज्योतिष्मान्दीप्ति-युक्तोऽस्मिँ ह्लोके भवति। चन्द्रा-दित्यादीनां ज्योतिष्मत एव च मृत्वा लोकाञ्जयतिः समानम्रक्त-रम् ॥ ३-४॥

'अग्नि कला है, सूर्य कला है, ह चन्द्र कला है, विद्युत् कला है, हे सोम्य यह' इत्यादि वाक्यसे उसने उयोतिर्विपयक दर्शनका ही निरूपण किया है; इससे हंसका आदित्यत्व प्रतीत होता है। इस प्रकारके विद्वान्को प्राप्त होनेवाला फल— वह इस लोकमें ज्योतिष्मान्— दीप्तियुक्त होता है तथा मरनेपर चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान् लोकोको ही जीत लेता है। आगेका अर्थ पूर्ववत् है। ३-४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥७॥

## अष्टम खण्ड

### **~!>**⊀; •}+**<!**~

मदुद्वारा त्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश

महुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था-पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूबुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादमेः प्राङुपोपविवेश ॥१॥

'मद्गु तुझे [चोथा] पाद बतलावेगा' ऐसा [कहकर हंस चला गया]। दूसरे दिन उसने गौओको गुरुकुलकी ओर हाँक दिया। वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वही अग्नि प्रज्वलित कर गायोको रोक समिधाधान कर अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया।। १।।

हंसोऽपि महुष्टे पादं वक्ते-त्युपरराम । महुरुदकचरः पक्षी स चाप्सम्बन्धात्प्राणः । स ह श्रोभूत इत्यादि पूर्ववत् ॥ १ ॥ हंस भी 'मद्गु तुझे [चौथा] पाद बतलावेगा' ऐसा कहकर चला गया । 'मद्गु' जलचर पक्षीको कहते है; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण वह प्राण ही है। 'स ह श्वोभूते' इत्यादि वाक्यका ताल्पर्यपूर्ववद है। १।

### **~®∷®**~

तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

मद्गुने उसके पास उतरकर कहा—'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दिया—'भगवन् !' ॥ २ ॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३॥

[ मद्गु बोला— ] 'हे सोम्य ! मै तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ <sup>2</sup>' [सत्यकाम बोला—] 'भगवान् मुझे बतलावें।' तब वह उससे बोला—'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है। ३॥

स च महुः प्राणः स्वविषय-मेव च दर्शनमुवाच प्राणः कले-त्याद्यायतनवानित्येवं नाम । आयतनं नाम मनः सर्वकरणोप-हतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे विद्यत इत्यायतनवान्नाम पादः ॥ २-३॥ उस महु यानी प्राणने भी 'प्राण कला है' इत्यादि 'आयतनवान्' इस नामवाला पाद है' ऐसा कहकर अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका ही निरूपण किया। समस्त इन्द्रियों-द्वारा प्रहण किये हुए भोगोका आयतन मन ही है; वह जिस पादमें विद्यमान है वह पाद 'आयतनवान्' नामवाला है ॥२-३॥

### -4<del>}</del>=++=<del>}</del>+-

स य एतमेवं विद्वा श्रवतुष्कलं पादं ब्रह्मण आय-तनवानित्युपास्त आयतनवानिस्मिँ होके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा श्रवतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमे आयतनवान् होता है और आयतनवान् लोकोको जीत लेता है, जो कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

तं पादं तथैवोपास्ते यः स आयतनवानाश्रयवानस्मिँछोके एव भवति । तथायतनवत सावकाशाँङ्लोकान्मृतो जयति । य एतमेवमित्यादि पूर्ववत् ॥४॥ वश्ये पूर्ववत् है ॥४॥

उस पादकी जो उसी प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमे 'आयतनवान्'— आश्रयवाला होता है तथा मरनेपर आयतनवान्-अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता है। 'य एतमेवम्' इत्यादि वाक्यका



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाभ्याये-ऽष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



.



দূন্ত ३**७३** 

## नकम खण्ड

#### **→€€€€**

सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना

स एवं ब्रह्मवित्सन् इस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर-

प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १॥

आचार्यकुलमे पहुँचा । उससे आचार्यने कहा-'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दिया—'भगवन् !'॥ १॥

न्त्राप ह प्राप्तवानाचार्यकुलम् । आचार्यकुलमे पहुँचा । उससे तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ आचार्यने 'सत्यकाम!' ऐसा कहा । तब उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर इति। भगव इति ह प्रतिग्रुश्राव । १। दिया ॥ १॥

#### <del>--0</del>/\$\forall \forall \forall

ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे-त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवा रस्त्वेव मे कामे वृयात् ॥ २॥

'हे सोम्य ! त् ब्रह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया है <sup>2</sup>' ऐसा [आचार्यने पूछा ] । तब उसने उत्तर दिया 'मनुष्योसे भिन्न [देवताओ ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें' ।। २ ॥

ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि । 'हे सोम्य ! त् ब्रह्मवेता-सा मासित हो रहा है ।' कृतार्थ ब्रह्म-प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्च वेत्ता ही प्रसनेन्द्रिय, हासयुक्त मुख-

निश्चिन्तः कतार्थो ब्रह्मविद्धवति। अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा-सीति को न्विति वितर्कयन्त-वाच कस्त्वामनुशशासेति। स चाह सत्यकामोऽन्ये मनु-देवता मामनुशिष्ट-वत्यः कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां सन्नत्रशासित्रम्रत्सहेते-मनुष्य: त्यभिप्रायः। अतोऽन्ये मनुष्ये-भ्य इति ह प्रतिज्ञे प्रतिज्ञात-वान । भगवांस्त्वेव मे कामे ममेच्छायां ब्रूयात्किमन्यैरुक्तेन नाहं तद्वणयामीत्यभित्रायः॥२॥

वाला और चिन्तारहित हुआ करता है। इसीसे आचार्यने कहा कि 'त्र ब्रह्मवेत्ता-सा प्रतीत होता है' और 'को नु' इस प्रकार वितर्क करते हुए पूछा 'तुझे किसने उपदेश दिया है?'

उस सत्यकामने कहा—'मनुष्योन से अन्य देवताओने मुझे उपदेश दिया है।'तात्पर्य यह है कि 'मनुष्य हें.नेपर तो मुझ श्रीमान्के शिष्यको उपदेश करनेका साहस ही कौन कर सकता है ?' अतः उसने यही प्रतिज्ञा की कि 'मुझे मनुष्योसे अन्यने उपदेश किया है।''अब मेरी इच्छा-के अनुसार भगवान् ही मुझे उपदेश करें, औरोके कहे हुएसे मुझे क्या ठेना है ?' अभिप्राय यह है कि 'मै उसे कुछ भी नहीं समझता'।।२॥

किंच-

यही नही---

श्रुत १ स्रोव में भगवद् हरो १ आचार्या देव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३॥

'मैने श्रीमान्-जैसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है।' तब आचार्यने उसे उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं हुआ [ अर्थात् उसकी विद्या पूर्ण ही रही ]॥ ३॥

श्रुतं हि यसान्मम विद्यत एवा-स्मिन्नर्थे भगवदृहरोभ्यो भगवत्स-मेभ्य ऋषिभ्यः, आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठं साधु-तमत्वं प्रापित प्रामोतीत्यतो भगवानेव ब्रूयादित्युक्त आचा-र्योऽब्रवीत्तस्मै तामेव दैवतैरुक्तां विद्याम्। अत्र ह न किश्चन षोडशकलविद्यायाः किञ्चिदेक-देशमात्रमपि न वीयाय न विग-तमित्यर्थः । द्विरभ्यासो विद्या- 'वीयाय वीयाय' यह द्विरुक्ति विद्या-परिसमाप्त्यर्थः ॥ ३ ॥

'क्योकि इस विपयमे भगवान्-श्रीमान्के सदश ऋषियोसे मेरा यही सुना हुआ है कि आचार्य से जानी गयी विद्या ही अतिराय साधुताको प्राप्त होती है। अतः अब श्रीमान् ही मुझे उपदेश करें।' ऐसा कहे जानेपर आचार्यने उसे देवताओद्वारा कही हुई उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें अर्थात् उस षोडश कलाओंवाली विद्यामे कुछ भी--उसका एकदेश भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ अर्थात् उसको विद्या पूर्ण ही रही। , की समाप्तिके लिये है ॥ ३॥

--1≯+% o⊱+**<-**1--इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



## दशम खण्ड



### उपकोसलके प्रति अभिद्वारा नहाविद्याका उपदेश

पुनर्ब्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण वक्ष्यामीत्यारमते गति च तद्वि-दोऽग्निविद्यां च । आख्यायिका पूर्ववच्छ्रद्वातपसोर्ब्रक्षविद्यासाध-नत्वप्रदर्श्वनार्था ।

पुनः अन्य प्रकारसे ब्रह्मविद्याका निरूपण करना है, इसिछेये तथा ब्रह्मवेत्ताकी गति और अग्निविद्या भी बतलानी है, इसिछिये श्रुति आरम्भ करती है। यहाँ जो आख्यायिका है वह पूर्वत्रत् श्रद्धा और तपका ब्रह्मविद्यामे साधनत्व प्रदर्शित करने-के लिये है।

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तय ५ स स्मैव न समा-वर्तयति ॥ १॥

उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य प्रहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके अग्नियोकी सेवा की; किन्तु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोका तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किन्तु केवल इसीका नहीं किया।। १।।

उपकोसलो ह वै नामतः कमलखापत्यं कामलायनः सत्य-कामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास । तस्य ह ऐतिह्यार्थः । तस्याचार्यस्य द्वादशवर्षाण्यशीन्परिचचाराग्री- कमलके पुत्र कामलायनने, जिसका नाम उपकोसल था, सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास किया । 'तस्य ह' इसमें ह ऐतिहाके लिये हैं । उसने बारह वर्षोतक उस आचार्यके अग्नियोंकी नां परिचरणं कृतवान् । स ह साचार्योऽन्यान्ब्रह्मचारिणः स्वा-ध्यायं ग्राहयित्वा समावर्तयंस्त-मेवोपकोसलमेकं न समावर्तयति सा ह ॥ १॥

परिचर्या—सेवा की । किन्तु उस आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोका तो खाध्याय ब्रह्मण कराकर समावर्तन कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका ही समावर्तन नहीं किया ।। १ ॥

### 

तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुश्चलमझीन्परिच-चारीन्मा त्वाझयः परिप्रवोचन्प्रवृह्यस्मा इति तस्मै हा-प्रोच्यैव प्रवासाञ्चक्रे॥ २॥

उस (आचार्य) से उस की भार्याने कहा—'यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोकी सेवा की है। [देखिये,] अग्नियाँ आपकी निन्दा न करे। अतः इसे विद्याका उपदेश कर दीजिये।' किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला गया॥ २॥

तमाचार्यं जायोवाच तसो

इपकोसलाय ब्रह्मचारी कुरालं
विवा ब्रह्मित सम्यगग्नीन्परिचपत्नं प्रत्याचार्यः चारीत्परिचिन्तिवान् । भगवांश्वाग्निष्ठ भक्तं न
समावर्तयति । अतोऽसद्भक्तं न
समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामप्रयो
मा परिप्रवोचनगर्हा तव मा
कुर्युः । अतः प्रब्र्ह्मस्मै विद्यामि-

उस आचार्यसे उसकी भार्याने कहा—'इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या की है; इसने अग्नियोकी अच्छी तरह सेवा की है। किन्तु श्रीमान् तो अग्नियोमे भक्ति रखनेवाले इसका समावर्तन ही नहीं करते। अतः 'यह हमारे भक्तका समावर्तन नहीं करता' —ऐसा जानकर अग्नियाँ आपका परिवाद—आपकी निन्दा न करें; इसल्ये इस उपकोसलको इसकी अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये।'

ष्टामुपकोसलायेति । तसा एवं किन्तु, स्रीद्वारा इस प्रकार कहे जाययोक्तोऽपि हाप्रोच्येवातुक्त्वेव जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे किञ्चित्प्रवासाञ्चक्रे प्रवसितवान् २ विना ही बाहर चला गया।। २ ॥

## **₩**

स ह व्याधिनानशितुं दधे तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाश्नासीति । स होवाच बहव इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णो-ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥

उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया। उससे आचार्यपतीने कहा-- 'अरे ब्रह्मचारिन् ! त् भोजन कर, क्यो नहीं भोजन करता 2' वह बोला-'इस मनुष्यमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है जो अनेक ओर जानेवाली हैं। मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन नही करूँगा' ॥ ३॥

स होपकोसलो व्याधिना मानसेन दुःखेनान-खेदादुप-शितमनशनं कर्त कोसलस्या-दध्रे धृतवान्मनः। तं तृष्णीमग्न्यागारेऽवस्थितमा-चार्यजायोवाच हे ब्रह्मचारित्र-शान भुङ्क्ष्व किं तु कसान्तु कारणान्नाश्रासीति।

स होवाच बहवोऽनेकेऽसि-न्पुरुषेऽकृतार्थे प्राकृते कामा इच्छाः कर्तव्यं प्रति नानात्ययो- | रहती हैं, जिन व्याधियों — कर्तव्य-

उस उपकोसलने व्याधि---मानसिक दुःखसे अनशन करनेका मनमें निश्चय किया । तब अग्नि-शालामे चुपचाप बैठे हुए उससे आचार्यपतीने कहा--'हे ब्रह्म-चारिन् ! अशन—भोजन कर, क्यो-किस कारणसे भोजन नहीं करता 27

वह बोला-'इस अकृतार्थ साधारण पुरुपमें अपने कर्त्तव्यके प्रति बहुत-सी कामनाएँ--इच्छाएँ

ऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्य-चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः कर्तव्यताप्राप्तिनिमित्तानि चित्त-दुःखानीत्यर्थः । तैः प्रतिपूर्णी-ऽसिः अतो नाशिष्यामीति॥३॥

सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय—अतिगमन नाना है ऐसी नानात्यय व्याधियो यानी कर्त्तव्यताप्राप्तिनिमित्तक मानसिक दुःखोंसे मै परिपूर्ण हूँ, इसिल्ये भोजन नहीं करूँगा'।। ३॥

उक्त्वा तूष्णींभूते ब्रह्म-चारिणि— ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर चुप हो जानेपर—

अथ हामयः समृदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशरुं नः पर्यचारीन्द्रन्तारमे प्रब्रग्रामेति तरमे होचुः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४॥

फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा—'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें' ऐसा निश्चयकर वे उससे बोळे—'प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है'॥ ४॥

अथ हाम्रयः ग्रुश्रूषयावर्जिताः

अग्नीना कारुण्याविष्टाः सन्ततस्मा उपदेण्डं स्त्रयोऽपि समृदिरे
संभूयोक्तवन्तः । हन्तेदानीमस्मे ब्रह्मचारिणेऽस्मद्भक्ताय दुःखिताय तपस्विने श्रद्दधानाय सर्वेऽनुशास्मोऽनुप्रब्रवाम्
ब्रह्मविद्यामिति । एवं संप्रधार्य
तस्मे होचुरुक्तवन्तः—प्राणो ब्रह्म
कं ब्रह्म खं ब्रह्मति ॥ ४॥

फिर उसकी सेवासे अनुकूछ हुए तीनो अग्नियोंने करुणावश आपसमें मिलकर कहा—'अच्छा, अब अपने भक्त इस दुःखित, तपसी एवं श्रद्धाछ ब्रह्मचारीको हम शिक्षा दें—इसे हम ब्रह्मविद्याका उपदेश करें—ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले—'प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है'॥ ४॥

स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं चोचुः ॥ ५ ॥

वह बोला—'यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किन्तु 'क' और 'ख' को नहीं जानता। तब वे बोले—'निश्चय जो 'क' है वहीं 'ख' है और जो 'ख' है वहीं 'क' है।' इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके [आश्रयभूत] आकाशका उपदेश किया॥ ५॥

स होवाच ब्रह्मचारी विजाना-म्यहं यद्भवद्भिरुक्तं उपदिश्यमा-नस्य ब्रह्मचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्वा-त्य्राणो ब्रह्मेतिः यस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च न भवति, तसिन्वायुविशेषे लोके रूढः अतो यक्तं ब्रह्मत्वं तस्य । तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वा-द्विजानाम्यहं यत्त्राणो ब्रह्मेति । कंचत खंच न विजानामीति। नज कंखंशब्दयोरपि सुखा-काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थेक-

वह ब्रह्मचारी बोला—'आपने जो कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध पदार्थवाला होनेके कारण यह तो मैं जानता हूँ, जिसके रहनेपर जीवन रहता है और जिसके चले जानेपर जीवन भी नहीं रहता लोकमे उस वायुविशेषमें ही 'प्राण' शब्द रूढ है। अतः उसका ब्रह्म रूप होना तो उचित ही है। अतः प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण ब्रह्म है' किन्तु 'क' और 'ख' को मैं नहीं जानता।'

शंका-सुख और आकाश-विषयक होनेके कारण 'क' और 'ख' शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाछे ही त्वमेव कस्माद्रह्मचारिणोऽज्ञा-नम् ।

न्तं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य
तदीयशङ्काया क्षणप्रध्वंसित्वात्त्वंयक्तत्वम् शब्दवाच्यस्य चाकाशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्वमिति मन्यते, कथं च भवतां
वाक्यमप्रमाणं स्यादितिः अतो
न विजानामीत्याह ।

तमेवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं असिकर्त्क ते हाम्रय ऊचुः। समाधानम् यद्वाव यदेव वयं कमवोचाम तदेव स्वमाकाश-मिति। एवं स्वेन विशेष्यमाणं कं विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुस्वा-निवर्तितं स्थान्नीलेनेव विशेष्य-माणमुत्पलं रक्तादिभ्यः। यदेव स्वमित्याकाशमवोचाम तदेव च कं सुस्वमिति जानीहि। एवं च सुस्वेन विशेष्यमाणं स्वं भौतिका-देवतात्स्वान्निवर्तितं स्थान्नीलो-

है; फिर ब्रह्मचारीको उनका अज्ञान कैसे रहा <sup>2</sup>

समाधान-निश्चय ब्रह्मचारी यही मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य सुख क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण और 'ख' शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है <sup>2</sup> और आपका वचन भी कैसे अप्रामाणिक होगा <sup>2</sup> इसीसे उसने कहा कि 'मै नही जानता'।

इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मचारीसे अग्नियोने कहा-- 'हम जिसे 'क' ऐसा कहकर पुकारते है वही 'ख' यानी आकाश है। इस प्रकार जैसे 'नील' शब्दसे विशिष्ट कमल रक्तकमल आदिसे विभिन्न कर दिया जाता है उसी प्रकार 'ख' शब्दसे विशेषित 'क' विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखसे निवृत्त कर दिया जाता है। जिसे हम 'ख'—आकाश कहते हैं उसीको त 'क'--- सुख जान । इस प्रकार नीलोत्पलके समान ही सुखसे विशेषित किया हुआ 'ख' (आकाश) भौतिक अचेतन 'ख' से निवृत्त कर दिया जाता है। तालर्य यह है कि त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थं ने-तरल्लोकिकम् । आकाशं च सुखाश्रयं नेतरद्भौतिकमित्यर्थः। नन्त्राकाशं चेत्सुखेन विशेष-

विशेषणद्वयेऽ-न्यतरस्यायुक्त- तरदेव विशेषणं य-त्वशङ्कनम् द्वाव कं तदेव ख-

मित्यतिरिक्तमितरत् । यदेव खं
तदेव कमिति पूर्विविशेषणं वा ।
ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि
अस्योरावश्य- लोकिकसुखाकाशाकताप्रदर्शनम् स्यां व्यावृत्तिरिष्टेत्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशेषिते व्यावृत्तिरुभयोर्थप्राप्तैवेति
चेत्सत्यमेवं किं तु सुखेन विशेषितस्यैवाकाशस्य ध्येयत्वं विहितं न त्वाकाशगुणस्य विशेष-

आकारास्थित सुख ब्रह्म है अन्य छौकिक सुख नहीं तथा सुखके आश्रित रहनेवाला आकारा ब्रह्म है अन्य भौतिक आकारा नहीं।

गंका—यदि यहाँ आकाशको सुखके द्वारा विशेषित करना इष्ट है तो कोई भी एक विशेषण रह सकता था; अर्थात् 'यद्वाव कं तदेव खम्' ऐसा एक विशेषण रह जाता, दूसरा 'यदेव खं तदेव कम्' यह विशेषण अधिक है। अथवा यदि 'यदेव खं तदेव कम्' यही रहे तो पहला विशेषण अधिक है।\*

समाधान-किन्तु इन सुख और आकाश दोनोहीकी ठौकिक सुख और आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट है-ऐसा हम पहले कह चुके है । यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश-के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति खतःसिद्ध ही है तो यह ठीक है, किन्तु इससे सुखसे विशेषित आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत सुखका ध्येयत्व विहित होगा,

<sup>\*</sup> तात्पर्य यह है कि इन दो उक्तियोमेरी किसी भी एक उक्तिरे श्रुतिका अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोका कथन क्यो हुआ ?

णस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं
स्यात् । विशेषणोपादानस्य
विशेष्यनियन्तृत्वेनैवोपक्षयात् ।
अतः खेन सुखमिप विशेष्यते
ध्येयत्वाय ।
कृतश्चैतिनश्चीयते ?

कंशब्दस्थापि ब्रह्मशब्दसं-बन्धात्कं ब्रह्मेति । यदि हि सुख-गुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं विवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति ब्र्युरग्नयः प्रथमम् । न चैत्र-मक्तवन्तः किं तर्हि ? कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि-तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो युक्त एव यद्वाव कमित्यादिः। तदेतदग्निभिरुक्तं वाक्यार्थ- क्योंकि विशेषण—ग्रहणकी आव-स्यकता अपने विशेष्यके नियन्तृत्वमें ही समाप्त हो जाती है। इसिल्ये [ सुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन करनेके लिये आकाशसे सुखको भी विशेषित किया गया है।

शंका-किन्तु ऐसा किस प्रकार निश्चय किया जाता है ²

समाधान—'ब्रह्म' राब्द्से 'क' राब्द्का ही सम्बन्ध होनेके कारण 'क' ब्रह्म है—ऐसा निश्चय होता है। यदि सुखगुणिविशिष्ट आकाशका ही ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो अग्निगण पहले 'कं खं ब्रह्म' (सुखस्बरूप आकाश ब्रह्म है) ऐसा कहते। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो क्या कहा है है—'क' ब्रह्म है 'ख' ब्रह्म है, ऐसा कहा है। अतः ब्रह्मचारीके मोहकी निवृत्तिके लिये 'यहाव कम' इत्यादि रूपसे 'क' और 'ख' दोनों ही शब्दोको एक दूसरेके विशेषणिवशेष्यरूपसे बतलाना उचित ही है।

तदेतदग्निभिरुक्तं वाक्यार्थ- अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके मस्मद्रोधाय श्रुतिराह—प्राणं च अर्थको श्रुति हमारे बोधके छिये हास्मे ब्रह्मचारिणे, तस्याकाश-स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या-श्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थः, सुखगुणवन्त्वनिर्देशानं चाकाशं सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च प्राणं ब्रह्मसंपकदिव ब्रह्मेत्युभयं प्राणं चाकाशं च समुचित्य ब्रह्मणी ऊचुरग्नय इति ॥ ५॥ कहती है—'अग्नियोने उस ब्रह्मचारीको प्राण और 'तदाकारा'—
उसके आकाराका अर्थात् आश्रयरूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाराका
उपदेश किया, तथा सुखगुणविशिष्टता बतलानेके कारण उस
आकाराको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और
उसमे स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पर्कके
कारण ही ब्रह्म बतलाया। इस
प्रकार प्राण और आकारा इन दोनोका समुच्चय कर अग्नियोंने दो ब्रह्म
बतलाये'॥ ५॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥



## एकाइश खण्ड

<del>~~</del>

### गाईपत्याभिविद्या

संभ्याग्नयो ब्रह्मचारिणे [ इस प्रकार ] सब अग्नियोने मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश

अथ हैनं गाईपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमा-दित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥

फिर उसे गार्हपत्यामिने शिक्षा दी—'पृथिवी, अग्नि, अन्न और आदित्य [ ये मेरे चार शरीर है ] । आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुप दिखायी देता है वह मैं हूँ, वहीं मैं हूँ' ॥ १॥

अथानन्तरं प्रत्येकं सस्ववि-षयां विद्यां वक्तुमारेमिरे। तत्रा-दावेनं ब्रह्मचारिणं गाईपत्यो-ऽग्निरनुशशास। पृथिव्यग्निरन्न-मादित्य इति ममैताश्रतस्रस्त-नवः। तत्र य आदित्य एष पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि गाई-पत्योऽग्निर्यश्र गाईपत्योऽग्निः स एवाहमादित्ये पुरुषोऽस्भीति। पुनः परावृत्त्या स एवाहमस्मीति वचनम्। फिर उनमेसे प्रत्येकने अपनेअपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण
करना आरम्भ किया। उनमें सबसे
पहले उस ब्रह्मचारीको गाई पत्याग्निने
शिक्षा दी—'पृथिवी, अग्नि, अन्न
और आदित्य—ये मेरे चार शरीर
है। उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष
दिखायी देता है वह मै गाईपत्याग्नि
हूँ और यह जो गाईपत्याग्नि है वही
मै आदित्यमे पुरुष हूँ। 'वही मै हूँ'
यह वाक्य [ पूर्ववाक्यकी ] पुनरावृत्ति करके कहा गया है।

भोज्य-पृथिव्यन्नयोरिव त्वलक्षणयोः संबन्धो न गाई-पत्यादित्ययोः। अत्तृत्वपक्तृत्व-प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत एकत्वमेवानयोरत्यन्तम् । पृथि-व्यन्नयोस्तु भोज्यत्वेन।भ्यां सं-वन्धः ॥१॥

भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है उन पृथिवी और अन्नके समान गाईपत्याग्नि और आदित्यका सम्बन्ध नहीं है। इन दोनोमे भोक्तृत्व, पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म समानरूपसे हैं; अतः इन दोनोका अत्यन्त अभेद है। पृथिवी और अनुका तो इनसे भोज्यरूपसे सम्बन्ध है ॥ १ ॥

### **-1>**⊀6 0⊱1€1---

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि<श्च लोकेऽमुष्मि<श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निलोकवान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन न्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते। तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन करते है जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है ] ॥ २ ॥

म यः कश्चिदेवं यथोक्तं गाहपत्यम्यिमनानादत्वेन च-तर्घा प्रविभक्तम्रपास्ते सोऽपहते विनाशयति

वह पुरुष, जो कोई कि इस प्रकार भोग्य और भोक्तारूपसे चार प्रकारोमें विभक्त हुए पूर्वोक्त गाई-पत्याग्रिको उपासना करता है वह पापकृत्यां पापं | पापकर्मोका नाश कर देता है तथा कर्म । लोकी लोकवांश्वासमदी-येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भवति यथा वयम् । इह च लोके सर्वे वर्षशतमायुरेति प्रामोति । ज्यो-गुज्ज्वलं जीवति नाप्रख्यात इत्येतत्। न चास्यावराश्च ते पुरुषाश्वास्य विदुषः सन्ततिजा इत्यर्थः । न क्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः । किं च तं वय-पालयामोऽसिश्च मुप्रभुञ्जामः लोके जीवन्तममुध्मिश्च परलोके। य एतमेवं विद्वानुपास्ते यथोक्तं तस्यैतत्फलमित्यर्थः ॥ २ ॥

हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी प्रकार लोकी—लोकवान होता है जैसे कि हम है। इस छोकीं भी वह सम्पूर्ण-सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है; ज्योक — उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है अर्थात् अप्रसिद्ध होकर नहीं जीता तथा इसके अवर पुरुष जो अवर--पश्चात्वर्ती यानी सन्ततिमें उत्पन्न हुए पुरुष हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात इसकी सन्तितका उच्छेद नहीं होता। यही नहीं, इस लोकमें जीवित रहते हुए तथा परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं। तात्वर्य यह है कि जो विद्वान् इस प्रकार इसकी उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये एकादराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥



## हादश कण्ड

#### **₩₩**

## अन्वाहार्यपचनामि।विद्या

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशासापो दिशो नक्ष-त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥

फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी—'जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरोर हैं ] । चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूं, वहीं मैं हूँ'॥ १॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापऋत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिर्श्च लोकेऽमुष्मिर्श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चार मागों में विमक्त अग्नि) की उपासना करता है पापकमीं का नाश कर देता है, लोकवान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा इस लोक और परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है॥ २॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽतु- | शशास दक्षिणाशिरापो दिशो | नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम | चतस्रस्तनवश्रतुर्घाहमन्वाहार्यप-

फिर उसे अन्वाहार्यपचन—दक्षिणाग्निने शिक्षा दी—'जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा—ये मेरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा-

चन आत्मानं प्रविभज्यावस्थितः। तत्र य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमसि स एवाहम-सीति पूर्ववत्।

अन्नसंबन्धाज्ज्योतिष्ट्रसामान्याचान्त्राहार्यपचनचन्द्रमसोरेकत्वं दक्षिणदिक्संबन्धाच ।
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदन्नत्वेनैव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्रमसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः । अपामन्रोत्पादकत्वादन्नत्वं दक्षिणाग्नेः
पृथिवीवद्वार्हपत्यस्य । समानमन्यत् ॥ १-२ ॥

हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे चन्द्रमामे जो यह पुरुप दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हूँ,— ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये।

अंन्नसे सम्बन्ध होनेके कारण, ज्योतिष्ट्रमे समानता होनेसे तथा दिक्षणं दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण अन्वाहार्यपचन और चन्द्रमाकी एकता है। जल और नक्षत्रोका तो पूर्ववत् अनुरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य है, यह प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण जलोको भी इसी प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत्व प्राप्त है जैसे पृथिवीको गाईपत्याग्निका। शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ १-२॥

### <del>~+0</del>₩<del>0+</del>-

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥



- १. दर्श-पूर्णमास यज्ञमे अन्वाहार्यपचन अग्निमे हिविष्य पकाया जाता है; तथा चन्द्रमाके विषयमे 'चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है' ऐसा श्रुतिवाक्य है। इमलिये इन दोनोका अन्नसे सम्बन्ध है।
- २. अन्वाहार्यपचनको दक्षिणामि भी कहते हैं, तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण मार्गसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं। इसलिये इन दोनोका दक्षिण दिशासे सम्बन्ध है।

# त्रयोदश खण्ड

#### <del>--€€€€€+-</del>

### आहवनीयामिविद्या

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो चौ-विद्युदिति। य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति॥ १॥

तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया—'प्राण, आकाश, बुलोक और विद्युत् [ये मेरे चार शरीर है ]। यह जो विद्युत्मे पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वहीं मैं हूँ ॥ १॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापऋत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि<्श्र लोकेऽमुष्मि<्श्र य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्घा विभक्त अग्नि ) की उपासना करता है पापकर्मको नष्ट कर देता है, छोकवान् होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन न्यतीत करता है । उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते । तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥

अथ हैनमाहवनीयोऽनुश्रशास
प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति
ममाप्येताश्रतस्रस्तनवः। य एष
विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमसीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात्।
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाद्विद्युदाहवनीययोर्भोग्यत्वेनैव संबन्धः।
समानमन्यत्॥ १-२॥

तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया—'प्राण, आकाश, खुलोक और विद्युत्—ये मेरे भी चार शरीर है। यह जो विद्युत्मे पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ' इत्यादि अर्थ पहलेहींके समान होनेके कारण पूर्वत्र है। बुलोक और आकाशके साथ विद्युत् और आहवनीयका मोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि ये कमशः इनके आश्रय है। शेप अर्थ पूर्वत्र है। १-२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥



# चतुईश खण्ड

आचार्यका आगमन

ते होचुरुपकोसलैषा सोम्य तेऽस्मद्विद्यात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा-र्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥

उन्होंने कहा-- 'उपकोसल ! हे सोम्य ! यह अपनी विद्या और आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग बतलावेंगे। तदनन्तर उसके आचार्य आये। उससे आचार्यने कहा---'उपकोसल !' ॥ १॥

लैषा सोम्य ते तवासाद्विद्याग्नि-विद्येत्यर्थः। आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति च। आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेमु-रययः । आजगाम हास्याचार्यः कालेन । तं च शिष्यमाचार्यो-Sभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥१॥

ते पुनः संभूयोचुर्होपकोस- । तत्र उन्होने पुनः एक साथ कहा- 'उपकोसल! हे सोम्य! यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या अर्थात् अग्निविद्या और आत्मविद्या —जो पहले 'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इत्यादि रूपसे कही गयी है. कह दी। अब इस विद्याके फलकी प्राप्तिके लिये आचार्य तुझे मार्ग बतलावेंगे।'ऐसा कहकर अग्निगण उपरत हो गये। कालान्तरमे उसके आचार्य आये, तब आचार्यने उस शिष्यसे अपने कहा---'उप-कोसछ!'॥१॥

## आचार्य और उपकोसलका संवाद

भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्भो इतीहापेव निह्नुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहा-ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥ २ ॥

उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर दिया । [आचार्य बोले—] 'हे सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पडता है; तुझे किसने उपदेश किया है ?' 'अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा । [फिर अग्नियोकी ओर संकेत करके बोला—] 'निश्चय इन्हीने [उपदेश किया है] जो अन्य प्रकारके थे और अब ऐसे है'—ऐसा कहकर उसने अग्नियोंको बतलाया । [तब आचार्यने पूछा—] 'हे सोम्य ! इन्होने तुझे क्या बतलाया है ?' ॥ २॥

इदिमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति व्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३॥

तब उसने 'यह बतलाया है' ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर आचार्यने कहा—] 'हे सोम्य ! उन्होने तो तुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है; अब मै तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता ।' वह बोला—'भगवान् मुझे बतलावे ।' तब आचार्य उससे बोले ।। ३ ॥

भगव इति ह प्रतिश्रश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं प्रसन्नं भाति, को तु त्वातुश्रशा-सेत्युक्तः प्रत्याह-को नु मानु-शिष्यादनुशासनं कुर्याद्धो भगवं-स्त्विय प्रोषित इतीहापेव निह-नुतेऽपनिहनुत इवेति व्यवहितेन संबन्धः, न चापनिह्नुते न च यथावदग्निभिरुक्तं ब्रवीतीत्यभि-प्रायः ।

कथम् ? इमेऽप्रयो मया परि चिरता उक्तवन्तो नूनं यतस्त्वां दृष्ट्वा वेपमाना इवेदशा दृश्यन्ते पूर्वमन्यादृशाः सन्त इतीहाग्री-नभ्यूदेऽभ्युक्तवान्काकाग्रीन्दर्श-यन् । किं नु सोम्य किल ते तुभ्यमवोचन्नग्रय इति पृष्ट इत्ये-विमद्युक्तवन्त इत्येवं ह प्रति-

उसने 'भगवन् !' ऐसा दिया । फिर आचार्यद्वारा 'हे सोम्य! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान प्रसन्न जान पड़ता है, सो तुझे किसने उपदेश किया है' ऐसा कहे जानेपर वह बोला—'भगवन् ! आपके बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन उपदेश करता <sup>21</sup> इस प्रकार मानो वह [ अग्निके कथनका ] अपह्रव-(गोपन) सा करने लगा। 'अप इव निह्नुते' इसमे 'अपनिह्नुते इव' इस प्रकार व्यवहित पदसे सम्बन्ध है। तात्पर्य यह है कि अग्निके कथनको न तो ज्यो-का-त्यो बतलाता ही है और न उसे [सर्वथा] छिपाता ही है।

'सो कैसे १ देखिये, मेरे द्वारा परिचर्या किये हुए इन अग्नियोने ही मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब आपको देखकर ये इस प्रकार काँपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब कि पहले ये अन्य प्रकारके थे' इस प्रकार कांकुवचन (व्यङ्गयोक्ति) के द्वारा उसने अग्नियोंको बतलाया। फिर 'हे सोम्य ! अग्नियोंने तुझे क्या बतलाया है '' इस प्रकार पूछे जानेपर 'यहीं कहा है'

जज्ञे प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्रं किश्चित्र सर्वं यथोक्तमग्निभिरु-क्तमवोचत् ।

यत आहाचार्यो लोकान्वाव पृथिच्यादीन्हे सोम्य किल ते-ऽवोचन ब्रह्म साकल्येन । अहं त ते तुभ्यं तद्वस यदिच्छिस त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान-माहात्म्यम् –यथा पुष्करपलारे। पद्मपत्र आपो न श्लिष्यन्त एवं यथा वक्ष्यामि ब्रह्मवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते न संबध्यत इत्येवमुक्तवत्याचार्य आहोपको-सलो ब्रवीत मे भगवानिति तस्मै होवाचाचार्यः ॥ २-३ ॥

ऐसा कहा, अर्थात् कुछ प्रतीकमात्र ही दतलाया, अग्नियोका कहा हुआ सारा उपदेश यथावत् नहीं कहा।

आचार्यने कहा--- 'हे सोम्य ! अग्नियोंने तुझे पृथिवी आदि लोक ही बतलाये है ब्रह्मका पर्णतया उपदेश नहीं किया। अब मै तुझे उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे कि त् सुनना चाहता है। मेरेद्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानका माहात्म्य सन-जिस प्रकार प्रकार-पलाश—कमलपत्रमे जल श्रिष्ट— सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे ब्रह्मका मै उपदेश करूँगा उसे जाननेवाछेमे पापकर्मका सम्बन्ध नहीं होता।' आचार्यके इस प्रकार कहनेपर उपकोसलने कहा--'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब आचार्य उससे बोले ॥ २-३ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



## **पंच**हश खण्ड

#### <del>~{€€}}~</del>

आचार्यका उपदेश—नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवा-चैतदमृतमभयमेतद्वह्मोति । तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिवींद्कं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति ॥ १॥

'यह जो नेत्रमे पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है'—ऐसा उसने कहा 'यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। उस (पुरुषके स्थानरूप नेत्र) मे यदि घृत या जल डाले तो वह पलकोमें ही चला जाता है ॥१॥

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते निवृत्तचक्षुर्भिर्बह्मचर्यादिसाधन-संपन्नैः श्चान्तैर्विवेकिभिर्द्देष्टा, "चक्षुषश्रक्षुः" (के० उ० १।२) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्।

नन्यग्निभिरुक्तं वितथं यत आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन्मविष्य-द्विषयापरिज्ञानं चाग्नीनाम् । 'जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साधन-सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्वारा जो यह नेत्रके अन्तर्गत दृष्टिका दृष्टा पुरुप देखा जाता है, जैसा कि "वह चक्षुओका चक्षु है" ऐसी अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है [ वह प्राणियोका आत्मा है—ऐसा आचार्यने कहा । ]

शंका—[आचार्यके इस कथनसे]
अग्नियोका कथन मिथ्या प्रमाणित
होता है, क्योंकि उन्होंने तो
'आचार्यस्तु ते गित वक्ता' ऐसा
कहकर 'केवल गितमात्र बतलावेंगे'
इतना ही कहा था। तथा इससे
अग्नियोंका भविष्यद्विषयसम्बन्धी
ज्ञान न होना सिद्ध होता है।

नैष दोषः: सुखाकाशस्यै-वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टुरनु-वादात् । एष आत्मा प्राणिना-मिति होवाचैवमुक्तवानेतद्यदेवा-त्मतत्त्वमवोचाम एतदमृतममरण धर्म्यविनाज्यत एवाभयं यस्य हि विनाशाशङ्का तस्य भयोपपत्ति-एवेतह्रस स्तद्भावादभयमत बृहदनन्तमिति ।

किश्चास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने-ऽक्षिणि यद्यप्यस्मिन्सिर्पर्वोदकं वा सिश्चिति वर्त्मनी एव गच्छिति पक्ष्मावेव गच्छिति न चक्षुषा संबध्यते पद्मपत्रेणेवोदकम् । स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं किं पुनः स्थानिनोऽक्षिपुरुषस्य निरञ्जनत्वं वक्तव्यमित्यभित्रायः॥१॥

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने **अग्नियों**के बतलाये सुखाकाशरूप द्रष्टाका ही 'जो नेत्रमें दिखायी देता है' इस प्रकार अनुवाद किया है । यह प्राणियोंका आत्मा है 'इति होवाच' — इस प्रकार कहा । जिस आत्मतत्त्वका वर्णन हम पहले कर चुके है वही यह अमृत--अमरणधर्मा यानी अविनाशी है; इसीसे अभय भी है, क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का होती है उसीको भय हो सकता है; अतः उसका अभाव होनेके कारण यह अभय है। इसीसे यह ब्रह्म--बृहत् यानी अनन्त है।

तथा इस ब्रह्म—नेत्रस्थ पुरुषका ऐसा माहात्म्य है कि इस पुरुषके स्थानभूत नेत्रमें यदि घृत या जल डाला जाय तो वह इधर-उधर पल्कोंमे ही चला जाता है; पद्मपत्रसे जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध नहीं होता । जब कि स्थानका भी ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्थ पुरुषकी निःसंगताके विषयमें तो कहना ही क्या है 2 यह इसका अभिप्राय है ॥ १॥

## एत रसंयद्वाम इत्याचक्षत एत रहि सर्वाणि वामा-न्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥

इसे 'संबद्धाम' ऐसा कहते है, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसे ही प्राप्त होती है; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पर्ण सेवनीय वस्तएँ सब ओरसे प्राप्त होती है ॥ २ ॥

एतं यथोक्तं पुरुषं संयद्वाम इत्याचक्षते । कसात् ? यसादेतं वामानि वननीयानि संभजनीयानि शोभनान्यभिसं-यन्त्यभिसंगच्छन्तीत्यतः संय-द्वामः । तथैवंविदमेनं सर्वाणि

इस पूर्वोक्त पुरुषको 'संयद्वाम' ऐसा कहते हैं। क्यों ? क्योंकि सम्पूर्ण वाम-वननीय-सम्भजनीय अर्थात् शोभन पदार्थ सब ओरसे इसे ही प्राप्त होते हैं, इसिछिये संयद्वाम है। इसी प्रकार जाननेवाळे पुरुषको-जो इसे ऐसा जानता है उसे सम्पूर्ण सेवनीय वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद।।२॥ पदार्थ सत्र ओरसे प्राप्त होते है॥२॥



एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद् ॥ ३॥

यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोका वहन करता है। जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामोंको वहन करता है ॥ ३ ॥

एष उ एव वामनीर्यसादेष हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म-फलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वहति चात्म-धर्मत्वेन । विदुषः फलं सर्वाणि

यही वामनी है, क्योंकि यही अपने धर्मरूपसे प्राणियोके प्रति उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम-पुण्य कर्मफळोका वहन करता है। इसके विद्वान्को मिळनेवाला फल-जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामानि नयति य एवं वेद्।।३।। वामोका ( पुण्यकर्मफलोंका ) वहन करता है ॥ ३ ॥

**─∙∙>⊀**∘⊗**⊦≪∙**∙--

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४॥

यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है। जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण लोकोंमे भासमान होता है॥ ४॥

एष उ एव भामनीरेष हि ।
यसात्सर्वेषु लोकेष्यादित्यचन्द्राग्न्यादिरूपैर्भाति दीप्यते। "तस्य
भासा सर्वमिदं विभाति" (क०उ०
५।१६) इति श्रुतेः; अतो भामानि
नयतीति भामनीः। य एवं वेदासाविष सर्वेषु लोकेषु भाति।।४।।

यही भामनी है, क्योंकि सम्पूर्ण लोकों में आदित्य, चन्द्र और अग्नि आदिके रूपोंमें यही भासमान—दीत होता है। "उसीके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित है" इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता है। अतः भामो (प्रकाशो) का वहन करता है इसिल्ये भामनी है। जो ऐसा जानता है वह भी सम्पूर्ण लोकोंमे भासमान होता है। श।



अथ यदु चैत्रास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चि-षमेवाभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण-पक्षाचान्षडुदङ्ङेति मासार् स्तान्मासेभ्यः संवत्सर् संव-त्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरु-षोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥५॥ अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेताकी गित बतलाती है— ] इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें वह अर्चिरिममानी देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अर्चिरिममानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसाभिमानी-से शुक्रपक्षाभिमानी देवताको और शुक्रपक्षाभिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोको प्राप्त होता है। मासोसे संवत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होता है। वहाँसे अमानव पुरुष इन्हे ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवमार्ग—ब्रह्ममार्ग है। इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमे नहीं लौटते, नहीं लौटते ॥५॥

अथेदानीं यथोक्तब्रह्मविदो गतिरुच्यते-यद् यदि उ चैत्रासि-न्नेवंविदि शब्यं शवकर्म मृते कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति सर्वथाप्येवं वित्ते न ऋत्विज: श्वकर्मणाकृतेनापि प्रतिबद्धो न न ब्रह्म प्रामोति न च कृतेन शवकर्मणास्य कश्चनाभ्यधिको लोकः। "न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्"(बृ० उ०४।४।२३) इति श्रुत्यन्तरात् । शवकर्मण्यनादरं दर्शयन्त्रि-

द्यां स्तौति न पुनः शवकर्मेवं-

विदो न कर्तव्यमिति । अक्रिय-

उसकी मृत्यु होनेपर ऋित्वग्गण शव-कर्म करें अथवा न करें उस शव-कर्मके न करनेसे भी इस प्रकार जाननेवाला वह उपासक सर्वेशा प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न होता हो—ऐसा नहीं होता और न उस शवकर्मके करनेसे इसे कोई ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है; जैसा कि "यह कर्मसे न तो बढ़ता है और न घटता ही है" इस एक अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मन्त्र केवल विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार

जाननेवालेका शवकर्म नही करना

चाहिये-यह नहीं बतलाता। इस

अब उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति

बतलायी जाती है-इस प्रकार

जाननेवाले इस उपासकके लिये

माणे हि शबकर्मणि कर्मणां फलारम्भे प्रतिबन्धः कश्चिदन्र-मीयतेऽन्यत्रः यत इह विद्या-फलारम्भकाले शवकर्म स्यादा न वेति विद्यावतोऽप्रतिबन्धेन फलारम्भं दर्शयति । ये सुखा-काशमिक्षस्थं संयदामो वामनी-भीमनीरित्येवंगुणम्यपासते प्राण-सहितामग्निवद्यां च, तेषामन्यत कर्म भवतु मा वा भूत्सर्वथापि तेऽचिषमेवाभिसंभवस्त्यचिरभि-देवतामभिसंभवन्ति मानिनीं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ।

अर्चिषोऽचिंदेंवताया अहरह-रिममानिनीं देवतामह्न आपूर्य-माणपक्षं शुक्कपश्चदेवतामापूर्य-माणपश्चाद्यान्षण्मासानुदङ्ङुत्तरां दिशमेति सविता तान्मासानु-त्तरायणदेवतां तेम्यो मासेम्यः

विद्वान्के सिवा अन्य किसीके छिये तो शवकर्म न करनेपर उसके कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रतिबन्ध होनेका अनुमान किया जाता है: क्योकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल आरम्भ होनेके समय केवल उपासक-के लिये ही---उसका शवकर्म किया जाय अथवा न किया जाय-अप्रतिबन्धपूर्वक फलका दिखलाती है। जो लोग नेत्रमें स्थित संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि गुणोसे यक्त सुखाकाशकी उपासना करते हैं तथा प्राणसहित अग्निविद्याकी उपासना करते है---उनका अन्य कर्म हो अथवान हो-वे सर्वथा अर्चिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होते है---ऐसा इसका तात्पर्य है।

अचिः — अचिरिमानी देवतासे अहः — अहरिममानी (दिवसाभिमानी) देवताको, अहरिममानी
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष — ग्रुक्कपक्षदेवताको, ग्रुक्कपक्षसे षडुदङ् —
जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तर दिशामें
चलता है उन महीनोको अर्थात्
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तरायणके
छः महीनोंसे संवत्सर — संवत्सरा-

संवत्सरं संवत्सरदेवतां ततः संव-त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रस्थांस्तान् कश्चिद्वसलोकादेत्यामा-नवो मानव्यां सृष्टौ भवो मानवो मानवोऽमानवः स पुरुष एनान्ब्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति गन्तुगन्तव्यगमयितृत्वव्यपदेशे-भ्यः । सन्मात्रब्रह्मप्राप्तौ तद्तुप-पत्तेः । ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येतीति हि तत्र वक्तुं न्याय्यम् । सर्व-भेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्ति वक्ष्यति । न चादृष्टो मार्गोऽग-

भिमानी देवताको प्राप्त होते है। फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य-से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत-को प्राप्त होते हैं। वहाँ स्थित हुए उन उपासकोको कोई अमानव— जो मानवी सृष्टिमे होता है उसे 'मानव' कहते है. जो मानव न हो उसीका नाम 'अमानव' है: ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक-से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रह्मके पास पहुँचा देता है । गमन करने-वाले, गन्तव्य स्थान और गमन करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण **ियहाँ कार्यब्रह्म ही अभिप्रेत है** ] क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमे यह कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 'वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त होता है'। आगे छठे ( अध्यायमे ) श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाधद्वारा सन्मात्र ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी।\* तथा बिना देखा हुआ [ एक व-रूप | मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी ही नहीं हो सकता। जैसा कि

<sup>\*</sup> यहाँ यह शङ्का होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो ब्रह्मके उपासकका भी लोकान्तरमे जाना ठीक नहीं है। उसका भी मोक्ष ही हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये आगेकी बात कहते है।

मनायोपतिष्ठते । ''स एनमविदितो न भ्रुनक्ति'' इति श्रुत्यन्तरात् ।

एष देवपथः, देवैरिचिंगादि-भिगमयित्त्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः पन्था देवपथ उच्यते। गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मेमं मानवं मनुसंब-निधनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्तं नावर्तन्त आवर्तन्तेऽसिञ्जनन-मरणप्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र-वत्प्रनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रति-पद्यन्ते । नावर्तन्त इति द्विरुक्तिः सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति-प्रदर्शनार्था ॥ ५ ॥

''वह (परमात्मा) विदित न होनेपर इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान करके] पालन नहीं करता'' इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है।

यह देवमार्ग है - उपासकको पहुँचानेके **छिये** अधिकारप्राप्त देवताओसे उपलक्षित होनेके कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता है, तथा ब्रह्म गन्तव्य (प्राप्तव्य) न्थान है, उससे उपलक्षित होता हे, इसिटिये यह ब्रह्ममार्ग ्सके द्वारा ब्रह्मको अर्थात् जानेवाले उपासक मानव---मनुसम्बन्धी अर्थात् मन-की सृष्टिरूप आवर्त्तमें नहीं छौटते । जिसमे जन्म-मरणके प्रवाहरूप चक्रपर चढ़े हुए प्राणी घटीयन्त्रके समान पुनः-पुनः आवर्तन करते है उस इस लोकको 'आवर्त्त' कहते है, इसे वे प्राप्त नहीं होते 'नावर्तन्ते नावर्तन्ते' यह द्विरुक्ति फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥



# यज्ञोपासना

रहस्यप्रकरणे प्रसङ्घादारण्य-

कत्वसामान्याच यज्ञे क्षत उत्पन्ने

व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधा-

चर्त्विजो तव्यास्तद्भिज्ञस्य

**ब्रह्मणो मौनमित्यत इदमार भ्यते** आरम्भ किया जाता है---

रहस्य (उपासना) के प्रकरणमे [मार्गीपदेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण, [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकत्वमे सादश्य होनेके कारण,और यज्ञमे कोई क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्चित्तके लिये व्याहृतियोंका विधान करना है-तथा प्रायश्चित्तको जाननेवाले ऋत्विक ब्रह्माके लिये मौनका विधान करना है-इसिलेये यह प्रकरण

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निद् सर्वं पुनाति । यदेष यन्निद् सर्वं पुनाति तस्मादेष यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी ॥१॥

यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है । क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसलिये यहाँ यज्ञ है । मन और वाक- ये दोनो इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥

एष ह वा एष वायुर्योऽयं। यज्ञः । ह वा इति निपातौ । प्रसिद्धार्थावद्योतकौ

'एष ह वै'--यह वायु जो कि चलता है, यज्ञ है। 'ह' और 'वै' ये प्रसिद्ध पदार्थके द्योतक निपात हैं। श्रुतियोमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठा-वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः वाला ही प्रसिद्ध है। जैसा कि

''खाहा वातेधाः" श्रुतिषु "अयं वै यज्ञो योऽयं पवते" इत्यादिश्रुतिभ्यः । वात एव हि चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी । "वात एव यज्ञस्यारम्भको वातः प्रतिष्ठा" इति च श्रवणात् । एष ह यन्गच्छंश्रलन्निदं सर्व जगत्पुनाति पावयति शोधयति। न इचलतः शुद्धिरस्ति । दोष-निरसनं चलतो हि दृष्टं न स्थि-रस्य । यद्यस्माच यन्नेष इदं सर्व पुनाति तस्मादेष एव यज्ञो यत्पु-नातीति ।

तस्यास्यैवं विशिष्टस्य यज्ञस्य वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्यापृताः, मनश्र यथाभूतार्थज्ञाने व्यापृतम्, ते एते वाङ्मनसे वर्तनी मार्गी ''स्राहा वातेषी है'' ''यह निश्चय यज्ञ हो है जो कि चलता है'' इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता है । चल्नात्मकत्वरूप गुणवाला होनेके कारण वायुका ही कियासे समवाय (अभिन्न) सम्बन्ध है; जैसा कि श्रुति कहती है—''वायु ही यज्ञका आरम्भक है और वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है।''

यह चलता—गमन करता हुआ इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र—शुद्ध कर देता है। जो नहीं चलता [अर्थात् विहित क्रियाका अनुष्ठान नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं होती। दोषनिवृत्ति गतिशीलकी ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं देखी जाती। क्योंकि यह चलता हुआ इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है, क्योंकि पवित्र करता है।

उस इस प्रकारकी विशेषता-वाले यज्ञके मन्त्रोचारणमे प्रवृत्त वाणी और यथार्थ वस्तुके ज्ञानमें प्रवृत्त मन—ये दोनों अर्थात् वाणी और मन 'वर्तनी'—मार्ग है । जिन-

१. 'वातेघा' यह शब्द यज्ञवाचक है। 'वात' वायुको कहते हैं, उसमे स्वाहाकारपूर्वक हविको 'घा' धारण—निक्षिप्त किया जाता है। इसलिये यज्ञका नाम 'वातेघा' है।

याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तते
ते वर्तनी। "प्राणापानपरिचलनवत्या हि वाचश्चित्तस्य चोत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञः" इति हि श्रुत्यनतरम्। अतो वाङ्मनसाभ्यां यज्ञो
वर्तते इति वाङ्मनसे वर्तनी
उच्येते यज्ञस्य।। १।।

के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ प्रवृत्त होता है उन्हें 'वर्तनी' कहते हैं। "प्राण और अपान इन दोनोंके योगसे जिनका परिचलन होता है उन वाणी और मनका जो पूर्वापर-क्रम है वही यज्ञ है"—ऐसी एक दूसरी श्रुति कहती है। इस प्रकार क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त होता है, इसल्ये वाणी और मन यज्ञके मार्ग कहे गये हैं॥ १॥



## बह्याके मौनभङ्गसे यज्ञकी हानि

तयोरन्यतरां मनसा सक्ष्रकरोति ब्रह्मा वाचा होताष्वर्युरुद्गातान्यतराक्ष्स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिघानीयाया ब्रह्मा व्यववदित ॥ २ ॥ अन्यतरामेव वर्तनीक्ष्मक्षरोति हीयतेऽन्यतरा स यथैकपाद्रजन्रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञक्षरिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स इष्ट्रा पापीयान् भवति ॥ ३ ॥

उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते है। यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उचारणसे पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता

१. क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ-सम्पादन करता है।

है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेवाला पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात् यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी अधिक पापी हो जाता है।। २-३॥

तयोर्वर्तन्योरन्यतरां वर्तनीं मनसा विवेकज्ञानवता संस्क-रोति ब्रह्मात्विंग्वाचा वर्तन्या होताध्वर्युरुद्धातेत्येते त्रयोऽप्यृ-त्विजोऽन्यतरां वाग्लक्षणां वर्तनीं वाचैव संस्कुर्वन्ति । तत्रवें सित वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे।

अथ स ब्रह्मा यत्र यसिन्काल उपाकृते प्रारब्धे प्रातरतुवाके गुस्ते पुरा पूर्व परिधानीयाया ऋचो ब्रह्मेतसिन्नन्तरे काले व्यववद्ति मौनं परित्यजति यदि तदान्यतरामेव वाग्वर्तनीं संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा-णा मनोवर्तनी हीयते विनञ्यति छिद्रीभवत्यन्यतरा, स यज्ञो वाग्वर्तन्यैवान्यतरया वर्तितुमश-क्नुवन्रिष्यति । उन दोनो मार्गोमेसे किसी एक मार्गका ब्रह्मानामक ऋत्विक् विवेक-ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता है तथा होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये तीनो ऋत्विक् भी दूसरे वाक्नामक मार्गका वाणींके द्वारा ही संस्कार कर-ते हैं। अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ-में वाक् और मन दोनो ही मार्गोका संस्कार करना चाहिये।

इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें प्रातरनुवाक रास्त्रका प्रारम्भ हो गया हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है—यदि मौन छोड़ देता है तो एक अर्थात् वाक्रूप मार्गका ही संस्कार करता है। इस प्रकार ब्रह्माद्वारा संस्कार-शून्य हुआ एक मनरूप मार्ग विनष्ट अर्थात् छिद्रयुक्त हो जाता है। तब वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्तनीसे ही रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट हो जाता है। कथिमव १ इत्याह—स यथैकपा-त्पुरुषो व्रजनगच्छन्नध्वानं रिष्य-ति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो गच्छिन्रिष्यति, एवमस्य यजमा-नस्य कुब्रह्मणा यज्ञो रिष्यति विन-व्यति । यज्ञं रिष्यन्तं यजमानो-ऽनुरिष्यति; यज्ञप्राणो हि यज-मानः, अतो युक्तो यज्ञरेषे रेषस्तस्य । स तं यज्ञमिष्ट्वा तादृशं पापीयान्पापतरो भवति ॥ २-३॥ किस प्रकार नष्ट हो जाता है?

सो श्रुति बतलातो है—जिस प्रकार
मार्गमें एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य
गिर जाता है अथवा एक पहियेसे
चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा
इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता
है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात् यजमानका भी नाश होता है, क्योंकि
यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है,
इसिलये यज्ञके नाश होनेपर उसका
नाश होना उचित ही है। वह इस
प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर
पापीयान्—अधिकतर पापी होता
है ॥ २-३॥

ब्रह्माके मौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी-याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सक्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभयपाद्रजन्रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्रा श्रेयान् भवति ॥ ५ ॥

और यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो [समस्त ऋत्विक् मिलकर ] दोनों ही मार्गोका संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुप अथवा दोनों पहियोंसे चलने-

वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है। वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है।। ४-५।।

अथ पुनर्यत्र ब्रह्मा विद्वानमौनं वाग्विसर्गमकुर्वन्त्रतते यावत्परिधानीयाया न व्यवव-दति तथैव सर्वर्तिवज उमे एव वर्तनी संस्कर्वन्ति न हीयतेऽन्य-तरापि। किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त-विपरीतौ दृष्टान्तौ । एवमस्य यजमानस्य यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्रति स्वेनात्म-नाविनश्यन्वर्तत इत्यर्थः । यज्ञं प्रतितिष्टन्तं यजमानोऽनुप्रतिति-ष्रति। स यजमान एवं मौनविज्ञान-वह्रह्योपेतं यज्ञमिष्टा श्रेयान्भ-वति श्रेष्टो भवतीत्यर्थः ॥४-५॥

किन्त जहाँ विद्वान ब्रह्मा मौन प्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया ऋचापर्यन्त वाणी उच्चारण न करता हुआ रहता है मौन त्याग नहीं करता: और उसीकी तरह अन्य सब म्हत्विक् भी [नियमबद्ध ] रहते है वहाँ वे सब दोनो ही मार्गीका संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। किस प्रकार नष्ट नही होता, इसमे श्रुति पहलेसे विपरीत दृष्टान्त देती है । तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गोद्वारा स्थित द्वआ इस यजमानका यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, अर्थात् अपने खरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है। यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकारके मौन-विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला वह यजमान यज्ञ करके श्रेयान् होता है अर्थात् श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥

--**(>**\\$es}**<**(--

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये षोडराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१६॥

# सप्तदश खण्ड

यज्ञ-दोषके प्रायाश्चित्तरूपसे व्याहृतियोंकी उपासना

अत्र ब्रह्मणो मौनं विहितमः तदेषे ब्रह्मत्वकर्मणि चाथान्य-सिश्च होत्रादिकर्मरेषे व्याहृति-होमः प्रायश्चित्तमिति तदर्थ व्याहृतयो विधातव्या इत्याह-- । इसिल्ये श्रुति कहती है-

यहाँ ब्रह्माके मौनका विधान किया गया, उसका भंश होनेपर ब्रह्मत्व कर्मका वि**ना**श होने अथवा अन्य किसी हौत्रादि कर्मका विनाश होनेपर व्याहृतिहोम यह प्रायश्चित्त है; उसके व्याहृतियोका विधान करना है,

प्रजापतिर्छोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानाना ५ रसान् प्रावृहद्भि पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १॥

प्रजापतिने लोकोको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया। उन तप किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले। पृथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और चुलोकसे आदित्यको उद्भृत किया ॥ १ ॥

प्रजापतिलोंकानभ्यतपह्लोका-नुद्दिश्य तत्र सारजिघृक्षया ध्यान-लक्षणं तपश्चकार । तेषां तप्य-मानानां लोकानां रसान्सार-रूपान्त्रावृहदुद्धतवाञ्जग्राहेत्यर्थः। कान ? अग्निं रसं पृथिव्याः,

प्रजापतिने लोकोंको अर्थात् लोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार प्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप तप किया। इस प्रकार तप किये जाते हुए उन लोकोके साररूप रसोंको 'प्रावृहत्'— उद्भृत अर्थात् प्रहण किया । किन रसोंको प्रहण किया <sup>१</sup> पृथिवीसे अग्निरूप रस, वायुमन्तरिक्षात्, आदित्यं अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और बुळोक-दिवः ॥ १॥ से आदित्यरूप रस प्रहण किया ॥१॥

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना ५ रसान्प्रावृहद्मेर्ऋचो वायोर्यजू ५ सामान्यादित्यात् ॥२॥

[ फिर ] उसने इन तीन देवताओको छक्ष्य करके तप किया। उन तप किये जाते हुए देवताओसे उसने रस निकाले। अग्निसे ऋक्, वायुसे यज्ञः और आदित्यसे साम ग्रहण किये॥ २॥

पुनरप्येवमेवाग्न्याद्याः स एतास्तिस्रो देवता उद्दिश्याभ्य-तपत् । ततोऽपि सारं रसं त्रयी-विद्यां जग्राह ॥ २ ॥

फिर भी उसी प्रकार उसने अग्नि आदि तीन देवताओं को छक्ष्य बनाकर तप किया। उनसे भी त्रयीविद्यारूप सार—रस प्रहण किया। २॥

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्प्रावृहद्भरित्यृग्भ्यो भुवरिति यजुभ्यः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यद्यृक्तो रिष्येद्भः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयाद्यामेव तद्रसेनचौं वीर्येणचौं यज्ञस्य विरिष्ट्श् संद्धाति ॥४॥

[तदनन्तर] उसने इस त्रयीविद्याको छक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाछे। ऋक्-श्रुतियोसे भूः, यजुःश्रुतियोसे भुवः तथा सामश्रुतियोसे खः इन रसोको ग्रहण किया। उस यज्ञमें यदि ऋक्-श्रुतियोके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'भूः खाहा' ऐसा कहकर गार्हपत्याग्निमे हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाओके रससे ऋचाओके वीर्यद्वारा ऋक्सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है।।३-४।।

स एतां पुनरभ्यतपत्त्रयीं विद्याम् । तस्यास्तप्यमानाया रसं भूरिति व्याहृतिमृग्भ्यो जग्राह, व्याहृतिं यजुभ्यः, व्याहतिं सामभ्यः। स्वरिति अत एव लोकदेववेदरसा महाव्या-हतयः। अतस्तत्तत्र यज्ञे यद्यक्त ऋक्संबन्धादङ्निमित्तं रिष्येद्यज्ञः क्षतं प्राप्तुयाद्भः खाहेति गाईपत्ये जुहुयात् , सा तत्र प्रायश्रित्तिः। कथम् १ऋचामेव, तदिति क्रियावि-शेषणम्, रसेनचाँ वीर्येणौजसर्चां ऋक्संबन्धिनो यज्ञस्य विरिष्टं विच्छिन्नं क्षतरूपमुत्पन्नं संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ ३-४॥

फिर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । उस तप की जाती हुई विद्याके रस 'भूः' इस व्याहृतिको ऋक्श्रुतियोंसे प्रहण किया । तथा 'भुवः' इस व्याहति-को यजुःश्रुतियोसे और 'स्वः' इस व्याहृतिको सामश्रुतियोंसे किया । इसीसे ये महाव्या-हृतियाँ होक, देव और वेदकी सारभूत हैं। इसिलये यदि उस यज्ञमे ऋकसे --- ऋकके सम्बन्धसे--ऋकके कारण क्षति प्राप्त हो तो 'भूः खाहा' ऐसा कहकर गाई-पत्याग्निमें हवन करे। उस अवस्थामे वही प्रायश्चित्त है। किस प्रकार? ऋचाओंके ही रससे ऋचाओंके वीर्य-ओजद्वारा वह यज्ञके सम्बन्धी विरिष्ट--विच्छेद अर्थात् उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता है। 'ऋचामेव तत्' इसमे 'तत' क्रियाविशेषण यह है ॥३-४॥

<del>---</del>

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भवः स्वाहेति दक्षिणाझौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्ट<sup>५</sup>संद्धाति ॥ ५॥ और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'मुनः खाहा' ऐसा कहकर दक्षिणाग्निमे हनन करे । इस प्रकार वह यजुओके रससे यजुओके वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥

अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्ट्रिसंद्धाति ॥ ६॥

और यदि सामश्रुतियोके कारण क्षत हो तो 'स्नः खाहा' ऐसा कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे। इस प्रकार वह सामके रससे सामके वीर्यद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है। । ६।।

अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्तं

रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्रौ

जुहुयात्। तथा सामनिमित्ते रेषे

स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्।

तथा पूर्ववद्यज्ञं संद्धाति। ब्रह्म
निमित्ते तु रेषे त्रिष्विष्रेष्ठ तिस्रुमि
वर्याहृतिभिर्जुहुयात्। त्रय्या हि

विद्यायाः स रेषः। "अथ केन

और यदि यजुर्निमित्तक क्षत हो तो 'भुवः खाहा' ऐसा कहकर दक्षिणाग्निमे हवन करे, तथा सामसम्बन्धी क्षत होनेपर 'खः खाडा' ऐसा कहकर आहवनीयाग्नि-मे हवन करे। इस प्रकार वह पूर्ववत् (ऋक्सम्बन्धी क्षतमें किये हुएके अनुसार ) यज्ञक्षतकी पूर्ति कर छेता है। ये सब प्रायश्चित्त होता. उद्गाता और अध्वर्यद्वारा होनेवाले क्षतोकी पूर्तिके लिये है । ब्रह्माके कारण यज्ञक्षत होनेपर तो तीनों अग्नियोंमें तीनो व्याहतियोद्वारा हवन करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला] वह यज्ञक्षत तो त्रयोविद्याका

या" इति श्रुतेः। न्यायान्तरं वा मृग्यं ब्रह्मत्वनिमित्ते रेषे ॥५-६॥

ब्रह्मत्विमत्यनयेव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि ''ब्रह्मत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है ? इस त्रयीविद्यासे हो" इस श्रतिसे सिद्ध होता है। अथवा ब्रह्मत्वके कारण होनेवाले यज्ञक्षतके छिये कोई और न्याय ढँढना चाहिये ॥५-६॥

## 48<del>€ = 41 = 24+</del> विद्वान् बह्माकी विशिष्टता

तद्यथा लवणेन सुवर्णरसंदध्यात्सुवर्णेन रजतर रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस सीसेन लोहं लोहेन दार दार चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रया विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्ट संद्धाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्रह्मा भवति ॥ ८ ॥

इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण ( क्षार ) से सुवर्णको सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको, सीसेसे लोहेको और लोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इन छोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञके क्षतका प्रतिसन्धान किया जाता है। जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥

तद्यथा लवणेन सुवर्णं संद-ध्यात क्षारेण टङ्कणादिना । खरे मृदुत्वकरं हि तत्। सुवर्णेन रजतमशक्यसंधानं संदध्यात्। रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीसं

उस सम्बन्धमे [ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार छवण-टङ्कणादि क्षारसे सुवर्णको जोड़ा जाता है, क्योकि वह कठिन सुवर्णको मृदु करनेवाला है, सुवर्ण-से चाँदोको--जिसका अत्यन्त कठिन है---जोड़ते है, इसी प्रकार चाँदीसे त्रपु (राँगा),

सीसेन लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा चर्मबन्धनेन । एवमेषां लोकानामासां देवता-नामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञः, रोगार्त इव प्रमांश्रिकित्स-केन सुशिक्षितेनेष यज्ञो भवति । कोऽसौ ? यत्र यस्मिन्यज्ञ एवंविद्यथोक्तव्याहृतिहोमप्रायश्चि-त्तविद्वहार्त्विग्भवति यज इत्यर्थः ॥७-८॥

त्रपुसे सीसा, सीसेसे लोहा और लोहेसे काष्ठ अथवा चर्म-चमड़ेके वन्धनसे काष्ठको जोडा जाता है. उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयोविद्याके वीर्य-रससंज्ञक ओजसे यज्ञक्षतकी पूर्ति करते **स्**शिक्षित चिकित्सकके िनीरोग किये हुए | रोगार्त्त पुरुषके समान यह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोद्वारा सुसंस्कृत है-कौन यज्ञ ? जहाँ अर्थात् जिस यज्ञमे इस प्रकार जाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहृतिहोमरूप प्रायश्चित्त जाननेवाला ब्रह्मा ऋत्विक् होता है वह यज्ञ-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ७-८ ॥

किं च-तथा-

एष ह वा उदक्पवणो यज्ञो यत्रैवंविद्रह्मा भवत्ये-वंविद्र ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद्रच्छति ॥ १ ॥

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण होता है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि ''जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वही वह पहुँच जाता है''॥९॥

एष ह वा उद्कप्रवण उद्ङ्-दक्षिणोच्छायो

जहाँ इस प्रकार जाननेवाठा व्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण-यज्ञो | उत्तरकी ओर झुका हुआ और

# VINTE RESP

# मधाम खण्ड

स्गुणब्रह्मविद्याया उत्तरा गतिरुक्ता। अथेदानीं उपक्रम. पञ्चमेऽध्याये पञ्चा-ग्निविदो गृहस्थरगोध्वरेतसां च विद्यान्तरशी िलनां श्रद्वाऌनां तामेव गतिमनुद्यान्या दक्षिणदि-केवलकिंगां क्संबन्धिनी पुनरावृत्तिरूपा, धूमादिलक्षणा त्रतीया ततः कष्टतरा संसारगतिः, वैराग्यहेतोर्वक्तव्या इत्यारभ्यते । प्राणः श्रेष्ठो वागादि-भ्यः प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि च बहुशोऽतीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं कृतम्, स कथं श्रेष्ठो वागादिवु ंसर्वैः संहत्यकारित्वाविशेषे, कथं

िगत अध्यायमे ] सगुण ब्रह्म-विद्याकी उत्तर (उत्तरायण मार्गरूपा) गति कह दी गयी। अब इसके अनन्तर पञ्चम अध्यायमे पञ्चाग्निवेत्ता गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमे निष्ठा रखनेवाले श्रद्धालु ऊर्ध्वरेताओंकी उसी गतिका अनुवाद कर केवल कर्मपरायण पुरुषोकी उससे मिन दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति और तीसरी उससे भी क्रिष्टतर संसारगतिका वैराग्यके लिये वर्णन करना है—इसीसे आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता है। वागादिकी अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है: क्योंकि गत ग्रन्थमें 'प्राण ही संवर्ग है' इत्यादि अनेकों प्रकारसे प्राणका ग्रहण किया गया है। 'सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें समानता होनेपर भी वह वागादि इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ क्यों है ? और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिये ?'-

च तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ-त्वादिगुणविधित्सयेदमनन्तरमा-रभ्यते—

इस राङ्काकी निवृत्तिके लिये उसके श्रेष्ठत्व आदि गुणोका विधान करने-की इच्छासे यह आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

## ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणोपासना

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥

जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है॥ १॥

यो ह वै कश्चिज्ज्येष्टं च प्रथमं वयसा श्रेष्ठं च गुणैरभ्यधिकं वेद, स ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति । फलेन पुरुषं प्रलोभ्याभिमुखीक-त्याह—प्राणो वाव ज्येष्टश्च वयसा वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः पूर्वं लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो विवर्धते । चक्षुरादिस्थानावयव निष्पत्तौ सत्यां पश्चाद्वागादीनां वृत्तिलाभ इति प्राणो ज्येष्ठो वयसा भवति । श्रेष्टत्वं त प्रति-

जो कोई ज्येष्ठ-आयुमें प्रथम और श्रेष्ठ—गुणोमें अधिकको जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार फलके द्वारा पुरुषको प्रलोभित कर उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर श्रति कहती है--वागादिकी अपेक्षा प्राण ही आयुमे ज्येष्ठ है, क्योंकि पुरुषके गर्भस्य होनेपर वागादिकी अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले लब्ध-खरूप होती है, जिससे कि गर्भ बढता है। वागादिकी वृत्तियोंका लाभ तो चक्षुरादि गोलक और अवयवोके निष्पन हो अनन्तर होता है; इसिंखें आयुकी दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी पाद्यिष्यति सुहय इत्यादिनि- श्रिष्ठताका तो 'सुहयः' इत्यादि दर्शनेन। अतः प्राण एव ज्येष्ठश्र श्रेष्ठश्रास्मिन्कार्यकरणसंघाते।।१।। उयेष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

दृष्टान्तद्वारा बारहवें मनत्रमे प्रतिपादन किया जायगा । अतः इस कार्यकरणसंघातमें प्राण ही

यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ॥ २ ॥

जो कोई वसिष्ठको जानता है वह खजातीयोमें वसिष्ठ होता है; निश्चय वाक् ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥

यो ह वै विसष्टं विसतृतम-माच्छादयितृतमं वसुमत्तमं वा यो वेद स तथैव वसिष्टो ह भवति खानां ज्ञातीनाम्। कस्तर्हि वसिष्ठः ? इत्याह—वाग्वाव वसिष्ठः, वाग्मिनो हि पुरुषा वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त-माश्र, अतो वाग्वसिष्ठः ॥ २॥ 

जो कोई वसिष्ठ—अत्यन्त बसनेवाले अर्थात आच्छादन करने-वालेको अथवा अत्यन्त वसुमान् (धनवान्) को जानता है वह उसी प्रकार अपने सजातीयोमे वसिष्ठ होता है। अच्छा तो वसिष्ठ कौन है ? इसपर श्रुति कहती है---निश्चय वाक् ही वसिष्ठ है; क्योंकि वाग्मी (श्रेष्ठ वक्ता) छोग ही बसते अर्थात् दूसरोका पराभव करते हैं और अधिक धनवान् भी होते हैं; अतः वाक ही वसिष्ठ है ॥ २॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि ५ श्र लोकेऽमुष्मि ५ श्र चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥

जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है वह इस लोक और परलोकमें प्रतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद स
अस्मिँ छोकेऽमु जिंमश्र परे प्रतितिष्ठति ह । का ति हि प्रतिष्ठा ?
इत्याह—चश्चर्वाव प्रतिष्ठा ।
चश्चषा हि पश्यन्समे च दुर्गे
च प्रतितिष्ठति यसात्, अतः
प्रतिष्ठा चश्चुः ॥ ३॥

जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है वह इस लोक और परलोकमे प्रतिष्ठित होता है। अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या है ! इसपर श्रुति कहती है—चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्षुसे देखकर ही पुरुष सम और विषम प्रदेशमें स्थित होता है; इसल्यिं चक्षु ही प्रतिष्ठा है।। ३।।

यो ह वै संपदं वेद स<sup>५</sup>हास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत् ॥ ४॥

जो कोई सम्पद्को जानता है उसे दैव और मानुष काम (भोग) सम्यक् प्रकारसे प्राप्त होते हैं। श्रोत्र हो सम्पद् है।। ४॥

यो ह वे संपदं वेद तसा
अस्मै देवाश्व मानुषाश्व कामाः
संपद्यन्ते ह । का तिई संपद् ?
इत्याह—श्रोत्रं वाव संपत् ।
यसाच्छोत्रेण वेदा गृह्यन्ते
तदर्शविज्ञानं च, ततः कर्माणि
क्रियन्ते, ततः कामसंपत् इत्येवं
कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्रं वाव
संपत् ॥ ४॥

जो कोई सम्पद्को जानता है उसे देव और मानुप भोग सम्यक् प्रकारसे प्राप्त होते हैं। अच्छा तो सम्पद् क्या है ? इसपर श्रुति कहती है—श्रोत्र ही सम्पद् है, क्योंकि श्रोत्रसे वेद और उनके अर्थका विशेष ज्ञान ग्रहण किये जाते हैं, फिर कर्म किये जाते हैं और तदनन्तर भोगोंकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार भोगोंकी प्राप्ति होती है। हो सम्पद् हैं॥श॥

यो ह वा आयतनं वेदायतन १ ह स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम् ॥ ५॥

जो आयतनको जानता है वह खजातीयोका आयतन ( आश्रय ) होता है। निश्चय मन ही आयतन है। ५॥

यो ह वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां भवत्याश्रयो भवती-त्यर्थः । किं तदायतनम् १ इत्याह-मनो ह वा आयतनम् । इन्द्रि-योपहतानां विषयाणां भोक्त्र-र्थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय-तनमाश्रयः; अतो मनो ह वा आयतनमित्युक्तम् ॥ ५ ॥

जो आयतनको जानता है वह खजनोंका आयतन होता है अर्थात् उनका आश्रय बन जाता है। वह आयतन क्या है ? इसपर श्रति कहती है--मन ही आयतन है। इन्द्रियोद्वारा लाये हुए एवं भोक्ताके विषयोका मन ही प्रत्ययरूप आयतन यानी आश्रय है; इसिछिये मन ही आयतन है-ऐसा कहा गया है ॥ ५ ॥

·1≯⊀0 0⊱<1·-

इन्द्रियोका विवाद

अथ ह प्राणा अह ५ श्रेयसि व्यू दिरेऽह ५ श्रेयान-रम्यह् श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥

एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) 'मै श्रेष्ठ हूँ, मै श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे ॥ ६ ॥

गुणाः सन्तः अहंश्रेयसि 'अहं तिसन्प्रयोजने च्युदिरे नाना

अथ ह प्राणा एवं यथोक्त-। एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त गुणोसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके **श्रेयानिस अहं श्रेयानिस्म' इत्ये**- | लिये 'मै श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रयोजनसे विवाद करने छगे; अर्थात् विरुद्धं चोदिर उक्तवन्तः ॥ ६॥ । बहुत-सी विरुद्ध बातें कहने छगे ॥६॥

### प्रजापातिका निर्णय

ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठ-तरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥

उन प्राणोने अपने पिता प्रजापितके पास जाकर कहा—'भगवन् ! हममे कौन श्रेष्ठ है <sup>2</sup>' प्रजापितने उनसे कहा—'तुममेसे जिसके उन्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने छगे वही तुममें श्रेष्ठ है ॥ ७॥

ते ह ते हैवं विवदमाना आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय प्रजा-पतिं पितरं जनयितारं कञ्चि-देत्योचुरुक्तवन्तः हे भगवन्को नोऽसाकं मध्ये श्रेष्ठोऽभ्यधिको गुणैः ? इत्येवं पृष्टवन्तः। तान्पि-तोवाच ह-यसिन्वो युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिदं पापि-ष्ट्रमिवातिशयेन जीवतोऽपि सम्र-त्क्रान्तप्राणं ततोऽपि पापिष्ठतर-मिवातिशयेन दृश्येत कुणपम-स्पृश्यमञ्ज्ञीच दृश्येत, स वो युष्माकं श्रेष्ठः, इत्यवीचत्काका तद्दुःखं परिजिहीर्षुः ॥ ७ ॥

इस प्रकार विवाद करते हुए वे श्रेष्ठताको विशेषरूपसे अपनी जान नेके हिये प्रजापति — अपने पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके पास जाकर बोले—'हे भगवन् ! हम सबमे कौन श्रेष्ठ है ?' अर्थात गुणोंके कारण कौन सबसे बढ़ा-चढ़ा है-ऐसा पृद्या। उनसे पिताने कहा- 'तुममेंसे जिसके उत्क्रमण करनेपर यह शरीर अतिशय पापिष्ठ-सा अर्थात जीवित रहते हुए भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त निकृष्ट-सा दिखायी दे और शवके समान अस्पृस्य एवं अपवित्र जान पड़े वही तममे श्रेष्ट है। इस प्रकार उनके दःखकी निवृत्ति चाहते हुए प्रजापतिने काकुसे अर्थात् खरभङ्ग-रूप उपायविशेषसे ] उत्तर दिया ॥७॥

### वागिन्द्रियकी परीक्षा

तथाक्तेषु पित्रा प्राणेषु— प्राणोके प्रति पिताद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर—

सा ह वागु चकाम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जोवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन परयन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्याय-न्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥

उस वाक् इन्द्रियने उक्तमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा 'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके?' [ उन्होंने कहा— ] 'जिस प्रकार गूँगेछोग विना बोछे प्राणसे प्राणन-क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते है उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे]।' ऐसा सुनकर वाक् इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया।। ८॥

सा ह वागुचकामोत्कान्त-वती। सा चोत्क्रम्य संवत्सर-मात्रं प्रोध्य स्वव्यापाराक्षिवृत्ता सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणानु-वाच—कथं केन प्रकारेणाञ्चकत शक्तवन्तो यृयं मदते मां विना जीवितुं धारियतुमात्मानिमिति, ते होचुर्यथा कला इत्यादि। कला मुका यथा लोकेऽवदन्तो वाचा जीवन्ति। कथम्? उस वाक् इन्द्रियने उत्क्रमण कर केवल एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर—अपने न्यापारसे निवृत्त रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणोसे कहा—'तुमलोग मेरे बिना कैसे—किस प्रकारसे जीवित रह सके अर्थात् अपनेको धारित रख सके वित्र उन्होंने 'जिस प्रकार गूँगे' इत्यादि उत्तर दिया। जिस प्रकार 'कलाः'—गूँगेलोग संसारमे वाणीसे विना बोले भी जीवित रहते है—किस प्रकार 'म्लार में जीवित रहते है—किस प्रकार ं—प्राणसे प्राणन

प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्रक्षुषा करते हुए, नेत्रसे से सुनते हुए अ करते हुए, ताल करते हुए जीवित प्रकार हम भी ज प्राणोमें अपनी अ प्राणे अ प्राणोमें अपनी अ प्राणोमें अ प्रणोमें अ प्राणोमें अ प्राणोमें अ प्राणोमें अ प्राणोमें अ प्राणोमे

करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान-से सुनते हुए और मनसे चिन्तन करते हुए, तारपर्य यह है कि इस प्रकार समस्त इन्द्रियोकी चेष्टाएँ करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । तब प्राणोमें अपनी अश्रेष्ठता समझकर वाक् इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्थात् वह पुनः अपने व्यापारमें प्रवृत्त

一•>५•%•्र•्द•— चक्षुकी परीक्षा

चक्षुर्होच्चकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपश्यन्तः प्राण-न्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैव्मिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ६॥

[ फिर ] चक्षुने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा—-'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?' [ उन्होंने कहा— ] 'जिस प्रकार अन्धेछोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोछते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते है उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] ।' ऐसा सुनकर चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥

श्रोत्रकी परीक्षा

श्रोत्र होच्चकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथा बिधरा अशृण्वन्तः

# प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

[तदनन्तर] श्रोत्रने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा—'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?' [उन्होंने कहा—] 'जिस प्रकार बहरे मनुष्य विना सुने प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोळते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते है उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।' यह सुनकर श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया ।। १०॥

मनकी परीक्षा

मनो हो चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मञ्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥

[ तत्पश्चात् ] मनने उक्तमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर फिर छौटकर कहा—'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?' [ उन्होने कहा—] 'जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनिक्रया करते, वाणीसे बोछते, नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए जीवित रहते है उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे]।' यह सुनकर मनने भी प्रवेश किया ॥ ११॥

समानमन्यत्, चक्षुर्होच-

क्राम श्रोत्रं होचक्राम मनो

होचकामेत्यादि । यथा प्रकार बालक 'अमना'-अप्रक्रदमना

चक्षुने उत्क्रमण किया, श्रोत्रने उत्क्रमण किया एवं मनने उत्क्रमण किया इत्यादि रोष समस्त श्रुतियोंका तात्पर्य समान है। जिस

अमनसोऽप्ररूढमनस अर्थात् जिनका मन विकसित बाला

नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है॥ ९-११॥

इत्यर्थः ॥ ९-११॥

याणाकी परीक्षा और विजय

एवं परीक्षितेषु वागादिषु— इस प्रकार वागादिकी परीक्षा हो चुकनेपर—

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पड्वी-शशङ्कर्नसंखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्त४ हाभिसमेत्यो-चुर्भगवन्नेधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२ ॥

फिर प्राणने उत्क्रमण करनेकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँघनेके कीलोको उखाड़ डाल्ता है उसी प्रकार, अन्य प्राणोको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा---'भगवन् ! आप [हमारे खामी ] रहे, आप ही हम सबमे श्रेष्ठ है, आप उत्क्रमण न करें'॥ १२॥

अथानन्तरं ह स उच्चिक्रमिषन्तुत्क्रमितु-प्राण मिच्छन्किमकरोत् ? इत्युच्यते— यथा लोके सुहयः शोभनोऽश्वः पड्वीशशङ्करूपादबन्धनकीलान् परीक्षणायारूढेन कशया सन्सं खिदेत्समुत्खनेत्समुत्पाट-येत, एवमितरान्वागादीन्प्राणा-न्समखिदत्समुद्धृतवान् । ते प्राणाः संचालिताः सन्तः

स्थातमनुत्सहमाना

खस्थाने

प्राणने उत्क्रमण करनेकी इच्छा करते हुए क्या किया <sup>2</sup> सो बतलाया जाता है—लोकमे जिस प्रकार अच्छा घोडा अपनी परीक्षाके लिये चढ़े हुए मनुष्यद्वारा चाबुकसे मारे जानेपर पैर बॉधनेके कीलोंको उखाड डालता है उसी प्रकार उसने वाक् आदि अन्य प्राणोंको उखाड़ दिया अर्थात् [ शरीरसे ] बाहर निकाल लिया।

अथ-इसके पथात् उस मुख्य

[इस प्रकार] विचलित कर दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोंमे श्थित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण अभिसमेत्य ग्रुख्यं प्राणं तमृचुः— हे भगवन्नेधि भव नः स्वामी, यसात्त्वं नोऽसाकं श्रेष्ठोऽसिः मा चासाहेहादुत्क्रमीरिति ॥ १२॥

मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे बोले—'हे भगवन्! 'एघि'—आप हमारे खामी हो, क्योंकि हम सबमें आप श्रेष्ठ है। तथा इस शरीरसे आप उक्तमण न करें'।। १२॥



## इन्द्रियोंद्वारा प्राणकी स्तुति

अथ हैनं वागुवाच यदहं विसष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसि-ष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्र-तिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हैन १ श्रोत्रमुवाच यदह १ सं-पदस्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतन-मस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥

फिर उससे वाक् इन्द्रियने कहा—'मै जो विसष्ठ हूँ सो तुम्ही विसष्ठ हो।' तदनन्तर उससे चक्षुने कहा—'मै जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्ही प्रतिष्ठा हो'।। १३॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा—'मै जो सम्पद् हूँ सो तुम्हीं सम्पद् हो।' तत्पश्चात् उससे मन बोला—'मै जो आयतन हूँ सो तुम्ही आयतन हो'॥ १४॥

अथ हैनं वागादयः प्राणस्य श्रेष्ठत्वं कार्येणापादयन्त आहु-र्घितिमव हरन्तो राज्ञे विद्याः। कथम् १ वाक् तावदुवाच—यदहं विसष्ठोऽसि, यदिति क्रिया-विशेषणम्, यद्वसिष्ठत्वगुणासीत्य-

तदनन्तर वैश्यलोग जिस प्रकार राजाको भेंट समर्पण करते हैं उसी प्रकार वागादि इन्द्रियोने अपने कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पादन करते हुए कहा । किस प्रकार कहा?—
पहले वाणी बोली—मै जो वसिष्ठ हूँ, यहाँ मूलमें 'यत्' शब्द किया- विशेषण है, अर्थात 'मैं जो वसिष्ठत्व

र्थः: त्वं तद्वसिष्टस्तेन वसिष्ट-त्वगुणेन त्वं तद्वसिष्ठोऽसि तद्गण-म्त्वमित्यर्थः । अथवा तच्छब्दो-क्रियाविशेषणमेव ऽपि त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व-गुणोऽज्ञानान्ममेति मयाभिमत इत्येतत् । तथोत्तरेषु योज्यं चक्षःश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥

गुणवाली हूँ सो तम विसष्ट हो - उस वसिष्ठत्व गुणसे तद्वसिष्ठ हो अर्थात् तुम्ही उस गुणवाले हो ।' अथवा 'तत' शब्द भी क्रियाविशेषण ही है। तब इसका यह तात्पर्य होगा कि 'तुम्हारा किया हुआ अर्थात् तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है' ऐसा मैने समझ लिया है।' इसी प्रकार आगेके चक्षः, श्रोत्र और मनके विषयमे योजना कर हेनी चाहिये ॥ १३-१४ ॥

श्रतेरिदं वची युक्तमिदं वागादिभिर्मुख्यं प्राणं प्रत्यभि-हितं यसात--

वाक् आदि इन्द्रियोद्वारा मुख्य प्राणके प्रति कहा हुआ जो यह श्रुतिका वाक्य है सो ठीक ही है, क्योकि-

न वै वाचो न चक्षूर्ष न श्रोत्राणि न मनार्-सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥ १५॥

[ छोकमें समस्त इन्द्रियोंको ] न वाक्, न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही हैं॥ १५॥

न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- इन्द्रियोको छौकिक अथवा शास्त्रज्ञ दीनि करणान्याचक्षते लौकिका पुरुष न तो वाक् कहते है और न

न वै लोके वाचो न चक्षूंषि | लोकमें इन वाक् आदि[समस्त]

आगमज्ञा वाः किं तिहें ? प्राणा इत्येवाचक्षते कथयन्ति । यसात् प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि वागा-दीनि करणजातानि भवत्यतो मुख्यं प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा-गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थमुप-संजिहीर्षति । ननु कथमिदं युक्तं चेतना-

वन्त इव पुरुषा अहंश्रेष्ठतायै
विवदन्तोऽन्योऽन्यं स्पर्धेरन्?इति।
न हि चक्षुरादीनां वाचं प्रत्याख्याय प्रत्येकं वदनं संभवतिः
तथापगमो देहात्पुनः प्रवेशो
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिवोंपपद्यते।
तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधिष्ठितत्वाद्वागादीनां चेतनावत्त्वं
तावितसद्धमागमतः। तार्किकसमयविरोध इति चेद्देह एकसि-

ननेकचेतनावच्वे, न, ईश्वरस्य

चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते है। तो फिर क्या कहते है। वस 'शाण' ऐसा ही कहते है। क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियो-द्वारा ठीक ही कहा गया है—इस प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका उपसंहार करना चाहती है।

शक्का – िकन्तु यह िकस प्रकार सम्भव है िक वागादि प्राणोंने चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी श्रेष्ठतांके लिये विवाद करते हुए एक-दूसरेसे स्पर्धा की ? क्योंिक वाक्-के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेसे किसीका भी बोलना सम्भव नहीं है और न उनका देहसे चला जाना, उसमे पुनः प्रवेश करना, ब्रह्मांके पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति करना ही सम्भव है।

समाधान—उसमें हमारा यह कयन है कि अग्नि आदि चेतन देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो शास्त्रसे ही सिद्ध है । यदि कहो कि इस प्रकार एक ही देहमे अनेक चेतनावानोके रहनेसे तार्किको-के मतसे विरोध होगा—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि

निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात् । ये तावदीश्वरमभ्यपगच्छन्ति तार्कि-कास्ते मनआदिकार्यकरणाना-**माध्यात्मिकानां** बाह्यानां च पृथिच्यादीनामीश्वराधिष्ठिताना-मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति रथादिवत्। न चास्माभिरग्न्याद्या-श्चेतनावत्योऽपि देवता अध्यात्मं भोक्त्रयोऽभ्युपगम्यन्तेः किं तर्हि ? कार्यकरणवतीनां हि प्राणैकदेवताभेदानामध्यात्माधि-भृताधिदैवभेदकोटिविकल्पाना-मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो-ऽभ्युपगम्यते, स ह्यकरणः "अपाणिपादो जवनो ग्रेहीता पञ्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः" ( श्वे० उ० ३ । १९ ) इत्यादि-मन्त्रवर्णात्। ''हिरण्यगर्भं पञ्यत जायमानम्" (श्वे० उ०४ । १२)। ''हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्'' (श्वे० उ०३।४) इत्यादि च श्वेताश्वतरीयाः पठन्ति ।

उन्होने ईश्वरकी निमित्तकारणता खीकार की है। तार्किकलोग जो ईश्वरको खीकार करते है तो वे रथ आदिके समान ईश्वरसे अधिष्ठित हए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत एवं इन्द्रियोकी तथा पृथिवी आदि बाह्य पदार्थोंकी नियत प्रवृत्ति मानते हैं। तथा हमलोग तो अग्नि आदि चेतन देवताओंको भी ( शरीरान्तर्वर्ती ) भोक्ता मानते । तो क्या मानते है 2--हम तो अध्यात्म-अधिभूत और अधिदैवभेदसे करोड़ों विकल्पोवाली एकमात्र प्राणदेवताकी भेदखरूप देहेन्द्रियवती देवताओंका ईश्वरको अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता मानते है, क्योंकि वह (ईश्वर) अकरण ( इन्द्रियादिरहित ) है । जैसा कि ''वह बिना हाथ-पाँवके ही वेगवान् और प्रहण करनेवाला है तथा बिना नेत्रवाला होकर भी देखता है और कर्णहीन होनेपर भी सनता है" इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है। इसके सिवा श्वेताश्वतर शाखावालो का यह भी पाठ है कि—''उत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भको देखों" तथा ''पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया'' इत्यादि ।

भोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे तदिलक्षणो जीव इति वश्यामः। वागादीनां चेह संवादो कल्पितो विदुषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राण-श्रेष्ठतानिर्घारणार्थम् ; यथा लोके पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठतायै विवद्मानाः कश्चिद्गणविशेषाभिइं पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गणैः ? इति तेनोक्ता एकैकश्येनादः कार्यं साधयित्रम्यच्छत्, येनादः कार्य साध्यते स वः श्रेष्टः, इत्य-क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आत्मनो-ऽन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्तिः तथेमं संव्यवहारं वागादिष कल्पितवती श्रुतिः, कथं नाम विद्वान्वागादीनामेकैकस्याभावे-जिप जीवनं दृष्टं न तु प्राणस्येति

[ इस शरीरमें ] उन ईश्वर और देवताओसे विलक्षण कर्मफलसे सम्बन्ध रखनेवाटा जीव भोक्ता है-ऐसा हम (आगे) कहेगे। वागादिका संवाद तो यहाँ उपासकके प्रति अन्वय एवं व्यतिरेक्से प्राणकी श्रेष्रताका निर्णय करानेके हिये कल्पित किया गया है। जिस प्रकार लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्टताके लिये एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि 'हममें गुणोकी दृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है ?' और उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यको सिद्ध करनेके छिये तम एक-एक करके उद्योग करो: जिससे कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममे श्रेष्ठ हैं' उसी प्रकार उद्योग करके अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका निर्णय करते है--उसी प्रकार श्रतिने वागादिमें इस व्यवहारकी कल्पना की है, जिससे कि 'वागादि-मेसे एक-एकके अभावमें भी जीवन देखा गया है किन्तु प्राणके अभावमे नहीं देखा गया' ऐसा देखकर उपासक किसी प्रकार प्राणकी तथा च श्रुतिः कौषीतिकनाम्ः "जीवित वागपेतो मूकान्हि
पश्यामो जीवित चक्षुरपेतोऽन्धान्हि पश्यामो जीवित श्रोत्रापेतो बिधरान्हि पश्यामो
जीवित मनोऽपेतो बालान्हि
पश्यामो जीवित बाहुन्छिनो
जीवत्युरुन्छिनः" (कौ० उ०
३।३) इत्याद्या ॥१५॥

ऐसी ही कौषीतिक ब्राह्मणोपनिषद्की श्रुति भी है—''मनुष्य
बिना वाणीके जीवित रहता है,
क्योंकि हम गूँगोको देखते है; नेत्रके
बिना जीवित रहता है, क्योंकि
हम अन्धोंको देखते है; श्रोत्रके
बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम
बहरोंको देखते है; मनके बिना
जीवित रहता है, क्योंकि हम
बालकोको देखते है तथा भुजा
कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु
( जाँघ ) कट जानेपर जीवित
रहता है' इत्यादि॥१५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



# दितीय खण्ड

### <del>ः</del>€्रिश्<del>ञी∙</del> प्राणका अचनिर्देश

स होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किञ्चिदिद-भा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भव-तीति ॥ १॥

उसने कहा—'मेरा अन क्या होगा 2' तब वागादिने कहा—'कुत्तों और पक्षियोंसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब तुम्हारा अन्न है]', सो यह सब अन (प्राण)का अन्न है।'अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है।।१॥

स होवाच ग्रुख्यः प्राणः किं
मेऽन्नं भविष्यतीति । ग्रुख्यं
प्राणं प्रष्टारमिव कल्पयित्वा
वागादीन्प्रतिवक्तृनिव कल्पयन्ती
श्रुतिराह—यदिदं लोकेऽन्नजातं
प्रसिद्धमाश्वभ्यः श्वभिः सहा शकुनिभ्यः सह शकुनिभिः सर्वप्राणिनां यदन्नं तत्त्वान्नमिति
होचुर्वागादय इति । प्राणस्य सर्वमन्नं प्राणोऽत्ता सर्वस्यान्नस्येत्येवं प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायिकारूपाद्यावृत्य स्वेन श्रुतिरूपे-

उस मुख्य प्राणने कहा—'मेरा अन्न क्या होगा?' [इस प्रकार] मुख्य प्राणको मानो प्रश्नकर्ता बनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा कल्पित करती हुई श्रुति कहती है—'इस छोकमें कुत्तोंके सहित और पक्षियोंके सहित सम्पूर्ण प्राणियोंका यह जो कुछ अन प्रसिद्ध है वही तेरा अन्न है' ऐसा वागादिने कहा। इस प्रकार सन्न कुछ प्राणका अन्न हैं और प्राण इस अन्नका मोक्ता है—इस बातको समझानेके छिये कल्पित आख्यायिकारूपसे निवृत्त हो प्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता

णाह—तद्वा एतद्यत्किश्चिक्षोके प्राणिभिरत्नमद्यतेऽनस्य प्राणस्य तदन्नं प्राणेनैव तदद्यत इत्यर्थः। सर्वप्रकारचेष्टाच्याप्तिगुणप्रदर्शना-र्थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्षं नाम। प्राद्यपसर्गपूर्वत्वे हि विशेषगति-रेव स्यात्। तथा च सर्वाना-नामचुर्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं नामान इति सर्वान्नानामचुः साक्षादिभधानम्।

न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण-विदि प्राणोऽहमस्मि सर्वभूतस्थः सर्वान्नानामत्तेतिः, तस्मिन्नेवंविदि ह वै किश्चन किश्चिद्पि प्राणि-भिराद्यं सर्वेरनन्नमनाद्यं न भवति सर्वमेवंविद्यन्नं भवतीत्यर्थः; है—'यह जो कुछ अन्न इस छोकमें प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह अन--प्राणका ही अन है; अर्थात् वह प्राणसे ही भक्षित होता है।' सब प्रकारकी चेष्टामे प्राणका व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करनेके लिये उसका'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है**.** क्योंकि 'प्र' आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने-पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती है। \* इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको मक्षण करनेवाले प्राणका नाम प्रहण किया गया है अतः उसका 'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात् यह सर्वानभक्षी प्राणका साक्षात् नाम है।

इस प्रकार जाननेवाले—उपर्युक्त प्राणवेत्ताके लिये, अर्थात् जो यह जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोमें स्थित सारे अन्नोंका मोक्ता प्राण हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त प्राणियोद्वारा मक्षित होनेवाला कोई भी अन्न, अमक्ष्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जाननेवालेके लिये सभी अन्न है,

<sup>\* &#</sup>x27;अन प्राणने' इस धातुपाठके अनुसार 'अन' शब्द गतिशीलका बाचक है। उसके पहले प्र, अप, उत्+आ, वि+आ इन उपसर्गोंके तथा 'सम' शब्दके लगनेसे क्रमशः प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द सिद्ध होते है। इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही बोतित होता है।

प्राणभूतत्वाद्विदुषः । ''प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति" ( बृ॰ १।५।२३) इत्युपक्रम्य ''एवं-े विदो ह वा उदेति सूर्य एवंवि-द्यस्तमेति" इति श्रुत्यन्तरात् ॥१॥ [ऐसा उपसंहार किया गया है ]॥१॥

क्योंकि वह विद्वान् प्राणसक्रप हो जाता है; जैसा कि एक दूसरी श्रुतिमे भी ''प्राणसे ही यह सूर्य उदित होता है और प्राणमे ही अस्त होता है" ऐसा उपक्रम कर ''इस प्रकार जाननेवाछेसे ही सूर्य उदित होता है और ऐसा जाननेवालेमें ही अस्त हो जाता है"

--

प्राणका वस्त्रानिर्देश

स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचुस्तसाद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्भिः परि-द्घति लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २ ॥

उसने कहा---'मेरा वस्न क्या होगा ?' तब वागादि बोले-'जल'। इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात् इसका जलसे आच्छादन करते है। [ऐसा करनेसे] वह वस्त्र प्राप्त करनेवाला और अनग्न होता है ॥ २ ॥

स होवाच पुनः प्राणः, पूर्व-वदेव कल्पना, किं मे वासो भवि-ष्यति ? इतिः आप इति होचुर्वा-गादयः । यसात्प्राणस्य वास आपः, तसाद्वा एतदशिष्यन्तो मोध्यमाणा भुक्तवन्तश्च ब्राह्मणा विद्वांस एतत्कुर्वन्ति, किम् ? अद्भिर्वासस्थानीयाभिः पुरस्ता-

उस प्राणने फिर कहा-यह कल्पना भी पहलेहीके समान है-'मेरा वस्त्र क्या होगा ?' इसपर वागादिने कहा-- 'जल'। क्योकि जल प्राणका वस्न है इसीसे भोजन करनेवाले विद्वान् यह करते हैं; क्या करते हैं ! भोजनके पूर्व और पश्चात वे वस्त्रस्थानीय जलसे द्धोजनात्पूर्वग्रपरिष्टाच मोजनादृष्वं च परिद्धति परिधानं
कुर्वन्ति ग्रुष्टयस्य प्राणस्य ।
लम्भको लम्भनशीलो वासो ह
मवति, वाससो लब्धेव भवतीत्यर्थः । अनम्रो ह भवति,
वाससो लम्भकत्वेनार्थसिद्धैवानमतित्यनम्रो ह भवतीत्युत्तरीयवान्
भवतीत्येतत् ।

भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च य-दाचमनं शुद्धचर्थं विज्ञातं तसिन् प्राणस्य वास इति दर्शनमात्र-मिह विधीयते । अद्भिः परिदध-नाचमनान्तरम् । प्राणिभिरद्यमानमन्नं प्राणस्येति दर्शनमात्रम्, तद्वत् । किं मेऽन्नं किं मे वास इत्यादि-प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वातः यद्याचमनमपूर्व तादर्थ्येन क्रियेत मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन)
करते हैं । [ऐसा करनेसे ] वह
छम्भुक—वस्त्रोंका छम्भनशील
अर्थात् वस्त्रोंको प्राप्त करनेवाला ही
होता है और अनग्न होता है।
वस्त्रोंको प्राप्त करनेवाला होनेसे
अनग्नता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः
अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह
है कि उत्तरीय वस्नवान् होता है।

भोजन आरम्भ करनेवाले और भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन शुद्धिके लिये विदित है उसमें 'यह प्राणका वस्त्र है' ऐसी दृष्टिमात्रका विधान किया गया है। 'जलसे परिधान करता है' ऐसा कहकर किसी अन्य आचमनका विधान नहीं किया गया । जिस प्रकार लौकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने-वाला अन्न प्राणका है--यहाँ जिस तरह केवल दृष्टिमात्रका विधान किया गया है उसी तरह इसे समझना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन क्या है ?' 'मेरा वस्न क्या है ?' इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों समान है। यदि [इस श्रुतिके अनुसार | प्राणके लिये अपूर्व-नवीन आचमनका विधान मान

तदा क्रम्याद्यन्नमि प्राणस्येति
भक्ष्यत्वेन विहितं स्यात् । तुल्ययोर्विज्ञानार्थयोः प्रश्नप्रतिवचनयोः प्रकरणस्य विज्ञानार्थत्वादर्धजरतीयो न्यायो न युक्तः
कल्पयितुम् ।

यत्तु प्रसिद्धमाचमनं प्राय-त्यार्थं प्राणस्यानमतार्थं च न भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा-चमनमुभयार्थं ब्रूमः; किं तर्हि ? प्रायत्यार्थाचमनसाधनभृता आ-पः प्राणस्य वास इति दर्शनं चोद्यत इति ब्रूमः। तत्राचमन-स्रोभयार्थत्वप्रसङ्घदोषचोदनान्-वासोऽर्थ एवाचमने तद्दर्शनं

लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका भी प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा जायगा। इस प्रकार समानरूपसे विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोका यह प्रकरण विज्ञानार्थक होनेके कारण यहाँ अर्धजरतीय न्यायकी कल्पना करना उचित नहीं है।

तथा ऐसा जो कहा जाता है कि 'श्रद्धिके लिये किया जानेवाला प्रसिद्ध आचमन प्राणकी अनग्नताके लिये नहीं हो सकता' उसके विषयमें हमे यह कहना है कि इस प्रकार हम आचमनको दोनो प्रयोजनोके लिये नहीं बतलाते । तो फिर क्या कहते है ?--हमारा कथन तो यह है कि ग्रुद्धिके छिये किये जानेवाले आचमनका साधनभूत जल प्राणका वस्र है--ऐसी दृष्टिका विधान किया गया है। उसमें आचमनके उभयार्थत्वप्रसङ्घ दोषकी राङ्का करना उचित नहीं है। यदि कही कि 'ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित होता जब कि आचमन प्राणके वस्रके लिये ही किया जाता'--तो

<sup>#</sup> यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और आधी बूढी है तो इसे अर्धजरतीय न्याय कहते है । अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि अन्नोमे तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है किन्तु आचमन नवीन विहित है ।

नः वासोज्ञानार्थवाक्ये वासोऽ-। यह ठीक नहीं; क्योंकि वस्नदृष्टिके र्थापूर्वाचमनविधाने तत्रानय-तार्थत्वदृष्टिविधाने च भेदः । आचमनस्य तदर्थत्वम-न्यार्थत्वं चेति प्रमाणाभावात्।।२।। है ॥ २ ॥

लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें वस्नके लिये नवीन आचमनका विधान और उसमे अनम्रतार्थत्व दृष्टिका विधान माननेसे वाक्यभेदरूप दोप होगा. क्योंकि आचमनके वासोऽर्थत्व और किसी अन्यार्थत्वमें कोई प्रमाण नही

प्राणविद्याकी स्ताति

तदेतत्प्राणदर्शनं स्तूयतेः उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति म् १ की जाती हैः; किस प्रकार ? कथम् ?

तद्धैतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये दैयाघपद्या-योक्त्वोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे व्यूयाज्जायेरन्नेवा-स्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति॥ ३॥

उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबाछने वैयाप्रपद्य गो-श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा-'यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आवेंगे ॥ ३ ॥

तद्वैतत्त्राणद्रश्नं सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये नाम्ना वैया-घ्रपद्याय च्याघ्रपदोऽपत्यं वैया-घ्रपद्यस्तस्मै गोश्रुत्याख्यायो-<del>य</del>त्वोत्राचान्यदपि वक्ष्यमाणं वचः । किं तदुवाच ? इत्याह--यद्यपि शुष्काय स्थाणव एतद-

उस इस प्राणद्रशनको सत्यकाम जाबारुने गोश्रुतिनामक वैयाघ्रपद्यसे ---व्याव्रपदके पुत्रको वैयाव्रपद्य कहते है, उस गोश्रुति नामवाहेसे कहकर और भी आगे कहा जानेवाला वचन कहा। उसने क्या कहा? सो बतलाते है--यदि प्राणवेत्ता पुरुष इस दर्शनको ग्रुष्क स्थाणुके प्रति

र्शनं ब्रूयात्प्राणविज्ञायेरन्तुत्पद्ये- कहे तो उस स्थाणुमें शाखाएँ उत्पन्न रन्नेवास्मिन्स्थाणौ शाखाः प्ररो- हो जायँ और पत्ते निकल आवें; हेयुश्च पलाशानि पत्राणि । कि.सु यदि जीवित पुरुषसे कहे, तब तो जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति ॥ ३॥ कहना ही क्या है १॥ ३॥

<del>- १६ - २५ - ३५ -</del> मन्थकर्म

यथोक्तप्राणदर्शनविद इदं उपर्युक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके छिये इस मन्थनामक कर्मका आरम्भ मन्थारुयं कर्मारभ्यते— किया जाता है—

अथ यदि महज्जिगिमषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्या रात्रौ सर्वौषधस्य मन्थं दिधमधुनोरुपमध्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात-मवनयेत् ॥ ४ ॥

अत्र यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दिध और मधुसम्बन्धी मन्थका मन्थन कर 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाहा' ऐसा कहते हुए अग्निमे घृतका हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डाल्टना चाहिये॥ ४॥

अथानन्तरं यदि महन्महत्त्वं ज्ञाजिगमिषेद्गन्तुमिच्छेन्महत्त्वं प्राप्तुं यदि कामयेतेत्यर्थः, तस्येदं कर्म विधीयते । महत्त्वे हि सति श्रीरुपनमते । श्रीमतो ह्यर्थप्राप्तं धर्म ततः कर्मानुष्ठानं ततश्र

अब इसके पश्चात् यदि वह महत् यानी महत्त्वको प्राप्त होना चाहे अर्थात् महत्त्वप्राप्तिकी कामना रखता हो तो उसके लिये इस कर्मका विधान किया जाता है, क्योंकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी समीप आती है, क्योंकि श्रीमान्को धन तो खतः प्राप्त होता ही है, उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं प्रतिपत्स्यत इत्येतत्प्रयोजनम्भररीकृत्य महत्त्वप्रेप्सोरिदं कर्म न
विषयोपभोगकामस्य । तस्यायं
कालादिविधिरुच्यते—

अमावास्यायां दीक्षित्वा दीक्षित इव भूमिशयनादि नियमं कत्वा तपोरूपं सत्यवचनं ब्रह्म-चर्यमित्यादिधर्मवानभृत्वेत्यर्थः । न पुनदें क्षमेव कर्मजातं सर्वम्रपा-दत्ते, अतद्विकारत्वानमन्थाख्य-कर्मणः । "उपसद्धती" (बृ० उ० ६।३।१) इति-श्रुत्यन्तरात्पयोमात्रभक्षणं श्चद्धिकारणं तप उपादत्ते । पौ-र्णमास्यां रात्रौ कर्मारमते। सर्वौ-षधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां यावच्छक्त्यरपमरपशुपादाय त-द्वितुषीकृत्याममेव पिष्टं दधि-मधुनोरौदुम्बरे कंसाकारे चम-

देवयान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त होना सम्भव है—इस उद्देश्यको छक्ष्यमें रखकर ही महत्त्वप्राप्तिकी इच्छावाछेके छिये—विषयोपभोगको कामनावाछेके छिये नही—यह कर्म आरम्भ किया जाता है । उसकी यह काछादि विधि कही जाती है—

अमावास्याके दिन दोक्षित हो-दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन आदि नियम कर अर्थात् तपःखरूप सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्मवाला होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म-का आरम्भ करता है। [ इस कर्ममें दीक्षित होनेवाला पुरुष विक्षा-सम्बन्धी [ मौञ्जीबन्धनादि ] समस्त कर्मोका ग्रहण नही करता, क्योंकि यह मन्थाख्य कर्म किसी अन्य कर्मका विकार नहीं है। ''उपसङ्जी भूत्वा" ऐसी अन्य श्रति होनेके कारण वह शुद्धिका कारणभूत पयोभक्षणमात्र तप स्वीकार करता है। सर्वीषध अर्थात् यथाशक्ति प्राम्य और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा-थोडा भाग छेकर उन्हें तुषरहित कर उसकी कची पिट्टीको एक अन्य श्रुतिके अनुसार दही और मधुके सहित कंसाकार अथवा चमसाकार

साकारे वा पात्रे श्रुत्यन्तरात्प्रक्षिप्योपमथ्याग्रतः स्थापियत्वा
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रावावसथ्य आज्यस्यावापस्थाने
हृत्वा सुवसंलग्नं मन्थे संपातमवनयेत्संस्रवमधः पातयेत् ॥४॥

गूलरके पात्रमे डालकर उसका मन्थन कर उसे अपने आगे रख 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाहा' ऐसा कहते हुए आवसध्याग्निमें आवापस्थानमे घृतकी आहुति दे और सुवमे लगे हुए अवशिष्ट हविको मन्थमें डाल दे अर्थात् उस घृतकी धाराको मन्थमें गिग दे॥ ४॥

**~&**~&⊗~&>

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातम-वनयेत्प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात-मवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातम-वनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात-मवनयेत् ॥ ५॥

[ इसी प्रकार ] 'विसष्ठाय खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्नाव डाले; 'प्रतिष्ठाये खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्नाव डाले; 'संपदे खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्नाव डाले तथा 'आयतनाय खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्नाव डाले ॥ ५॥

समानमन्यत्, विसिष्ठाय प्रतिष्ठाये संपद् आयतनाय स्त्रा-हेति प्रत्येकं तथेव संपातमवन-येद्धुत्वा ॥ ५॥

रोष अर्थ पूर्ववत् है; 'वसिष्ठाय, प्रतिष्ठाये, संपदे तथा आयतनाय खाहा' ऐसा कहते हुए प्रत्येक मन्त्र-के अनन्तर आहुति देकर उसी प्रकार घृतका स्नाव [मन्थमें] डाले।। ५॥ अथ प्रतिसृप्याञ्चलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामा-स्यमा हि ते सर्विमिद्दस हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः स मा ज्येष्ठचद्श्रेष्ठचद्रराज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद्दस् सर्वमसानीति ॥ ६॥

तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अञ्चलिमें ले वह 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करें। [अमो नामासि आदि मन्त्रका अर्थ—] हे मन्य ! त् 'अम' नामवाला है, क्योंिक यह सारा जगत् [अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह त् ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा (दीप्तिमान्) और सबका अधिपति है। वह त् मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा। मै ही यह सर्वरूप हो जाऊँ॥ ६॥

अथ प्रतिसृप्याग्नेरीषदपस्-त्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपतीमं मन्त्रम्-अमो नामास्यमा हि ते। अम इति प्राणस्य नाम, अनेन हि प्राणः प्राणिति देह इत्यतो मन्थद्रव्यं प्राणस्या-न्नत्वात्प्राणत्वेन स्त्यतेऽमो ना-मासीति । कुतः ? यतोऽमा सह हि यसात्ते तव प्राणभूतस्य सर्व समस्तं जगदिदमतः स हि प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च । अत एव च राजा दीप्तिमानधि-पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वेख । मामपि मन्थः प्राणो स मा

फिर प्रतिसर्पण कर-अग्निसे हटकर मन्थको अञ्जलिमें रख इस मन्त्रको जपता है—'अमो नामासि अमा हि ते' इत्यादि। 'अम' यह प्राणका नाम है, अनके कारण ही प्राण शरीरमे प्राणनिक्रया करता है: इसीसे मन्थद्र ज्य प्राणका अन होनेके कारण 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत होता है। त् क्यों 'अम' नामवाला है ?--क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ ही यह सारा जगत् है; अतः [त् ] प्राणभूत मन्थ ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इसीसे त्राजा-दिप्तिमान् अधिष्ठान और अधिपति—सबका होकर पालन करनेवाला है।

ज्येष्ठयादिगुणपूरामात्मनो गम-यत्वहमेवेदं सर्वं जगदसानि भवानि प्राणवत् । इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

मन्थरूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठस्व आदि गुणसमूहको प्राप्त करावे । प्राणके समान मैं भी यह सम्पूर्ण जगत्खरूप हो जाऊँ । 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्तिके छिये है ॥ ६ ॥

**→€€€€€** 

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति।तत्सवितुर्वृणी-मह इत्याचामति। वयं देवस्य भोजनिमत्याचामति। श्रेष्ठ सर्वधातमिन्याचामति। तुरं भगस्य धीमहीति सर्वं पिबति। निर्णिज्य क सं चमसं वा पश्चादग्नेः संविद्याति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः। स यदि स्त्रियं प्रयेत्समृद्धं कर्मेति विद्यात्॥ ७॥

फिर वह इस ऋचासे \* पादशः [उस मन्थका] मक्षण करता है। 'तत्सिवतुर्वृणीमहे' ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'वयं देवस्य भोजनम्' ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठ सर्वधातमम्' ऐसा कहकर भोजन करता है; तथा 'तुरं भगस्य धीमहि' ऐसा कहकर कंस (कटोरे) या चमस (चम्मच) को धोकर सारा मन्थलेप पी जाता है। तत्पश्चात् वह अग्निके पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल (पिवत्र यज्ञभूमि) पर वाणीका संयम कर [अनिष्ठ खप्तदर्शनसे] अभिभूत न होता हुआ शयन करता है। उस समय यदि वह [स्वप्तमें] स्त्रीको देखे तो ऐसा समझे कि कर्म सफल हो गया।। ७।।

अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य- इसके अनन्तर वह इस कही जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन माणयर्चा पच्छः पादश आचा- — भक्षण करता है; अर्थात् इस

<sup>\*</sup> इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार है—'हम प्रकाशमान सविताके उस सर्वेविषयक श्रेष्ठतम भोजनकी प्रार्थना करते है और शीघ्र ही सविता देवताके खरूपका ध्यान करते है।'

मति भक्षयति मन्त्रस्यैकैकेन पादे-नैकैकं ग्रासं भक्षयति । तद्धोजनं सवितुः सर्वस्य प्रसवितः, प्राणमादित्यं चैकीकृत्योच्यते. आदित्यस्य वृणीमहे प्रार्थयेमहि मन्थरूपम् । येनान्नेन सावित्रेण भोजनेनोपभ्रक्तेन वयं सवित-स्वरूपापना भवेमेत्यभित्रायः । देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब-न्धः । श्रेष्ठं प्रशस्यतमं सर्वान्ने स्यः सर्वधातमं सर्वस्य जगतो धार-यित्तममतिशयेन विधाततम-मिति वा । सर्वथा भोजनविशे-षणम् । तुरं त्वरं तूर्णं शीघ्रमि-त्येतत् । भगस्य देवस्य सवितुः स्वरूपमिति शेषः धीमहि चिन्तयेमहि विशिष्टमोजनेन संस्कृताः ग्रद्धात्मानः इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य श्रियः कारणं महत्त्वं प्राप्तं कर्म

मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक प्रास भक्षण करता है। हम सविता —सबका प्रसव करनेवाले आदित्य-के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना करते है-यहाँ प्राण और आदित्य-को एक मानकर ऐसा कहा गया है---जिस अन्न अर्थात सविता देवतासे **ਤ**ਧਮੀग किये हूए भोजनद्वारा सूर्यखरूपको हम प्राप्त होगे--ऐसा इसका अभिप्राय है। 'देवस्य सवितः' इस प्रकार 'देवस्य' पदका पहले सिवितः पद ो से सम्बन्ध है। श्रेष्ठ-समस्त अनोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सर्व-धातमम्'-समस्त जगत्के उत्कृष्ट धारयिता अथवा सम्पूर्ण जगत्के अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता ) - इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया जाय । यह सर्वथा भोजनका विशेषण है । हम तुर—त्वर—तुर्ण अर्थात् शीव ही भग-सविता देवताके खरूपका — 'खरूप' शब्द यहाँ शेष है-अर्थात् यह ऊपरसे लाना पड़ता है । ध्यान—चिन्तन करते है; तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित होकर हम उसके खरूपका ध्यान करते हैं। अथवा भग यानी श्रीके कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके

कृतवन्तो वयं तद्धीमहि चिन्त-येमहीति सर्वं च मन्थलेपं पिनति निर्णिज्य प्रक्षाल्य कंसं कंसाकारं चमसं चमसाकारं वौदुम्बरं पात्रम् ।

पीत्वाचम्य पश्चादग्नेः प्राक्शिराः संविश्वति चर्मणि वाजिने
स्थण्डिले केवलायां वा भूमौ,
वाचंयमो वाग्यतः सिन्नत्यर्थः,
अप्रसाहो न प्रसद्यते नामिभूयते
स्त्र्याद्यनिष्टस्वप्रदर्शनेन यथा
तथा संयतिचत्तः सिन्नत्यर्थः,
स एवंभूतो यदि स्त्रियं पश्येत्स्वमेषु तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं
कर्मेति ॥ ७॥

िंथे कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान
—िचन्तन करते हैं। ऐसा कहकर
कंस—कंसाकार अथवा चमस—
चमसाकार गूलरके पात्रको धोकर
सारे मन्थलेपको पी जाता है।

मन्यलेपको पीकर आचमन करनेके अनन्तर अग्निके पीछे चर्म—
[ मृगादिकी ] खालपर अथवा स्थण्डिल—केवल भूमिपर ही पूर्वकी ओर शिर करके वाचंयम अर्थात् संयतवाक् होकर तथा अप्रसाह यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर कि जिससे स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्नके देखनेसे विकृत न हो जाय सो जाता है। ऐसी अवस्थामें यदि वह स्वप्नमें स्त्रीको देखे तो यह समझे कि मेरा यह कमें समृद्ध हो गया॥ ७॥

तदेष रलोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रिय स्वप्नेषु परयति समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिद्शीने तस्मि-न्स्वप्ननिद्शीने ॥ ८॥

इस विषयमे यह रुलेक है—जिस समय काम्यकर्मों में खप्तमें स्त्रीको देखे तो उस खप्तदर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८॥

तदेतसिन्नर्थ एष श्लोको उस इसी अर्थमें यह श्लोक— मन्त्रोऽपि भवति । यदा कर्मसु मन्त्र भी है । जब कि काम्य— काम्येषु कामार्थेषु स्त्रियं स्त्रमेषु स्त्रमदर्शनेषु स्त्रमकालेषु वा प्रयति समृद्धिं तत्र जानीयात्। कर्मणां फलनिष्पत्तिर्भविष्यतीति जानीयादित्यर्थः । तस्मिन् स्त्र्यादिप्रशस्तस्त्रमदर्शने सती-त्यभिष्रायः। द्विरुक्तिः कर्म-समाप्त्यर्था।। ८॥

कामनाओं के लिये किये हुए कर्मों में खप्तमें—खप्तदर्शनमें अथवा खप्त-कालमें खीं को देखे तो उसमें समृद्धि समझे; अर्थात् उन कर्मों का फल प्राप्त होगा—ऐसा जाने । तात्पर्य यह है कि उस खी आदि प्रशस्त खप्तदर्शनके होनेपर [कर्मकी सफलता समझे]। 'तस्मिन्खप्त-निदर्शने तस्मिन्खप्तनिदर्शने' यह द्विरुक्ति कर्मकी समाप्तिके लिये है॥८॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥



# हतांय खण्ड

पाञ्चालोंकी सभामें खेतकेत्

गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोर्ध्र-म्रक्षूणामित्यत आख्यायिकार-भ्यते-

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ताः संसार- । मुमुक्षु पुरुषोके वैराग्यके लिये ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त संसारकी गतियोंका वर्णन करना चाहिये---इसीलिये यह आख्यायिका आरम्भ की जाती है---

श्वेतकेतुर्होरुणेयः पञ्चालाना समितिमेयाय त इ प्रवाहणो जैवलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि भगव इति ॥ १॥

आरुणिका पुत्र इवेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोकी सभामें आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--'हे कुमार! क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है ?' इसपर उसने कहा-- 'हाँ, भगवन् !' ॥ १ ॥

क्वेतकेतुर्नामतः, ह इत्यै-तिह्यार्थः, अरुणस्यापत्यमारुणि-स्तस्यापत्यमारुणेयः पश्चालानां जनपदानां समितिं सभा-मेयायाजगाम । तमागतवन्तं ह प्रवाहणो नामतो जीव-लखापत्यं जैवलिरुवाचोक्तवान्। हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्व-शिषत्पिता ? किमनुशिष्टस्त्वं

इवेतकेत नामवाला—'ह' यह निपात ऐतिहाके छिये है-अरुणके पुत्रको आरुणि कहते हैं उसका पुत्र आरुणेय पञ्चाल देशके लोगोंकी सभामे आया । उस आये हुएसे प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र जैविं ने कहा—'हे कमार! क्या पिताने तुझे अनुशासित (शिक्षित) किया है ?' अर्थात् 'क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है ?' ऐसा कहे पित्रेत्यर्थः । इत्युक्तः स आह— अतु हि अनुशिष्टोऽसि भगव इति स्चयन्नाह ॥ १॥

जानेपर उसने कहा—'हाँ, भगवन् ! मै अनुशासित किया गया हूँ'— इस प्रकार सूचित करते हुए उसने उत्तर दिया ॥ १॥



प्रवाहणके प्रश्न

तं होत्राच यग्रजुशिष्टोऽसि, उसने उससे कहा — 'यदि तुझे शिक्षा दी गयी है तो —

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव इति ॥ २ ॥

'क्या तुझे माछम है कि इस छोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती है ?' [ इवेतकेतु — ] 'भगवन् ! नही ।' [ प्रवाहण — ] 'क्या त् जानता है कि वह फिर इस छोकमें कैसे आती है ?' [ क्षेतकेतु — ] 'नही, भगवन् !' [ प्रवाहण — ] 'देवयान और पितृयाण — इन दोने। मार्गोका पारस्परिक वियोगस्थान तुझे माछम है ?' [श्वेतकेतु — ]'नही भगवन् !'।।२॥

वेत्थ यदितोऽसाल्लोकादिध ऊर्ध्व यत्प्रजाः प्रयन्ति यद्गच्छन्ति, तित्क जानीषे श्वत्यर्थः । न भगव इत्याहेतरः, न जानेऽहं तद्यतप्ट-च्छिसि । एवं तिहः, वेत्थ जानीषे यथा येन प्रकारेण पुनरावर्तन्त इति ? न भगव इति प्रत्याह । 'क्या तू जानता है कि यहाँ से —इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती है ? तात्पर्य यह है कि क्या तुझे इसका पता है ?' इसपर दूसरे ( श्वेतकेतु ) ने कहा—'भगवन् ! नहीं; आप जो कुछ पूछते है वह मै नही जानता।' 'अच्छा तो, जिस तरह वह इस लोकमें आती है वह क्या तुझे माल्यम है ?' इसपर उसने उत्तर दिया—'भगवन्! नहीं।' 'क्या वेत्थ पथोर्मार्गयोः सहप्रयाण-योर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना व्यावर्तनमितरेतर-वियोगस्थानं सह गच्छताम् १ इत्यर्थः । न भगव इति ॥ २ ॥

तुझे साथ-साथ जानेवाछे देवयान और पितृयाग इन दोनों मार्गोकी व्यावर्तना—व्यावर्तन अर्थात् इनपर साथ-साथ जानेवाछे पुरुषोंके परस्पर वियोगस्थानका पता है ?' 'मगवन् ! नहीं' ॥ २॥

### 

वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति १ न भगव इति।वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापःपुरुषवचसो भवन्तीति १ नैव भगव इति ॥ ३ ॥

[प्रवाहण—] 'तुझे माछम है, यह पितृछोक भरता क्यों नहीं है ''
[ श्वेतकेतु—] 'भगवन् ! नहीं ।' [ प्रवाहण—] 'क्या त जानता है कि
पाँचवी आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप (सोमघृतादि रस) 'पुरुप'
संज्ञाको कैसे प्राप्त होते है ?' [ श्वेतकेतु—] 'नहीं, भगवन् ! नहीं ।। ३ ॥

वेत्थ यथासौ लोकः पितृ-सम्बन्धी—यं प्राप्य पुनरावर्तन्ते, बहुभिः प्रयद्भिरपि येन कारणेन न सम्पूर्यत इति १ न भगव इति प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण पश्चम्यां पश्चसं ख्याकायामाहुतौ हुतायामाहुतिनिर्वृत्ता आहुति-साधनाश्चापः पुरुषवचसः पुरुष इत्येवं वचोऽभिधानं यासां हूय-

'क्या त् जानता है कि यह पितृगणसम्बन्धी लोक, जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते है, बहुतों के जानेपर भी किस कारणसे नहीं भरता ?' 'भगवन्! नहीं' ऐसा उसने उत्तर दिया । 'क्या तुझे माल्यम है कि किस प्रकार-किस कमसे पाँचवीं—पाँच संख्यावाली आहुतिके हुत होनेपर आहुतिमें रहनेवाले आहुतिके साधनभूत आप पुरुषवाची हो जाते है ? ताल्पर्य यह है कि हवन किये जानेवाले

मानानां क्रमेण षष्ठाहुतिभूतानां ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या भवन्ति पुरुषाख्यां लभन्ते ? इत्यर्थः । इत्युक्तो नैव भगव इत्याहः, नैवाहमत्र किश्चन जानामीत्यर्थः ॥ ३॥

जिन छठी आहुतिभूत द्रव्योंका 'पुरुष' यही वचन यानी नाम है वे पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं 'अर्थात् पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं '' ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा—'भगवन् ! नही; अर्थात् मैं इस विषयमें कुछ भी नहीं जानता'॥३॥

## <del>~</del>€\$\$

प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आना

अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्यात्कथ ५ सोऽनुशिष्टो बुवीतेति। स हायस्तः पितुर्घमे-याय त ५ होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवान ब्रवी-दनु त्वाशिषमिति॥ ४॥

'तो फिर त् अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा क्यों बोळता था <sup>2</sup> जो इन बातोंको नही जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता है ?' तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे बोळा—'श्रीमान्ने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है'।। ४ ।।

अथैवमज्ञः सन्किमनु कसा-च्वमनुशिष्टोऽसीत्यवोचथा उक्त-वानसि १ यो हीमानि मया पृष्टान्यर्थजातानि न विद्यान्न विजानीयात्कथं स विद्वत्स्वनु-शिष्टोऽसीति ब्रुवीत १ इत्येवं स श्वेतकेतु राज्ञायस्त आयासितः

'तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने-पर भी तने 'मुझे शिक्षा दी गयी है' 'ऐसा कैसे कहा ?' जो पुरुष इन मेरी पूछी हुई बातोको नही जानता वह विद्वानोमें 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा कैसे कह सकता है '' इस प्रकार राजासे आयस्त— पीडित हो वह श्वेतकेत अपने सन्पितुरर्धं स्थानमेयायागतवान्, तं च पितरम्रवाच—अननु-शिष्यानुशासनमक्तत्वेव मा मां किल भगवान्समावर्तनकालेऽब्र-वीदुक्तवाननु त्वाशिषमन्वशिषं त्वामिति ॥ ४॥

पिताके अर्ध—स्थानपर आया और उस अपने पितासे बोळा—'श्रीमान्-ने अनुशासन किये बिना ही समा-वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह दिया था कि 'मैने तुझे शिक्षा दे दी है'॥ ४॥

<del>~{€€€€€</del>

यतः--

क्योंकि-

पञ्च मा राजन्यबन्धः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैकञ्चना-शकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकञ्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ५॥

'उस क्षत्रियवन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमेंसे एकका भी विवेचन नहीं कर सका।' उसने कहा—'तुमने उस समय ( आते ही ) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे मै एकको भी नहीं जानता। यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता ?'॥५॥

पश्च पश्चसंख्याकान्प्रश्नान्
राजन्यबन्ध् राजन्या बन्धवीऽस्येति राजन्यबन्धुः स्वयं दुर्द्यतः
इत्यर्थः । अप्राक्षीत्पृष्टवान्ः तेषां
प्रश्नानां नैकश्चन एकमपि नाशकं
न शक्तवानहं विवक्तुं विशेषेणार्थतो निर्णेतुमित्यर्थः ।

'राजन्यबन्धुने — राजन्य (क्षत्रिय लोग) जिसके बन्धु हों उसे राजन्यबन्धु कहते हैं अर्थात् जो खयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्यबन्धुने मुझसे पाँच — गिनती-के पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उन प्रश्नोमेंसे एकका भी विवेचन नहीं कर सका; अर्थात् उनका विशेष-रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर सका।'

स होवाच पिता—यथा मा मां वत्स त्वं तदागतमात्र एवैतान् प्रश्नानवद उक्तवानसि-तेषां नैकश्चनाशकं विवक्तमिति, तथा मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन तद्विषयमज्ञानं लिङ्गेन मम जानीहीत्यर्थः। कथम् १यथाहमेषां प्रश्नानामेकश्चनैकमपि न वेद न जान इतिः यथा त्वमेवाङ्गैतान् प्रश्नान जानीषे तथाहमप्येता-न्न जान इत्यर्थः । अतो मय्य-न्यथाभावो न कर्तव्यः एतदेवम् ? यतो न जानेः यद्य-हमिमान्प्रश्नानवेदिष्यं विदित-वानसि, कथं ते तुभ्यं प्रियाय पुत्राय समावर्तनकाले पुरा नावक्ष्यं नोक्तवानसि ? ॥ ५ ॥

तब उस पिताने कहा---'हे वत्स ! तुमने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे है उनमेंसे मै एकका भी विवेचन नहीं कर सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; अर्थात् अपने अज्ञानरूप लिङ्गसे तुम उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ लो; ऐसा क्यों? क्योंकि इन प्रश्नोंमेंसे मै एकको भी नहीं जानता तात्पर्य यह है कि हे तात ! जिस प्रकार तुम इन प्रश्लोको नहीं जानते उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता। अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि नहीं करनी चाहिये। किन्त यह बात ऐसी कैसे समझी जाय ? क्योकि मै इन्हें जानता नहीं हैं: यदि मैं इन प्रश्लोको जानता तो पहले समावर्तनसंस्कारके अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न कहता 2' ॥ ५ ॥

C-4- 100 1 100

पिता-पुत्रका प्रवाहणके पास आना

इत्युक्त्वा---

ऐसा कहकर---

स ह गौतमो राज्ञोऽर्घमेयाय तस्मै ह प्राप्तायाही-श्वकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्होवाच मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति। स होवाच तवैव

# राजन्मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता-मेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छ्री बभूव ॥ ६ ॥

तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल होते ही राजाके सभामे पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कहा—'हे भगवन् गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीजिये ।' उसने कहा—'राजन् ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें; आपने मेरे पुत्रके प्रति जो बात [ प्रश्ररूपसे ] कही थी वही मुझे बतलाइये ।' तब वह सङ्कटमे पड़ गया ॥ ६ ॥

स ह गौतमो गोत्रतः, राज्ञो जैबलेरधं स्थानमेयायागतवान् । तस्मे ह गौतमाय प्राप्तायाहीम- हंणां चकार कृतवान् । स च गौतमः कृतातिथ्य उषित्वा परेद्यः प्रातःकाले सभागे सभां गते राज्युदेयाय । भजनं भागः पूजा सेवा सह भागेन वर्तमानो वा सभागः पूज्यमानोऽन्यैः स्वयं गौतम उदेयाय राजानमुद्गतवान् ।

तं होवाच गौतमं राजा— मातुषस्य भगवन्गौतम मतुष्य-सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादेवेरं वरणीयं कामं वृणीथाः प्रार्थयेथाः। वह गौतम-गोत्रोत्पन्न मुनि राजा जैबलिके स्थानपर आया। अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी उसने अही—पूजा की। इस प्रकार आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम उस दिन निवास कर दूसरे दिन सबेरे ही राजाके 'समागे'—समामें पहुँचनेपर 'उसके समीप गया। अथवा ['समागः' पाठ मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है—] माग—मजन अर्थात् पूजा-सेवाको कहते है जो मागसे युक्त अर्थात् दृसरेसे पूजित था वह गौतम खयं राजाके पास गया।

उस गौतमसे राजाने कहा—'हे भगवन् ! आप मनुष्यसम्बन्धी प्रामादि धनका वरण करने योग्य वर इच्छानुसार माँग छीजिये।'

गौतमः—तवैव होवाच तिष्ठत राजन्मानुषं वित्तमः यामेव कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते समीपे वाचं पश्चप्रश्नलक्षणाम-भाषथा उक्तवानसि तामेव वाचं मे मद्यं ब्रूहि कथयेत्युक्तो गौत-मेन राजा सह कुच्छी दुःस्वी वसूव-कथं न्विद्मिति।।६।।

उस गौतमने कहा—'हे राजन ! यह मनुष्यसम्बन्धी धन ही पास रहे । तुमने अर्थात् मेरे पुत्रके प्रति जो प्रश्नरूप बात कही थी मुझसे कहो।' गौतमके इस प्रकार कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ कि 'यह कैसे हो सकता है ?' कृच्छी —दुःखी हो गया ॥ ६ ॥

प्रवाहणका वरप्रदान

स ह कुच्छ्रीभूतोऽप्रत्याख्येयं ब्राह्मणं मन्वानो न्यायेन विद्या करना चाहिये' यह मानते हुए तथा वक्तव्येति मत्वा-

इस प्रकार दुःखी हुए उस राजाने 'ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नही 'विद्याका नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिये' यह समझते हुए---

त इ चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार त इ होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा-सनमभूदिति तस्मै होवाच॥७॥

उसे 'यहाँ चिरकालतक रहो' ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा-'हे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो कि ] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोके पास नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण लोकोंमें [इस विद्याद्वारा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति ] अनुशासन होता रहा है।' ऐसा कहकर वह गौतमसे बोळा—॥ ७॥

तं ह गौतमं चिरं दीर्घकालं। वसेत्येवमाज्ञापयाश्चकाराज्ञप्तवा- | चिरकाटतक रहो' ऐसी आज्ञा दी। **न् । यत्पूर्वं प्रत्याख्यातवान्राजा** । राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या-

उस गौतमको उसने 'यहाँ

विद्यां यच पश्चाचिरं वसेत्याज्ञ-प्रवान् , तिन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमा-पयति हेतुवचनोक्त्या ।

तं होवाच राजा सर्वविद्यो ब्राह्मणोऽपि सन्यथा येन प्रका-रेण मा मां हे गौतमावदस्त्वं तामेव विद्यालक्षणां वाचं मे ब्रहीत्यज्ञानात्तेन त्वं जानीहि **।** तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका-रेणेयं विद्या प्राकृत्वत्तो ब्राह्म-णाम गच्छति न गतवती। न च ब्राह्मणा अनया विद्ययानुदाा-सितवन्तः । तथैतत्प्रसिद्धं लोके यतस्तसादु पुरा पूर्व सर्वेषु लोके-षु क्षत्रस्यैव क्षत्रजातेरेवानया विद्यया प्रशासनं प्रशास्तृत्वं शिष्याणामभृद्धभूव । क्षत्रियपर-म्परयैवेयं विद्यैतावन्तं कालमा-तथाप्यहमेतां तुभ्यं गता, वक्ष्यामि त्वत्सम्प्रदानादृष्वं ब्रा-ह्मणान्गमिष्यति । अतो यदुक्तं तत्क्षन्तुमईसीत्युक्त्वा तस्मै होवाच विद्यां राजा ॥७॥

स्यान किया और फिर उसे 'चिर-कालतक रहों' ऐसी आज्ञा दी उसका कारण बतलाते हुए वह ब्राह्मणसे क्षमा कराता है।

राजाने उससे कहा-'सर्व-विद्यासम्पन ब्राह्मण होनेपर भी हे गौतम ! तुमने जिस प्रकार मुझसे 'उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे प्रति कहो' इस प्रकार अज्ञानपूर्वक कहा है इससे तम यह जानो। उसमें यह कारण बतलाना है कि जिससे यह विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणोंमे नहीं गयी तथा इस विद्याद्वारा ब्राह्मणोने उपदेश ही नहीं किया: क्योंकि इस प्रकार यह बात इस लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूर्वकालमे समस्त लोकोमें क्षत्रियका ही-क्षत्रियजातिका ही इस विद्याके द्वारा शिष्योंका शासन—शिक्षकत्व रहा है। अर्थात् क्षत्रियोंकी परम्परा-से ही इतने समयतक यह विद्या आयी है। तथापि मै तुम्हारे प्रति इसका उपदेश करूँगा। तुम्हे देनेके पश्चात् यह ब्राह्मणोंके पास जायगी। इस्र हिये मैने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करना । ऐसा कहकर राजाने उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥३॥

# चतुर्थ खण्ड

### **~&**~&⊗**>**~}>

पश्चम प्रश्नका उत्तर

पश्चम्यामाहुतावाप इत्ययं

प्रश्नः प्राथम्येनापाक्रियते । तद-

पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु-

कूलं भवेदिति। अग्निहोत्राहुत्योः

कार्यारम्भो यः स उक्तो वाज-

सनेयके। तं प्रति प्रश्नाः,

उत्क्रान्तिराहुत्योर्गतिः प्रतिष्ठा

तृप्तिः पुनरावृत्तिर्लोकं प्रत्युत्था-

यीति । तेषां चापाकरणमुक्तं

तत्रैव--'ते वा एते आहुती हुते

उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते

अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुर्वाते वायुं

अब्'पाँचवीं आहुतिमें आप (जल) पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं ?' इस प्रश्नका सबसे पहले निराकरण किया जाता है, क्योंकि उसका निराकरण होनेपर अन्य प्रक्नोंका स्रुगम हो जायगा। निराकरण अग्निहोत्रकी प्रातःकाल्कि और सायंकालिक ] दोनों आहुतियोंका जो कार्यारम्भ है वह वाजसनेयो-पनिषद्में बतला दिया गया है। वहाँ उस ( कार्यारम्भ ) के विषयमे उन दोनों आहुतियोंकी उत्क्रान्ति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा लोकोके प्रति उत्थान करना-ये छः प्रश्न है। वहीं उनका निराकरण भी इस प्रकार बतलाया गया है--''वे ये आहृतियाँ हवन किये जानेपर अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते द्वए यजमानको आवृत कर उसके साय | उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष-लोकमें प्रवेश करती है: और अन्तरिक्षलोकको ही आहवनीय, वायुको समिध तथा किरणींको समिधं मरीचीरेव शुक्कामाहुतिं तर्पयतस्ते ते अन्तरिक्षं उत्क्रामतः"इत्यादिः एवमेव पूर्व-वहिवं तर्पयतस्ते तत आवर्तेते। इमामाविक्य तर्पयित्वा पुरुष-माविशतः । ततः स्त्रियमाविश्य लोकं प्रत्युत्थायी भवतीति। तत्राग्निहोत्राहुत्योः कार्या-रम्भमात्रमेवंप्रकारं भवतीत्यक्त-म्। इह तु तं कार्यारम्भमग्नि-होत्रापूर्वविपरिणामलक्षणं पञ्चधा प्रविभज्याग्नित्वेनोपासनमुत्तर-मार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्स-न्नाह । असौ वाव लोको गौत-माग्निरित्यादि ।

ग्रुक्त आहुति बनाती है; इस प्रकार ये अन्तरिक्षलोकको तुप्त करती है\* फिर वहाँसे यिजमानके उत्क्रमण-करनेपर ] वे उत्क्रमण करती है" इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके **चलोकको** [ घलोकस्थ समान यजमानको फलप्रदानद्वारा ] करती है। तत्पश्चात् प्रारब्धस्य यजमानके पुनरावर्तन होनेपर करनेपर ] वे वहाँसे छौट आती है: तथा इस छोकमें प्रवेश कर इसे तृप्त करनेके अनन्तर [रेतःसेकमें समर्थ] पुरुषमें प्रवेश करती है। फिर स्त्रीमे प्रवेश कर वे परलोकके प्रति [लौकिक कर्म कराती हुई] उत्थान करनेवाली होती है। 🕇

वहाँ ( वाजसनेयोपनिषद्में ) तो यह बतलाया गया था कि अग्नि-होत्रकी आहुतियोंका केवल कार्या-रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किन्तु यहाँ अग्निहोत्रके अपूर्वके विपरिणाम-रूप उस कार्यारम्भको पाँच प्रकारसे विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति-के साधनभूत अग्निभावसे उपासना-का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 'असौ वाव लोको गौतमाग्निः' इत्यादि कथन करती है ।

<sup>\*</sup> अर्थात् अन्तरिक्षलोकस्थ यजमानको फलोन्मुख करती है।

<sup>†</sup> अर्थात् गर्भरूपसे उत्पन्न हुए यजमानको कर्मानुष्ठानमे समर्थ देहकी प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलौकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति गमन कराती है।

इह सायंप्रातरग्निहोत्राहुती हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः-सरे आहवनीयाग्निसमिद्धुमार्चि-रङ्गारविस्फुलिङ्गभाविते कर्त्रादि-कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो-**ग्रुलोकं** प्रविशन्त्यौ स्रक्ष्मभृते अप्समवायित्वाद्प्श-ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच श्रद्धा-शब्दवाच्ये । तयोरधिकरणोऽग्निः अन्यच तत्संबद्धं समिदादीत्य-च्यते। या चासावग्न्यादिभावना-हुत्योः सापि तथैव निर्दिश्यते ।

इस लोकमें जल आदि जिनके साधन है, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती हैं, जिनमें आहवनीय अग्नि, समिध्, धूम, अर्चि, अङ्गार और विस्फुलिंगकी तथा कर्ता आदि कारककी भावना की गयी है वे अग्निहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः-कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष-क्रमसे उत्क्रमण कर चुलोकमें प्रवेश करती हुई सूक्ष्म एवं अप्-समवायिनी ( जलमयी ) होनेके कारण 'अप्' शब्दकी वाच्य है और श्रद्धाजनित होनेके कारण 'श्रद्धा' शब्दकी वाच्य है। यहाँ उनके आश्रयभूत अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध् आदि है उनका वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियोंमे जो अग्नि आदिकी भावना है उसका भी उसी प्रकार निर्देश किया जाता है।

लोकरूपा अग्निविद्या

असौ वाव लोको गौतमामिस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः॥१॥

हे गौतम ! यह प्रसिद्ध [ बु- ] लोक ही अग्नि है। उसका आदित्य ही सिमध् है; किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग (चिनगारियाँ) है ॥ १॥

असौ वाव लोकोऽभिर्हे गौतम यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय इह। तस्याग्रेद्यु लोकाच्यस्यादित्य एव समित्, तेन हीद्घोऽसौ लोको दीप्यतेः अतः समिन्ध-नात्समिदादित्यः। रश्मयो धूम-स्तदुत्थानात्, समिधो हि धूम उत्तिष्ठति । अहरचिंः प्रकाश-सामान्यात्, आदित्यकार्यत्वाच्च। अङ्गाराः, अहःप्रशमे-ऽभिन्यक्तेः अर्चिषो हि प्रशमे-**ऽङ्गारा अभिन्यज्यन्ते । नक्षत्राणि** विस्फुलिङ्गाश्चन्द्रमसोऽवयवा इव वित्रकीर्णत्वसामान्यात् ॥ १ ॥

गोतम! जिस प्रकार इस लोकमें आहवनीयाग्नि अग्निहोत्रका अधिकरण है उसी प्रकार प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है। चलोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही समिध है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप्त हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता है; अतः सम्यक् प्रकारसे इन्धन ( दीपन ) करनेके कारण आदित्य हो समिध् ( इन्धन ) है। उससे निकलनेके कारण किरणें धूम है, क्योंकि समिध्से ही धूम निकला करता है । प्रकाशमें समानता और आदित्यका कार्य होनेके दिन ज्वाला है । चन्द्रमा अङ्गार है, क्योकि यह दिनके शान्त होनेपर अभिन्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे भी ज्वालाके शान्त होनेपर ही प्रकट हुआ करते है। तथा चन्द्रमा-अवयवोंके नक्षत्रगण समान विस्फुलिङ्ग हैं, क्योंकि इधर-उधर छिटके रहनेमें [विस्फुलिङ्गोके साथ] उनकी समानता है।। १॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नमौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ उस इस [ बुलोकरूप ] अग्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते है । उस आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥

तसिन्नेतसिन्यथोक्तलक्षणे-**ऽग्नौ देवा यजमानप्राणा अ**ग्न्या-दिरूपा अधिदैवतं । श्रद्धामग्नि-होत्राहुतिपरिणामावस्थारूपाः सू-क्ष्मा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य-तया प्रश्ने श्रुतत्वात् । 'श्रद्धा वा आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरन्ति' इति च विज्ञायते । तां श्रद्धामत्रपां जुह्वति । तस्या आहुतेः सोमो राजापां श्रद्धाशब्दवाच्यानां द्युलोकाग्नौ हुतानां परिणामः सोमो राजा संभवति । यथर्ग्वेदादिपुष्परसा ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि-त्ये यशआदिकार्य रोहितादि-

उस इस उपर्युक्त लक्षणवाले अग्निमें देवगण--[अध्यात्मदृष्टिसे ] यजमानके प्राण तथा अधिदैवत-रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका िहवन करते है । अग्निहोत्रकी आद्वतियोंकी परिणामावस्थारूप आप श्रद्धारूपसे भावित सूक्ष्म होनेके कारण श्रद्धा कहे जाते हैं। यहाँ 'श्रदा' शब्दसे उल्लेख इसलिये किया गया है ] 'पाँचवी आहुति देनेपर आप 'पुरुप' शब्दवाची हो जाते है' इस प्रश्नमे आप होम्यद्रव्य-रूपसे सुना गया था । इसके सित्रा यह प्रसिद्ध भी है कि 'श्रद्धा ही श्रद्धासे है तथा आरम्भ करके ही लोग सामग्री जुटाकर कर्म करते हैं'। उस अप-रूपा श्रद्धाका वे हवन करते है।

उस आहुतिसे राजा सोम होता है अर्थात् 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आप-का घुलोकरूप अग्निमें हवन किये जानेपर उसका परिणामरूप दीति-मान् चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार (अ०३ खं०१ में) यह कहा गया है कि 'ऋग्वेदादि पुष्पके रस ऋगादि मधुकरोद्दारा ले जाये जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार रोहितादिरूपात्मक यशःप्रभृति कार्य

रूपलक्षणमारभन्त इत्युक्तं तथेमा अग्निहोत्राहुतिसमवायिन्यः श्रद्धाशब्दवाच्या आपो द्युलोकमनुप्रविञ्य चान्द्रं कार्य-मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्राहुत्योः यजमानाश्च तत्कर्तार आहुति-आहुतिभावनाभाविता आहुतिरूपेण कर्मणाकृष्टाः श्रद्धा-प्समवायिनो द्युलोकमनुप्रविक्य सोमभूता भवन्ति। तदर्थं हि तैरग्निहोत्रं हुतम् । अत्र त्वाहुति-परिणाम एव पश्चाग्निसंबन्ध-क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा-सनार्थं न यजमानानां गतिः। तां त्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या-कृताम् ॥२॥

आरम्भ करते हैं ' उसी प्रकार अग्नि-होत्रकी आहुतियोसे सम्बद्ध ये 'श्रद्धा' शब्दवाच्य सूक्ष्म आप धुलोकमें प्रवेश कर अग्निहोत्रकी आहुतियोंका फल्रूप चन्द्रमासम्बन्धी कार्य आरम्भ करते हैं ।

तथा उस हवनके करनेवाले आह्रतिमय-- आह्रतिकी यजमान भावनासे भावित आहुतिरूप कर्मसे आकर्षित हो श्रद्धारूप आपसे पूर्ण हो चलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो जाते है, क्योंकि उसीके उन्होने अग्निहोत्र किया था। किन्त यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतिबों-का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका तो श्रति आगे चलकर धुमादिक्रमसे अविद्वानोकी गतिका तथा विद्यासे प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



## पञ्चम खण्ड

### <del>~}€€€€€</del>

पर्जन्यरूपा अग्निविद्या

द्वितीयहोमपर्यायार्थमाह— |

अब श्रुति द्वितीय होमके पर्यायार्थका वर्णन करती है--

पर्जन्यो वाव गौतमामिस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥

हे गौतम ! पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही सिमध् है, बादल धूम है, विद्युत् ज्वाला है, वज्र अङ्गार है तथा गर्जन विस्फुल्ङ्कि हैं ॥१॥

पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव गौतमाग्निः पर्जन्यो नाम वृष्ट्य-पकरणाभिमानी देवताविशेषः। वायुरेव समित हि पर्जन्योऽग्निः समिध्यते, पुरोवातादिवाबस्ये वृष्टिद्र्ञनात् । अश्रं धूमो धूम-कार्यत्वाद् धूमवच लक्ष्यमाणत्वा-त्। विद्यदर्चिः, प्रकाशसामा-न्यात् । अश्वनिरङ्गाराः, काठि-न्याद्विद्यत्सम्बन्धाद्वा । हाद्नयो

हे गौतम! 'पर्जन्यो वाव'-पर्जन्य ही अग्नि है-वृष्टिके जो साधन हैं उनके अभिमानी देवताविशेषका नाम 'पर्जन्य' है । उसका वायु ही समिध् है, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि वायुसे ही प्रदीप्त होता है, जैसा कि पूर्ववायु आदिकी प्रबलता होनेपर वृष्टि होती देखे जानेसे सिद्ध होता है। धूमका कार्य होने तथा धूमवत् देखा जानेके कारण बादल धूम है । प्रकाशमें समानता होनेके कारण विद्युत् ( बिजली ) है। कठिनताके कारण अथवा विद्युत्से सम्बन्ध रखनेके कारण वज्र अङ्गार है। हादनय विस्फुलिङ्ग

विस्फुलिङ्गाः हादनयो गर्जित-शब्दा मेघानां विप्रकीर्णत्वसा-मान्यात ॥ १॥

है; मेघोंकी गर्जनाके राब्दोंको 'हादनयः' कहते है; विप्रकीर्णत्व (इधर-उधर फैले रहने) में समानता होनेके कारण वे विस्फुलिङ्ग है ॥१॥

#### **--!>⊀®%<:--**

तस्मिन्नेतस्मिन्नभौ देवाः सोम<्राजानं जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्ष<्संभवति ॥ २ ॥

उस अग्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुतिसे वर्षा होती है ॥ २ ॥

तिसन्नेतिसन्नग्नौ देवाः |
पूर्ववत्सोमं राजानं जुह्वति । तस्या
आहुतेर्वर्षं संभवति । श्रद्धाख्या
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये
पर्याये पर्जन्याग्नि प्राप्य दृष्टित्वेन परिणमन्ते ।। २ ।।

उस इस अग्निमें देवगण पूर्ववत् राजा सोमका हवन करते हैं । उस आहुतिसे वर्षा होती है । श्रद्धा-संज्ञक आप इस द्वितीय पर्यायमें सोमके आकारमें परिणत हो पर्ज-न्याग्निको प्राप्त होकर चृष्टिरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥



## बहु खण्ड

#### **→€€€€**

पृथिवीरूपा अग्निविद्या

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरार्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥

हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है । उसका संबद्धर ही समिष् है, आकाश घूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १॥

पृथिवी वाव गौतमाग्निरित्यादि पूर्ववत् । तस्याः पृथिव्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव
समित् ; संवत्सरेण हि कालेन
समिद्धा पृथिवी बीद्धादिनिष्पत्तये भवति । आकाशो धूमः,
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो
हश्यते; यथाग्नेधूमः । रात्रिरचिः, पृथिव्या द्धप्रकाशात्मिकाया अनुरूपा रात्रिः; तमोरूपत्वात्, अग्नेरिवानुरूपमर्चिः ।

'हे गौतम! पृथियी ही अग्नि है' इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये। उस पृथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर ही सिमध् है, क्योंकि संवत्सररूप कालसे सिमद्ध होकर अर्थात् पृष्टि लाम करके ही पृथिवी धान्यादिकी निष्पत्तिमें समर्थ होती है। आकाश धूम है, क्योंकि आकाश पृथिवीसे उठा हुआ-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार कि अग्निसे धुआँ उठता दिखायी देता है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशामिका पृथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला है; क्योंकि वह तमोरूपा है; अतः [पृथिवीरूप] अग्निके समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है।

दिशोऽङ्गाराः, उपशान्तत्वसामा- उपशान्तिमें समानता होनेके न्यात् । अवान्तरिद्शो विस्फु- क्षुद्रत्वमें समानता होनेके कारण

कारण दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर दिशाएँ (कोण) विस्फुलिङ्ग

लिङ्गाः, क्षुद्रत्वसामान्यात् ॥१॥ हैं ॥ १ ॥



तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहु-तेरन्न ५ संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते है; उस आहुतिसे अन होता है ॥ २ ॥

तस्या आहुतेरन्नं त्रीहियवादि का अर्थ पूर्ववत् है । उस आहुतिसे संभवति ॥ २ ॥

तिसिन्नित्यादि समानम् । 'तिसिन्नेतिसिन्' इत्यादि श्रुति-ब्रीहि-यवादिरूप अन होता है ॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६॥



## सप्तम खण्ड

~84**212**-8~-

पुरुषरूपा अग्निविद्या

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्वाचिश्रक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसकी वाक् ही सिमध् है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अङ्गारे है और श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥

पुरुषो वाव गौतमाग्निः ।
तस्य वागेव समित् , वाचा हि

मुखेन समिध्यते पुरुषो न मुकः।

प्राणो धूमः, धूम इव मुखान्निर्गमनात् । जिह्वाचिर्लोहितत्वात्।

चक्षुरङ्गाराः, भास आश्रयत्वात्।

श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः, विप्रकीर्णत्वसाम्यात् ॥ १ ॥

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है। उसकी वाक् ही सिमध् है, क्योंकि वाणी अर्थात् मुखके द्वारा ही पुरुष सुशोभित होता है, मूक पुरुष शोभित नहीं होता। प्राण घूम है, क्योंकि वह धूमके समान मुखसे निकलता है; लाल होनेके कारण जिह्वा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय होनेके कारण नेत्र अङ्गारे हैं तथा विप्रकीर्णत्वमें समानता होनेसे श्रोत्र विस्फुलिङ्ग है॥ १॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नम्भौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं। उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

ब्रीह्यादिसंस्कृतम् । तस्या आहुते |

रेतः संभवति ॥ २॥

समानमन्यत् । अन्नं जुह्वति | शेष अर्थ पूर्ववत् है । देवगण इसमें ब्रीहि आदिसे सम्यक् प्रकारसे तैयार किये हुए अन्नका हवन करते है। उस आहुतिसे वीर्य उत्पन होता है ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



## अष्म खण्ड

<del>ः स्थिश्यः</del> स्रीरूपा अग्निविद्या

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव सिमद्य-दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥

हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि हैं । उसका उपस्थ ही समिध् है, पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो भीतरकी ओर करता है वह अङ्गारे हैं और उससे जो सुख होता है वह विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १॥

योषा वाव गौतमानिः। तस्या उपस्थ एव समित् , तेन हि सा पुत्राद्युत्पादनाय समिध्यते। य-दुपमन्त्रयते स धूमः, स्त्रीसंभ-वादुपमन्त्रणस्य। योनिरर्चिर्ठो-हितत्वात्। यदन्तः करोति ते-ऽङ्गारा अग्निसंबन्धात्। अभिन-न्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः शुद्रत्वात्।। १।। हे गौतम ! श्ली ही अग्नि है । उसका उपस्थ हो समिध् है, क्योंकि उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके लिये समिद्ध होती है । पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति श्लीसे ही होती है । लोहितवर्ण होनेके कारण योनि ज्वाला है तथा जो भीतरकी ओर करता है वह अग्निके सम्बन्धके कारण अङ्गारे हैं और अभिनन्द—सुखके कणमात्र क्षुद्र होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥

# तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहु-तेर्गर्भः संभवति॥ २॥

उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो आहतेगर्भः जह्वति, तस्या संभवतीतिः एवं श्रद्धासोमवर्षान्न-रेतोहवनपर्यायक्रमेणाप एव गर्भीभ्रतास्ताः । तत्रापामाहति-समवायित्वात्प्राधान्यविवक्षाः आपः पश्चम्यामाहुतौ पुंरुषवचसो भवन्तीति । न त्वाप एव केवलाः सोमादिकार्यमारभन्ते. न चापोऽत्रिवृत्कृताः सन्तीति । त्रिवत्कतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालाभो दृष्टः पृथिवीयमिमा आपोऽयम-प्रिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्तः

उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ उत्पन होता है-इस प्रकार श्रदा. सोम, वर्षा, अन्न और रेतः रूप आहुतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वे आप ही गर्भरूपमें परिणत होते हैं। उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके कारण श्रतिको आप (जल) की हो प्रधानता बतलानी अभीष्ट है: इसीसे उसने कहा है कि पाँचवी आद्भितमें आप पुरुषवाची हो जाते हैं। केवल आप ही सोमादि कार्य आरम्भ कर देते हों—सो बात नहीं है, और न जल अत्रिवृत्कृत (अपञ्चीकृत) हो-ऐसी ही बात है। त्रिवृत्कृत होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुछता-के कारण उनमेंसे प्रत्येकको 'यह पृथिवी है, यह जल है, यह अग्नि है' इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त होता देखा जाता है। अतः जलकी तस्मात्सस्रदितान्येव भूतान्यब्वाहुल्यात्कर्मसमवायीनि सोमादिकार्यारम्भकाण्याप इत्युच्यनते । दृश्यते च द्रवबाहुल्यं
सोमवृष्ट्यन्नरेतोदेहेषु । बहुद्रवं
च शरीरं यद्यपि पार्थिवम् । तत्र
पश्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतोरूपा
आपो गर्भीभूताः ॥ २॥

बहुटता होनेके कारण कर्ममें सिमिटित हुए सभी भूत सोमादि-कार्य आरम्भ करनेवाले 'आप' कहे जाते हैं । इसके सिना सोम, वृष्टि, अन्न, वोर्य और देहमें द्रनत्वकी बहुटता भी देखी ही जाती है । शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है । उनमे पाँचवीं आहुतिके द्रत होनेपर वीर्यस्प आप गर्भमें परिणत हो जाते हैं [ अर्थात् 'पुरुष' शब्दवाची हो जाते हैं ] ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये-ऽप्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥



## नकम खण्ड

पञ्चम आहुतिमें पुरुषत्वको त्राप्त हुए आपकी गति

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ १॥

इस प्रकार पाँचवी आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची हो जाते हैं। वह जरायुसे आदृत हुआ गर्भ दश या नौ महीने अथवा जबतक [पूर्णाङ्ग नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके] भीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है॥ १॥

इति त्वेवं तु पश्चम्यामाहुता-वापः पुरुषवचसो भवन्तीति व्याख्यात एकः प्रश्नः । अनु द्युलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहु-त्योः पृथिवीं पुरुषं स्त्रियं क्रमे-णाविक्य लोकं प्रत्युत्थायी भव-तीति वाजसनेयक उक्तं तत्प्रा-सङ्गिकमिहोच्यते । इह च प्रथमे प्रश्न उक्तम् 'वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ?' तस्य चाय-सुपक्रमः । इस प्रकार पाँचवी आहुतिमें आप पुरुषवाची हो जाते है—इस एक प्रश्नकी व्याख्या हुई। तथा वाजसनेय-श्रुंतिमें जो बुलोकसे पृथिवीकी ओर आयो हुई दो आहुतियोंके विषयमें यह कहा गया है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष और स्त्रीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान करनेवाली होती हैं उसका भी प्रसङ्गवश यहाँ वर्णन कर दिया गया। यहाँ जो पहले प्रश्नमें कहा गया है कि 'क्या तुम जानते हो कि यह सजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँ से कहाँ जाती है ?' उसका यह उपक्रम है।

स गर्भोऽपां पश्चमः परिणामविशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां
श्रद्धाशब्दवाच्यानामुख्वाष्ट्रत उख्वेन जरायुणावृतो वेष्टितो दश वा नव वा मासानन्तर्मातुः
सुक्षौ शयित्वा यावदा यावता कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा-

उल्बाबृत इत्यादि वैराग्यहेतो-रिद्युच्यते । कष्टं हि मातः कुक्षौ मूत्रपुरीषवातिपत्तश्लेष्मा-दिपूर्णे तदन्रलिप्तस्य गर्भस्यो-रुवाग्रचिपटावृतस्य लोहितरेतो-**ऽशुचिबीजस्य मातुरशितपीत-**रसानुप्रवेशेन विवर्धमानस्य नि-रुद्धशक्तिबलवीर्यतेजःप्रज्ञाचेष्टस्य शयनम् । ततो योनिद्वारेण पीडचमानस्य कष्टतरा निःस्रति-र्जन्मेति वैराग्यं प्राहयति । मुहूर्त-मप्यसर्ह्य धा

आहुतिकर्मसे सम्बद्ध 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका पञ्चम परिणाम- विशेष वह गर्भ उल्बावृत—उल्ब अर्थात् जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे आवृत—वेष्टित हुआ दश या नौ मासतक अथवा जितने भी न्यून या अधिक समयमें पूर्णाङ्ग हो माता- की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है।

उल्बावृत इत्यादि यह सब कथन वैराग्यके लिये है। उत्बरूप अपवित्र वससे छिपटे हुए, रज और वीर्यरूप अपवित्र बीजवाले. माताके खाये-पीये पढार्थोंके रसके प्रवेशसे बढने-वाले तथा जिसके शक्ति, बल, वीर्थ, तेज, बुद्धि और चेष्टा निरुद्ध (अविकसित) रहते है उस गर्भका माताकी मल-मूत्र-त्रात-पित्त कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन करना कष्टमय ही है। उससे भी अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पोडित द्वए गर्भका बाहर निकलनारूप जन्म है; इस प्रकार श्रुति वैराग्य-का प्रहण कराती है। इसके सिवा जो एक महर्त्तके छिये भी असहा है उस मातृकुक्षिमें दश या नौ मासके

मासानतिदीर्घकालमन्तः शयि- | दीर्घकालपर्यन्त शयन त्वेति च ॥१॥

अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका ही हेत है ] ॥ १ ॥

## **₩**

स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो-उग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥ २ ॥

इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है। फिर मरनेपर कर्मत्रश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीत्रको अग्निके प्रति ही हे जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था॥२॥

स एवं जातो यावदायुषं पुनः पुनर्घटीयन्त्रवद्भमनागमनाय कर्म क्रवेन्क्रलालचक्रवद्वा तिर्यग्भ्रम-यावत्कर्मणोपात्तमायुस्ता-वजीवति । तमेनं श्वीणायुषं प्रेतं मृतं दिष्टं कर्मणा निर्दिष्टं पर-लोकं प्रति यदि चेजीवन्वैदिके कर्मणि ज्ञाने वाधिकृतस्तमेनं मृतिमतोऽस्माद् ग्रामाद्ययेऽग्न्य-र्थमृत्विजो हरन्ति पुत्रा वान्त्य-

इस प्रकार उत्पन हुआ वह जबतक आय होती है घटीयन्त्रके समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये अथवा कुलालचक्रके समान चारों ओर चकर काटनेके लिये कर्म करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आय प्राप्त की होती है उतना जीवित रहता है। फिर जिसकी आयु क्षीण हो गयी है ऐसे इस प्रेत-मृत एवं दिष्ट—कर्मद्वारा परलोकके प्रति नियुक्त किये हुए इस जीवको--क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे <del>---</del>इस ग्रामसे ऋत्विक

कर्मणे। यत एवेत आगतोऽग्नेः सकाशाच्छ्रद्वाद्याहुतिक्रमेण, य-तश्च पश्चभ्योऽग्निभ्यः संभूत उत्पन्नो भवति, तसा एवाग्नये हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमापा-दयन्तीत्यर्थः॥ २॥

पुत्रगण अन्त्येष्टि कर्मके लिये अग्नि-के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्निसे कि श्रद्धा आदि आहुतियोंके क्रमसे वह यहाँ आया था तथा जिन पाँच अग्नियोसे वह उत्पन्न होता है उस अग्निके प्रति ही वे इसे ले जाते है। तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि-भूत अग्निको ही प्राप्त करा देते है। २॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



#### प्रथम प्रश्नका उत्तर

न्तीत्ययं प्रश्नः प्रत्युपस्थितोऽपा-कर्तच्यतया । इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती है 2' ऐसा यह प्रश्न निराकरणके छिये प्रस्तुत किया जाता है । कर्तव्यतया ।

वेस्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रय- । अब, 'क्या त जानता है कि

तद्य इत्थं विदुः। ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्यु-पासते तेऽचिषमभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्ष-मापूर्यमाणपक्षाचान्षडुदङ्ङेति मासा ५ स्तान् ॥ १॥ मासेभ्यः संवत्सर् संवत्सरादादित्यमादित्या चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गम-यत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥

वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं प्राणप्रयाणके अनन्तर विचेरिभमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; अचिरिममानी देवताओंसे दिवसामिमानी देवताओको: दिवसाभिमानियोंसे ग्राक्कपक्षाभिमानी देवताओंको: ग्राक्क-पक्षाभिमानियोसे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है उन छः महीनोंको ॥ १ ॥ उन महीनोसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म (कार्यब्रह्म ) को प्राप्त करा देता है। यह देवयानमार्ग है ॥ २ ॥

तत्तत्र लोकं प्रत्युत्थितानामगृहस्थेषु विदु- धिकृतानां गृहमेपामुत्तरमार्गः धिनां य इत्थमेवं
कार्मणां च विक्षण- धिनां य इत्थमेवं
मार्ग इति स्थापनम् यथोक्तं पश्चाण्निदर्शनं द्युलोकाद्यण्निभ्यो वयं
क्रमेण जाता अग्निस्बरूपाः पश्चाग्न्यात्मान इत्येवं विदुर्जानीयुः।

कथमवगम्यत इत्थं विदुरिति
गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य इति ?

गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः
केवलेष्टापूर्तदत्तपरास्ते धूमादिना
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये
चारण्योपलक्षिता वैखानसाः
परिव्राजकाश्र श्रद्धा तप इत्युपासते तेषां चेत्थंविद्धिः सहाचिरादिना गमनं वक्ष्यति पारिशेष्यादग्निहोत्राहुतिसंबन्धाच
गृहस्था एव गृह्यन्त इत्थं विदुरिति ।

वहाँ इस छोकके प्रति उत्थित हुए अधिकारी गृहस्थोंने जो इस प्रकार यानी उपर्युक्त पञ्चाप्तिविद्याको जानते है अर्थात् जो ऐसा समझते हैं कि द्युळोकादि अग्नियोंसे क्रमशः उत्पन्न हुए हमळोग अग्निखरूप यानी पञ्चाग्निमय है [ वे अर्चिर्मि-मानी देवताओको प्राप्त होते है ] ।

शङ्का—'इत्थं विदुः' इस [सामान्य निर्देश ] से यह कैसे जाना गया कि यहाँ गृहस्थोके विषयमें ही कहा गया है, औरोके लिये नहीं?

समाधान-गृहस्थोंमें जो ऐसा जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल इष्टापूर्त एवं दत्त कर्मोंमें ही लगे रहते हैं वे घूमादिके द्वारा चन्द्रमा-को ही प्राप्त होते है-एसा श्रुति आगे कहेगी: तथा जो पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ संन्यासी 'श्रद्धा और तप' इनकी उपासना करते है उनका तो इस प्रकार जाननेवालोंके साथ गमन करना श्रुति आगे कहेगी; अतः और अग्निहोत्रकी परिशेषसे आद्वृतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण भी 'इत्यं विदुः' इस कथनसे गृहस्थों-का ही प्रहण होता है।

नन ब्रह्मचारिणोऽप्यगृहीता ग्रामश्रुत्यारण्यश्रुत्य<u>ा</u> चातुप-लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेष्य-सिद्धिः ।

नैष दोषः, पुराणस्मृति-प्रामाण्यादृर्ध्वरेतसां नैष्ठिक ब्रह्म-चारिणामुत्तरेणार्यम्णः प्रसिद्धः । अतस्तेऽप्यरण्यवासि-भिः सह गमिष्यन्ति । उपक्रवी-णकास्त स्वाध्यायग्रहणार्था इति न विशेषनिर्देशाहीः ।

ननुर्ध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमार्ग-प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति-प्रामाण्यादिष्यत इत्थंवित्त्वमन-र्थकं प्राप्तम् ।

नः गृहस्थान्त्रत्यर्थवत्त्वातः । अनित्थंविदस्तेषां ये गृहस्था स्वभावतो दक्षिणो धूमादिः प्रसिद्धस्तेषां य इत्थं

*शङ्गा—*जिनका ग्रामश्रुति और अरण्यश्रुति दोनोंहीसे प्रहण नहीं होता वे ब्रह्मचारी छोग भी तो रह जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी सिद्धि कैसे हो सकती है <sup>2</sup>

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, पुराण और स्मृतियोसे ऊर्ध्व-रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य-सम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है. अतः वे भी अरण्यवासियोके साथ जायँगे । तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो खाध्यायप्रहणके लिये होते हैं: अतः वे विशेष निर्देशके योग्य नही है।

शङ्का-यदि पुराण और स्मृतियोंकी उत्तरायणकी प्राप्ति-प्रमाणतासे का कारण ऊर्ध्वरेतस्त्व माना जाता है तो इत्थंबित्त्व-(पञ्चाग्निविद्या) तो व्यर्थ सिद्ध होता है ?

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थोंके लिये वह सार्थक है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले नही हैं उनके छिये खभावतः धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; किन्तु उनमें जो ऐसा जाननेवाले है अथवा जो इनसे भिन्न सगुणब्रह्मके विदुः सगुणं वान्यद्वस्न विदुः,''अथ उपासक है वे ( छा० ४ । १५ । ५

यदु चैवासिञ्शन्यं कुर्वन्ति
यदि च नार्चिषमेव" इति
तिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति ।
नन्ध्वरेतसां गृहस्थानां च
समान आश्रमित्वे ऊर्ध्वरेतसामेवोत्तरेण पथा गमनं न गृहस्थानामिति न युक्तमग्निहोत्रादिवैदिककर्मबाहुल्ये च सति ।
नैष दोषः, अपूता हि ते ।

शत्रुमित्रसंयोगिनकर्ध्वरेतसां वनीकर्स्वरेतसां वनीकर्स्वरेतसां वनीकर्स्वरेतसां वनीकर्स्वरेतसां वनीकर्म्य च उत्तर- मित्तं हि तेषां रागब्रेषो तथा धर्माधर्मी हिंसानुग्रहिनिमित्तौ । हिंसानृतमायाब्रह्मचर्यादि च बह्वशुद्धिकारणमपरिहार्यं तेषाम्,
अतोऽपूताः । अपूतत्वाकोत्तरेण
पथा गमनम् । हिंसानृतमाया-

ब्रह्मचर्यादिपरिहाराच शुद्धात्मा-

के ) ''इस ( सगुण ब्रह्मोपासक ) के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें वह अर्चिरादि मार्गको ही प्राप्त होता है" इस श्रुतिरूप लिङ्गके अनुसार उत्तर मार्गसे ही जाते है ।

शङ्का—ऊर्ध्वरेता और गृहस्थ— ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही है। अतः उनमें केवल ऊर्ध्वरेताओं-का ही उत्तरायणमार्गसे गमन होता है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोंकी बहुलता होनेपर भी नहीं होता—यह ठीक नहीं है।

समाधान-यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि वे अपिवत्र होते है ।
शत्र और मित्रोंका संयोग रहनेके
कारण उनमे राग-द्वेष रहते हैं तथा
हिसा और कृपाके कारण धर्माधर्म
भी रहते ह्री हैं । उनके लिये
हिंसा, अनृत, कपट और अब्रह्मचर्य
आदि बहुतसे अग्रुद्धिके कारणों से
बचना कठिन है; इसलिये वे अपिवत्र
है । अपिवत्र होनेके कारण
उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं
हो सकता । किन्तु दूसरे वानप्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और
अब्रह्मचर्यका त्याग कर देनेके
कारण ग्रुद्धिचत्त हो जाते हैं, शत्रु-

नो हीतरे शत्रुमित्ररागद्वेषादि-परिहाराच विरजसस्तेषां युक्त उत्तरः पन्थाः ।

तथा च पौराणिकाः ''ये प्रजा-मीषिरेऽधीरास्ते रमशानानि भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे धीरा-स्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे" इत्याहुः। इत्थंविदां गृहस्थानामरण्य-वासिनां च समानमार्गत्वेऽमत-त्वफले च सत्यरण्यवासिनां विद्यानर्थक्यं प्राप्तम्। तथा च श्रुतिविरोधः "न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः''इति। "स एनमविदितो न भ्रनिक्त" इति च विरुद्धम् । नः आभृतसंष्ठवस्थानस्यामृ-

नः आभूतसञ्जवस्थानस्थासः तत्त्वेन विवक्षितत्त्वात् । तत्रैवोक्तं पौराणिकैः-''आभृतसंष्ठवं स्थान-

मित्रसम्बन्धो भाव और राग-द्वेषका त्याग कर देनेसे वे मल्हीन हो जाते है; अतः उनके लिये उत्तर मार्ग ठीक ही है।

तथा पौराणिक लोग भो ऐसा कहते हैं कि ''जिन मन्दमित पुरुषो-ने सन्तानकी इच्छा की वे श्मशान-को ही प्राप्त हुए, किन्तु जिन बुद्धिमानोंने सन्तानकी इच्छा नहीं की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए"।

गृहस्थ और वनवासियोंको समान-मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है और ऐसा होनेसे ''वहाँ दक्षिणमार्गा और अज्ञानी तपस्ती नहीं जाते'' इस श्रुतिसे विरोध आता है तथा ''अपना ज्ञान न होनेपर वह (परमात्मा) इस जीवका [मोक्षदानद्वारा] पाल्लन नहीं करता'' यह कथन भी विपरीत हो जाता है।

समाधान—नहीं, क्योकि यहाँ अमृतत्वसे भूतोंके प्रत्यपर्यन्त रहना ही अभिप्रेत हैं । इसी सम्बन्धमें पौराणिकोंने कहा है कि ''भूतोंके प्रत्यपर्यन्त रहना अमृतत्व ही ममृतत्वं हि भाष्यते'' इति । यचात्यन्तिकममृतत्वम्, तदपेक्षया "न तत्र दक्षिणा यन्ति" "स एन-मविदितो न भ्रनक्ति" इत्याद्याः श्रुतयः, इत्यतो न विरोधः । ''न च पुनरावर्तन्ते'' इति ''इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" (छा० उ० ४ । १५ । ५ ) इत्यादि-श्रतिविरोध इति चेत् । नः 'इमं मानवम्' इति विशे-षणात्, 'तेषामिह न पुनरावृत्ति-रस्ति' इति च।यदि ह्येकान्तेनैव नावर्तेरिक्ममं मानविमहेति च विशेषणमनर्थकं स्यात् । इममि-

हेत्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेत् ,

नः अनाष्ट्रतिशब्देनैव नित्या-

नावृत्त्यर्थस्य प्रतीतत्वादाकृति-

कल्पनानथिका । अत इममिहेति

कहलाता है।"किन्तु जो आत्यन्तिक अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे "वहाँ दक्षिणमार्गी नहीं जाते" "अपना ज्ञान न होनेपर वह (परमात्मा) इस जीवका [मोक्षप्रदानद्वारा] पालन नहीं करता" इत्यादि श्रुतियाँ है; अतः इससे कोई विरोध नहीं है।

शङ्का-िकन्तु [ऐसा मानें तो ]
"वे फिर नहीं छौटते" "इस मानव आवर्त्तमें फिर नहीं आते" इत्यादि श्रुतिसे विरोध आता है।

समाधान-ऐसा कहना नहीं है; क्योंकि 'इमं मानवम्' ऐसा विशेषण है, तथा यह भी कहा गया है कि 'उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नही होती'। उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती तो 'इमं मानवम्' तथा 'इह' ये विशेषण व्यर्थ हो जाते। यदि कहो कि 'इमम्' और 'इह' इन शब्दोंसे आकृतिमात्र बतलायी गयो है अर्थात् किसी देशकालविशेषका नियम न करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन किया गया है]—तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनावृत्ति-रूप अर्थकी प्रतीति तो 'अनावृत्ति' शब्दसे ही हो जाती है; अतः उसमें आकृतिकी कल्पना निरर्थक हो च विशेषणार्थवन्वायान्यत्राष्ट्रतिः कल्पनीया ।

न च 'सदेकमेवादितीयम्' <sub>आत्मविदोऽनु</sub>- इत्येवं प्रत्ययवतां <sup>त्क्रान्तिनरूपणम्</sup> सूर्धन्यनाडचाचि-रादिमार्गेग गमनम् , ''ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति"। ( बृ० उ० ४। ४। ६) ''तसात्तत्सर्वमभवत'' (बु॰ उ॰ १ । ४ । १० ) । "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। अत्रैव समवलीयन्ते''(बृ० उ० ४ । ४।६) इत्यादिश्चतिशतेभ्यः । तसाजीवादु चिक्रमिषोः नोत्क्रामन्ति सहैव प्राणा गच्छन्तीत्ययमर्थः कल्प्यत इति चेत ? नः 'अत्रैव समवलीयन्ते' इति विशेषणानर्थक्यात्, "सर्वे प्राणा

अनुत्क्रामन्ति" ( बृ० उ०४।

है । इसल्यें 'इमम्' और 'इह' इन विशेषणोंकी सार्थकताके ल्यि उसको अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये।\*

इसके सिवा जिनका ऐसा
अनुभव है कि 'एकमात्र अद्वितीय
सत् ही है' उनका शीर्षस्थानीय
नाडीद्वारा अचिरादि मार्गसे गमन
भी नही होता; जैसा कि ''वह
बहा हो होकर ब्रह्मको प्राप्त होता
है" ''इसीसे वह सब कुछ हो गया''
''उसके प्राण उक्षमण नही करते,
यही छीन हो जाते हैं" इत्यादि
सैकड़ो श्रुतियोसे प्रमाणित होता है।

गङ्का—यदि इस श्रुतिका ऐसा अर्थ माना जाय कि उन्क्रमण करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास-से प्राण उन्क्रमण नहीं करते, बल्कि उसके साथ हो जाते हैं, तो ?

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे 'यही छीन हो जाते हैं' यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा। तथा इसके सिवा ''सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं"

<sup>\*</sup> अचिमार्गसे जानेवाले पुरुषकी इस लोकमे तो आदृत्ति नहीं होती किन्तु ब्रह्मलोकमे ही ऐसे कई लोक है जिनमे वह अपने तपके प्रभावसे जाता है। महः, जनः, तपः और सत्य—ये चारो ही लोक ब्रह्मलोकके अन्तर्गत हैं। साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेसे किसी एक लोकमे जाता है और फिर वहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमे जाता हुआ सत्यलोकमे पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह लोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आदृत्ति है।

४।२) इति च प्राणेर्गमनस्य प्राप्तत्वात् । तसादुत्क्रामन्तीत्य-नाशङ्केवेषा ।

यदापि मोक्षस्य संसारगति-वैलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा-तसान्नोत्क्राम-गमनमाशङ्कय न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समवली-इति विशेषणमन्थकं स्यात् । न च प्राणैर्वियुक्तस्य गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा । सर्व-गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात् प्राणसंबन्धमात्रमेव ह्यप्रिविस्फ-लिङ्कवञ्जीवत्वभेदकारणमित्यत-स्तद्वियोगे जीवत्वं गतिर्वा न शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयश्रे-त्प्रमाणम् ।

न च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो जीवारूयः सद्भूपं छिद्रीकुर्वन् गच्छतीति शक्यं कल्पयितम् । इस श्रुतिसे प्राणोके सहित जीवका गमन सिद्ध भी होता है । अतः 'प्राण उत्क्रमण करते हैं' इस विषयमें कोई राङ्का नहीं हो सकती।

इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष-की विलक्षणता होनेके कारण जब कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है कि वे उससे उत्क्रमण ही नही करते [ अर्थात् जीव प्राणोके बिना ही चला जाता है ] तो उस समय भी 'वे यही लीन हो जाते हैं' यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि प्राणोंसे वियक्त हुए प्राणीकी गति अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है। क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना ही अग्निके विस्फुलिङ्गोके समान जीवभावरूप भेदका कारण है। अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना जाय तो प्राणींका वियोग हो जानेपर चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी कल्पना नहीं की जा सकती।

इसके सिवा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सदात्माका उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको छिद्रयुक्त करता हुआ जाता है। वृत्त्यर्थम्, तद्वत्ः इष्टापूर्ति निष्टत-होत्रादि वैदिकं कर्म, प्रश्रंभगस्य क्रपतडागारामादिकरण णांपे-बहिर्वेदि यथाशक्त्यहें मन्नां गोक्ष संविभागो दत्तम्ः 😎 🕯 परिचरणपरित्राणाद्युपार त्या शब्दस्य प्रकारदर्शना 🛬 🙀 र्शत ते दर्शनवर्जितत्वाद्ध्मा भिमानिनीं देवतामभिरक प्रतिपद्यन्ते । तयातिवाहिता कृष्णपश्चामिमानिन पक्षाद्यान्षण्मासान्दक्षिणा दिशमेति सविता, तान्मास णायनषण्मासाभिमानिनी स्म त्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । संध

अतः ''उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त होता है" इस प्रकार सगुण ब्रह्मो-पासकका प्राणोके साथ मूर्धन्य नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्व ही है, साक्षात् मोक्ष नही है—यह जाना जाता है; क्योंकि श्रुतिने ''वह अपराजिता पुरी है, वह हर्षोत्पादक सरोवर है" ऐसा कहकर ''उन (सगुण ब्रह्मोपासकों) को ही यह ब्रह्मछोक मिळता है"—ऐसा विशेषण दिया है।

अतः पश्चाग्निवेत्ता गृहस्थ और जो ये वनवासी—नैष्ठिक ब्रह्म-चारियोंके सहित वानप्रस्थ और संन्यासी 'श्रद्धा और तप' इत्यादिकी उपासना करते हैं अर्थात् श्रद्धाछ एवं तपस्ती है। जैसा कि "इष्टापूर्तें दत्तिमत्युपासते" इस श्रुतिमें है उसीके समान यहाँ 'उपासन' शब्द तत्परताके अर्थमें है। तथा एक अन्य श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंज्ञक सत्यब्रह्मकी उपासना करते है वे सब अर्चि यानी अर्चिरिममानी देवताको प्राप्त होते है। शेष सब चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ उप-कोसल्विद्यामें ( छा० ४। १५। ५

नमन्यचतुर्थगतिच्याख्यानेन ।

एष देवयानः पन्था व्याख्यातः

सत्यलोकावसानः, नाण्डाद्वहिः,

"यदन्तरा पितरं मातरं च"

( खृ० उ० ६ । २ । २ ) इति

मन्त्रवर्णात् ।। १-२ ।।

में ) बतलायी हुई ] गितकी व्या-ख्याके समान है । यह सत्यलोकमें समाप्त होनेवाले देवयानमार्गकी व्याख्या की गयी; इस मार्गकी ब्रह्माण्डसे बाहर गित नहीं है; जैसा कि जो "पिता ( खुलोक ) और माता ( पृथिवी ) के बीचमें है" इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥ १-२॥



(देवयान और धूमयानका व्यावर्तनस्थान)

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाचान्षड् दक्षिणैति मासा रत्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३॥

तथा जो ये गृहस्थलोग प्राममें इष्ट, पूर्त और दत्त—ऐसी उपासना करते है वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते है। ये लोग संवत्सरको प्राप्त नहीं होते ॥ ३॥

अथेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थः, य इमे गृहस्था ग्रामे, ग्राम इति गृहस्थानामसाधारणं विशेषण-मरण्यवासिभ्यो व्यावृत्त्यर्थम्, यथाः, वानप्रस्थपरित्राजकानाम-रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यो व्या- 'अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थगण प्राममें—जिस प्रकार 'अरण्यम्' यह वानप्रस्थ और परित्राजकोंका, गृहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये असाधारण विशेषण था, उसी प्रकार 'प्रामे' यह वनवासियोसे ज्यावृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका

बृत्यर्थम्, तद्वत्ः इष्टापूर्ते इष्टमिन्न-होत्रादि वैदिकं कर्म, पूर्तं वापी-क्रूपतडागारामादिकरणम्ः दत्तं बहिर्वेदि यथाशक्त्यहेंभ्यो द्रव्य-संविभागो दत्तम्ः इत्येवंविधं परिचरणपरित्राणाद्युपासते, इति-शब्दस्य प्रकारदर्शनार्थत्वात् । ते दर्शनवर्जितत्वाद्ध्मं धूमा-भिमानिनीं देवतामिभसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते ।

तयातिवाहिता धूमाद्रात्रिं रात्रिदेवतां रात्रेरपरपश्चदेवता-मेव कृष्णपश्चाभिमानिनीमपर-पश्चाद्यान्षण्मासान्दश्चिणा दश्चिणां दिश्चमेतिसविता,तान्मासान्दश्चि-णायनषण्मासाभिमानिनीर्देवताः प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । संघचारि-

असाधारण विशेषण है। 'इष्टापर्त्ते'— अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मको 'इष्ट' कहते हैं तथा वापी, कूप, तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवानेका नाम 'पूर्त' है: और वेदीसे बाहर दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन देना 'दत्त' कहलाता है। इस प्रकार जो परिचर्या (गुरुशुश्रुषा ) एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका तत्परतापूर्वक सेवन करते है-क्योंकि यहाँ 'इति' शब्द अनुष्ठानका प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है-वे उपासनाशून्य होनेके कारण धूम- धूमाभिमानी देवताको प्राप्त होते है।

उस धूमाभिमानी देवतासे अतिवाहित (आगे छे जाये जाते ) हुए वे धूमसे रात्रिको—रात्रिदेवता-को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण-पक्षाभिमानी देवताको तथा कृष्ण-पक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर होकर चलता है उन महीनोंको अर्थात् दक्षिणायनके छः महीनोंके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है । ये षण्मासाभिमानी देवता एक

ण्यो हि षण्मासदेवता इति मा-सानिति बहुवचनप्रयोगस्तासु । नैते कर्मिणः प्रकृताः संव-त्सरं संवत्सराभिमानिनीं देव-तामभिप्राष्नुवन्ति ।

क्रतः पुनः संवत्सरप्राप्ति-

प्रसङ्गो यतः प्रतिषिध्यते ?

अस्ति हि प्रसङ्गः; संवत्सरस्य श्रेकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरायणे, तत्राचिरादिमार्गप्रवृत्तानामुदगयनमासेभ्योऽत्रयविनः संवत्सरस्य प्राप्तिरुक्ता ।
अत इहापि तद्वयवभूतानां
दक्षिणायनमासानां प्राप्ति श्रुत्वा
तद्वयविनः संवत्सरस्यापि पूर्ववत्प्राप्तिरापन्नाः; इत्यतस्तत्प्राप्तिः
प्रतिषिध्यते नैते संवत्सरमिप्राप्तुवन्तीति ॥३॥

संघमें रहनेवाले है; इसलिये उनके लिये 'मासान्' ऐसा बहुवचनका प्रयोग किया गया है । यहाँ जिनका प्रकरण है, वे ये कर्म-काण्डी संवत्सरको—संवत्सराभिमानी देवताको प्राप्त नहीं होते।

शङ्का-किन्तु यहाँ संवत्सरप्राप्ति-का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेध किया गया ?

समाधान-हाँ प्रसङ्ग है;दक्षिणायन और उत्तरायग—ये एक ही संवरसर-के दो अवयव है, उनमे अर्चिरादि मागसे जानेवाले पुरुषोकी उत्तरायण-के महीनोसे अपने अवयवी संवरसर-की प्राप्ति बतलायी गयी थी। इसल्यिये यहाँ भी उसके अवयवभूत दक्षिणायनके महीनोंकी प्राप्ति सुन-कर पूर्ववत् उनके अवयवी संवरसर-की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे 'वे संवरसरको प्राप्त नही होते'—ऐसा कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेध किया जाता है।। ३।।

### 

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्च-न्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्ष-यन्ति ॥ ४ ॥ दक्षिणायनके महीनोसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । यह चन्द्रमा राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४॥

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम् ।
कोऽसौ यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः ?
य एष दृश्यतेऽन्तिरिक्षे सोमो राजा
ब्राह्मणानाम्, तदन्नं देवानाम्,
तं चन्द्रमसमन्नं देवा इन्द्रादयो
भक्षयन्ति । अतस्ते धूमादिना
गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणो देवैभीक्ष्यन्ते ।

नन्वनथीयेष्टादिकरणं यद्यन-भूता देवेभेक्ष्येरन् ।

नैष दोषः अन्निस्युपकरणमात्रस्य विवक्षितत्वातः न हि
ते कवलोत्क्षेपेण देवैर्भक्ष्यन्ते, कि
तिहिं? उपकरणमात्रं देवानां भवन्ति
ते स्त्रीपशुभृत्यादिवत्। दृष्टश्चान्न-

वे दक्षिणायनके महीनोसे पित्-लोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह यह चन्द्रमा कौन है ? यह जो आकाशमें दिखायी देता है तथा जो सोम ब्राह्मणोका राजा है, वह देवताओ-का अन्न है; उस चन्द्रमारूप अन-को इन्द्रादि देवता मक्षण करते हैं। अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा-रूप हुए वे कर्मी देवताओसे मक्षित होते हैं।

शङ्का-यदि वे अनस्तप होकर देवताओंद्वारा मिक्सत होते हैं तो इष्टादि कर्मोंका करना अनर्थके ही लिये है <sup>2</sup>

समाधान—यह दोष नहीं है, क्यों कि 'अन्न' इस शब्दसे केवल उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित है । वे देवताओं द्वारा ग्रासकी तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो फिर क्या होता है १ वे स्त्री, पशु एवं सेवकादिके समान देवताओं के केवल उपकरणमात्र होते है । 'अन्न'

स्त्रियोऽन्नं उपकरणेषु पश्चवोऽन्नं विशोऽनं राज्ञामित्या-दि। न च तेषां स्त्रयादीनां पुरुषोपभोग्यत्वेऽप्युपभोगो ना-स्ति। तस्मात्कर्मिणो देवाना-म्रपभोग्या अपि सन्तः सुखिनो देवैः क्रीडन्ति । शरीरं च तेषां सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल आप्यमारभ्यते । तदुक्तं पुरस्ता-त्-श्रद्धाशब्दा आपो द्युलोकाग्रौ हुताः सोमो राजा संभवतीति ।

ता आपः कर्मसमवायिन्य इतरैश्र भ्तैरनुगता द्युलोकं प्राप्य चन्द्रत्यमापन्नाः शरीरा-द्यारिम्मका इष्टाद्युपासकानां भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा-द्युतावशौ हुतायामिशना दक्षमाने शरीरे तदुत्था आपो धूमेन सहो-ध्वे यजमानमावेष्ट्य चन्द्रमण्डलं प्राप्य कुशमृत्तिकास्थानीया बा- राब्दका उपकरणोमें भी प्रयोग देखा हो जाता है; जैसे 'राजाओं का स्त्रियाँ अन है, पशु अन है, वैश्य अन है' इत्यादि । पुरुषके उपमोग्य होनेपर भी उन स्त्री आदिको उपभोग प्राप्त न होते हों—ऐसी बात नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताओं के उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर देवताओं के साथ क्रीडा करते हैं। तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्भ होता है। पहले यह बात कही भी जा चुकी है कि 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका चुलोकरूप अग्निमे हवन किये जाने-पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है।

वे कर्मसम्बन्धी आप अन्य भूतोसे अनुगत हो बुलोकमे पहुँच-कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टादि कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुषोके शरीरादिका आरम्भ करनेवाले होते है। फिर शरीररूप अन्तिम आहुति-के हुत होनेपर जब अग्निद्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होनेवाले आप धूमके साथ यजमानको आच्छादित कर जपर चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं ह्यश्चरीरारम्भिका भवन्ति। त-दारब्धेन च श्चरीरेणेष्टादिफल-म्रपभुञ्जाना आसते॥ ४॥

मृतिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्भ करनेवाले होते हैं । उनसे आरम्भ हुए शरीरसे ही वे इष्टादि कर्मोका फल भोगते हुए वहाँ रहते हैं ॥४॥

**─1>**5% %+**<1**-

द्वितीय प्रश्नका उत्तर (पुनरावर्तनका क्रम)

तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त-न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति ॥ ५॥

वहाँ कमींका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार छोटते हैं । [ वे पहछे ] आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अम्र होते हैं ॥ ५॥

यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य क-र्मणः क्षयः, संपतन्ति येनेति संपातः कर्मणः क्षयो यावत्संपातं यावत्कर्मणः क्षय इत्यर्थः, ताव-त्तस्थित्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान-न्तरमेतमेव वक्ष्यमाणमध्वानं मार्गं पुनर्निवर्तन्ते । पुनर्निवर्तन्त इति प्रयोगात्पूर्वमप्यसकुचन्द्रमण्डलं जबतम उस चन्द्रलोकके उप-भोगोके निमित्तभूत कर्मका क्षय होता है—जिसके द्वारा संपतन होता है उसे संपात अर्थात् कर्मका क्षय कहते है, यावत्संपात अर्थात् जबतक कर्मका क्षय होता है तबतक उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके पश्चात् इस आगे कहे जानेवाले मार्गमें ही फिर लौट आते है। 'पुनर्निवर्तन्ते' (फिर लौट आते है। ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता है कि पहले भी कई बार चन्द्र- गता निष्टत्ताश्चासिनिति गम्यते।
तस्मादिह लोक इष्टादिकर्मीपचित्य चन्द्रं गच्छन्ति, तत्क्षये
चावर्तन्तेः क्षणमात्रमि तत्र
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमित्तकर्मक्षयात्, स्नेहक्षयादिव
प्रदीपस्य।

तत्र कि येन कर्मणा चन्द्रकर्मक्षयस्य मण्डलमारूढस्तस्य
सावश्चेष्य सर्वस्य क्षये तसानिरवश्चेष्य वा रद्यशोहित कि वा
सावशेष इति ।

किं ततः ?

यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मणश्रन्द्रमण्डलस्थस्यैव मोक्षः प्रामोति, तिष्ठतु तावत्तत्रैव मोक्षः
स्यान वेति, तत आगतस्येह
शरीरोपमोगादि न संभवति।

मण्डलको प्राप्त होकर लौट चुके हैं; अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते है; तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट आते हैं । उस समय वहाँकी स्थितिके निमित्तभूत कर्मोका क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर सकता।

पूर्व ० — जिस कर्मके द्वारा बह चन्द्रमण्डलपर आरूट होता है क्या उस सबका क्षय होनेपर बह उससे उतरता है अथवा कुछ होष रह जानेपर ही उतर आता है ?

सिद्धान्ती–इससे तुम्हें क्या छेना है <sup>१</sup>

पूर्व ० — यदि सारे ही कर्मका क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डलमें रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, और 'वहाँ रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता' इस विचारको रहने भी दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर इस लोकमे उसके शरीरोपभोग आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा

ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधश्र स्यात् ।

निवष्टापूर्तद्त्तव्यतिरेकेणापि
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमित्तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति,
न च तेषां चन्द्रमण्डल उपभोगः, अतोऽश्लीणानि तानि ।
यित्रमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढस्तान्येव श्लीणानीत्यविरोधः । शेषशब्दश्च सर्वेषां कर्मत्वसामान्यादिविरुद्धः ।

अत एव च तत्रैव मोक्षः स्यादिति दोषाभावःः विरुद्धा-नेकयोन्युपभोगफलानां च कर्म-णामेकैकस्य जन्तोरारम्भकत्व-संभवात्। न चैकसिञ्जन्मिन सर्वकर्मणां क्षय उपपद्यते, ब्रह्म-हत्यादेश्रैकैकस्य कर्मणोऽनेकज-नमारम्भकत्वस्मरणात्। स्थाव- 'ततः शेषेण' ( मुक्तावशेष कर्मों से जन्म लेता है ) इत्यादि स्मृतिसे भी विरोध होता है ।

सिद्धान्ती-इस मनुष्यलोकमे इष्ट, पूर्त और दत्त इन कर्मासे भिन्न और भी अनेको शरीरोपभोगके निमित्तभूत कर्म हो सकते है: उनका चन्द्रमण्डलमें फलोपमोग भी नहीं होता, इसिलिये वे अक्षीण ही रहते है। जिन कर्मोंके कारण चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है उन्हीका वहाँ क्षय भी होता है-इस प्रकार इसमे कोई विरोध नही है। सब कमोंका कर्मत्व समान होनेके कारण जिपर्यक्त स्मृतिमे ] 'शेष' शब्दका प्रयोग किया गया है। इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है।

इसीलिये 'उसका वहीं मोक्ष हो जाना चाहिये' ऐसा भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके ऐसे कर्मोंका आरम्भकत्व सम्भव हो हो सकता है जिनके फल अनेकों विरुद्ध योनियोमें भोगे जायँ। एक ही जन्ममें समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि स्मृतियोमें 'ब्रह्महत्या आदि एक-एक कर्म अनेक जन्मोंके आरम्भक है' ऐसा बतलाया गया है। तथा रादिप्राप्तानां चात्यन्तमृढानामु-त्कर्षहेतोः कर्मण आरम्भकत्वा-संभवात् । गर्भभृतानां च स्रंतमानानां कर्मासंभवे संसारा-नुपपत्तिः । तसान्नैकसिञ्जनमनि सर्वेषां कर्मणाम्रपभोगः। यत्तु कैश्चिदुच्यते सर्वकर्मा-कर्रणां श्रयोपमर्देन प्रायेण जन्मारम्भकत्वम् । तत्र कानि-चित्कमीण्यनारम्भकत्वेनैव तिष्र-न्ति कानिचिज्जन्मारभन्त इति नोपपद्यतेः मरणस्य सर्वकर्मा-भिव्यञ्जकत्वात्स्वगोचराभिव्य-ञ्जकप्रदीपवदिति । तद्सत, सर्वस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्।

जो स्थावरादि योनियोको प्राप्त हुए अत्यन्त मूढ जीव है उनके उत्कर्षके हेतुभूत कर्मोका आरम्भकत्व तो असम्भव हो है । [इसके सिवा कोई-कोई ऐसा भी समझने टगेंगे कि ] गर्भरूप होकर क्षीण हुए जीवोके कोई कर्म न होनेके कारण उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही असम्भव है । अतः एक ही जन्ममें समस्त कर्मोका उपभोग नही हो सकता।

कुछ छोगोका जो ऐसा कथन
है कि '[सिश्चित-] कर्म प्रायः
सम्पूर्ण[प्रारब्ध-] कर्मोके आश्रय
[ रारीर ] का नारा करके
जन्मके आरम्भक होते हैं; उस
अवस्थामे कुछ कर्म तो जन्मके
अनारम्भकरूपसे ही स्थित रहते
है और कुछ जन्मका आरम्भ
करते हैं—यह बात सम्भव नहीं
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके
अभिव्यञ्जक दीपकके समान सारे
ही कर्मोका अभिव्यञ्जक है ?'—
सो उनका यह कथन ठीक नहीं;
क्योंकि [मधुब्राह्मणमें ] सबका
सर्वात्मकत्व सीकार किया गया

न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश-कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सर्वात्म-नोपमर्दः कस्यचित्कचिदभिव्य-क्तिर्वा सर्वात्मनोपपद्यते । तथा

कर्मणामिष साश्रयाणां भवेत् ।
यथा च पूर्वानुभूतमनुष्यमयूरमर्कटादिजन्मामिसंस्कृता विरुद्धानेकवासना मर्कटत्वप्रापकेन
कर्मणा मर्कटजन्मारभमाणेन
नोपमृद्यन्ते तथा कर्माण्यप्यन्यजन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपमृद्यन्त
इति युक्तम्। यदि हि सर्वाः
पूर्वजन्मानुभववासना उपमृद्येरनमर्कटजन्मनिमित्तेन कर्मणा
मर्कटजन्मनिमित्तेन कर्मणा

है \* । अतः संवका सर्वात्मकत्व होनेपर देश, काल और निमित्तसे अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ-का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा अभिन्यक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयके विषयमे भी होगा [ अर्थात् उनका भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा आविर्माव नहीं हो सकता]।

जिस प्रकार पहले अनुभव किये हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि जन्मोमें सम्पादित की हुई अनेकों विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक कमसे क्षीण नहीं होती उसी प्रकार अन्य जन्मोकी प्राप्तिके निमित्तभूत कर्म भी क्षीण नहीं होते—यह ठीक ही है। यदि वानरजन्मके निमित्तभूत कर्मसे पूर्वजन्मोंके अनुभवकी समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो वानरजन्मका आरम्भ होनेपर तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके

<sup>\*</sup> इसका तात्पर्य यह है कि समस्त पदार्थों में न्यूनाधिकरूपसे सभीकी सत्ता रहती है। प्रत्येक पदार्थकी अभिन्यिक्त और विनाशके कारण भी भिन्न-भिन्न है। अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्ही सिच्चत कर्मोंकी अभिन्यज्ञक होनेपर भी सबकी अभिन्यिक्त नहीं कर सकती। इसिलये शेष कर्म अपने उपयुक्त अभिन्यज्ञक निमित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी जन्मके आरम्भक ही होते है।

तमात्रस्य मातः शाखायाः शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल-ग्रत्वादिकौशलं न ग्रामोतिः जन्मन्यनभ्यस्तत्वातः चातीतानन्तरजन्मनि मर्कटत्व-मेत्रासीत्तस्येति शक्यं "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च" ( बृ० उ० ४ । ४।२) इति श्रुतेः। तसाद्वा-सनावनाशेषकर्मीयमर्द इति शेष-कर्मसंभवः। यत एवं तसा-च्छेषेणोपभुक्तात्कर्मणः संसार उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः। कोऽसावध्वा यं प्रति निवर्तन्ते ?

इत्युच्यते—यथेतं यथागतं नि-वर्तन्ते ।

ननु मासेभ्यः पितृलोकं

<sub>गमनागमन</sub>- पितृलोकादाकाञ्च-<sup>क्रमयोभेंद आक्षेपः</sup>माकाञाचन्द्रमस-

एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते समय उसके पेटसे चिपके रहने आदिकी कुशलता प्राप्त न क्योंकि इस जन्ममे तो उसका अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि इसके पूर्ववर्ती जन्ममे भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था। "विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते है तथा पूर्वजन्मकी वासना भी" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है । अतः वासनाके समान समस्त कर्मोका भी क्षय नहीं हो सकता, इसिल्ये शेष कर्मोका रहना सम्भव है। क्योंकि ऐसी बात है इसिल्ये उपभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए कर्म-द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है-इस प्रकार कोई विरोध नही आता।

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति ये छौटते हैं <sup>2</sup> इसपर श्रुति यह कहती है कि जिस मार्गसे गये थे उसीसे छौटते है ।

शङ्का-गमनका क्रम तो इस प्रकार बतलाया गया था कि मासोसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होता है, किन्तु निवृत्ति इस प्रकार मिति गमनक्रम उक्तो न तथा

निवृत्तिः। किं तर्हिं? आकाशाद्वायु-

मित्यादि, कथं यथेतमित्युच्यते ?

नैष दोषः, आकाशप्राप्ते-

स्तु ल्यत्वारपृथिवी-तत्परिहारः

प्राप्तेश्व । न चात्र

यथेतमेवेति नियमोऽनेवंविधमपि

निवर्तन्ते पुनर्निवर्तन्त इति तु

नियमः। अत उपलक्षणार्थमेत-

द्यथेतिमिति । अतो भौतिकमा-कार्यं तावत्प्रतिपद्यन्ते ।

यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा-

रम्भिका आप आसंस्तास्तेषां तत्रोपभोगनिमित्तानां कर्मणां

क्षये विलीयन्ते, घृतसंस्थानमि-

वाग्निसंयोगे । ता विलीना अन्त-

रिक्षस्था आकाशभृता इव सक्ष्मा

नहीं बतलायी जाती। तो कैसे वतलायी जाती है ?—आकाशसे वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे बतलायी जाती है; फिर 'जिस मार्गसे गये थे उसीसे लौटते हैं'— ऐसा कैसे कहा जाता है ?

स्वाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें समान है। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे गये थे उसीसे छोटें, किसी अन्य प्रकार भी छोट ही सकते है। नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर छोटते है। अतः 'जिस मार्गसे गये थे' इत्यादि कथन केवल उपलक्षणमात्र है। अतः भौतिक आकाशको तो वे प्राप्त होते ही है।

चन्द्रमण्डलमे जो उनके शरीर-का आरम्भ करनेवाले आप होते हैं वे वहाँके उपभोगके निमित्तभूत कर्मीका क्षय होनेपर विलीन हो जाते है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग होनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता है। वे अन्तरिक्षस्थ आप विलीन होकर आकाशभूतके समान सूक्षम भवन्ति । ता अन्तिरक्षाद्वायुर्भ-वन्ति । वायुप्रतिष्ठा वायुभूता इतश्राम्रतश्रोद्यमानास्ताभिः सह श्रीणकर्मा वायुभूतो भवति । वायुर्भूत्वा ताभिः सहैव धूमो भवति । धूमो भूत्वाश्रम् अन्भ-रणमात्ररूपो भवति ।। ५ ॥

अन्तरिक्षसे वायुरूप हो जाते है। वे वायुमें स्थित होकर वायुरूप हुए इघर-उघर छे जाये जाते है तथा उनके ही साथ, जिसके कर्म क्षीण हो गये है वह जीव वायुरूप हो जाता है। वायु होकर वह उन आपोके सहित ही घूम हो जाता है तथा घूम होकर अभ—जल्भरणमात्ररूप हो जाता है। ५॥

<del>-1/2==3+</del>+

अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय-न्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भ्य एव भवति ॥ ६॥

वह अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है। तब वे जीव इस छोकमें घान, जौ, ओषि, वनस्पित, तिछ और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते है। इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त कष्टप्रद है। उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो वीर्य-सेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है॥६॥

अभ्रं भूत्वा ततः सेचनसमर्थो मेघो भवतिः मेघो भूत्वोन्नतेषु प्रदेशेष्वथ प्रवर्षतिः वर्षधारारूपेण शेषकर्मा पततीत्यर्थः । त इह वीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिल- अभ्र होकर उसके पश्चात् वह वर्षा करनेमे समर्थ मेघ होता है। फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानोमें वृष्टि करता है अर्थात् कर्मोके शेप रहने-के कारण वर्षाकी धाराओके रूपमें गिर जाता है। वे जीव इस छोकमे धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिछ माषा इत्येवंप्रकारा जायन्ते । श्रीणकर्मणामनेकत्वाद्धहुवचन-निर्देशः । मेघादिषु पूर्वेष्वेक-रूपत्वादेकवचननिर्देशः ।

यसाद्गिरितटदुर्गनदीसमुद्रा-रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि वर्षधाराभिः पतितानाम्, अत-स्तसाद्धेतोर्वे खळु दुनिष्प्रपतरं दुर्निष्करणं दुर्निःसरणम् । यतो गिरितटादुदकस्रोतसोह्यमाना नदीः प्राप्नुवन्ति, ततः सम्रदं ततो मकरादिभिर्भक्ष्यन्तेः तेऽप्यन्येनः तत्रैव च सह मकरेण समुद्रे सम्रद्राम्भोभिर्जलधरै-विलीनाः पुनर्वर्षधाराभिर्मरुदेशे राकृष्टाः शिलातरे वागम्ये पतितास्तिष्ट-न्ति, कदाचिद्व्यालमृगादिपीता

और उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न होते हैं। श्लीणकर्मा जीवोंकी अनेकता होनेके कारण यहाँ ['ते जायन्ते' इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका निर्देश किया गया है; इससे पहले मेघ आदिमे एकरूप होनेके कारण एकवचनका निर्देश हुआ है।

क्योंकि वर्षाकी धाराओद्वारा गिरे हुए जीवोके पर्वततट, दुर्ग, नदी, समुद्र, वन एवं मरुखळ आदि सहस्रों स्थान है; अतः इन सब कारणोसे उनका यह दुर्निष्प्रपतर-दुर्निष्क्रमण अर्थात् कष्टमय निःसरण है; क्योकि जलके प्रवाहद्वारा गिरितटसे ले जाये जाते हुए वे (जीव) नदीको प्राप्त होते है और उससे समद्रकोः तथा उसके पश्चात मकरादिसे खाये जाते है और वे भी दूसरोसे मिक्षत होते हैं । तथा वहाँ समुद्रमें ही यदि मकरके साथ छीन हो गये तो समुद्रके जलके साथ मेघोसे आकर्षित होकर फिर धाराओद्वारा मरुभूमि, शिलातट अथवा अगम्य स्थानोमें गिरकर पड़े रहते हैं; कभी सर्प एवं मृगादिसे पी लिये जाते हैं अधवा अन्य

भक्षिताश्चान्यैः; तेऽप्यन्यैरित्येवं
प्रकाराः परिवर्तेरन्; कदाचिदभक्ष्येषु जातास्तत्रैव ग्रुष्येरन्;
भक्ष्येष्विप स्थावरेषु जातानां
रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्लभ एव,
बहुत्वात्स्थावराणाम् इत्यतो
दुनिष्क्रमणत्वम् ।

अथवातोऽसाद्वीहियवादिमावाद्दुनिष्प्रपतरं दुनिर्गमतरम् ।
दुर्निष्प्रपतरमिति तकार एको
छप्तो द्रष्टच्यः। त्रीहियवादिमावो
दुर्निष्प्रपतस्तसादि दुर्निष्प्रपताद्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्प्रपततर
इत्यर्थः; यसाद्ध्वरेतोभिर्वालैः
पुंस्त्वरहितैः स्थविरैर्वा मक्षिता
अन्तराले शीर्यन्ते, अनेकत्वादन्नादानाम् । कदाचित्काकतालीयवृत्त्या रेतःसिग्मर्भक्ष्यन्ते

जीवोद्वारा मिक्षत होते है और वे भी िकन्हीं अन्य जीवोद्वारा खा लिये जाते हैं। इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते है। कभी अभक्ष्योमें उत्पन्न होनेपर वे वहीं सूख जाते हैं।\* मक्ष्योमे भी स्थावरोंमें उत्पन्न हुए जीवोंको वीर्य-सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंिक स्थावरोंकी संख्या बहुत है। इसल्ये अनुशयी जीवका निष्क्रमण दुःखमय ही है।

अथवा यो समझो कि इस ब्रीहि-यवादिमांवसे जीवका छुटकारा होना बहुत कठिन है। 'दुर्निष्प्रपतरम्' इस पदमें एक तकार छुत समझना चाहिये। अतः तात्पर्य यह है कि ब्रीहियवादिभाव दुर्निष्प्रपत है और उस दुर्निष्प्रपतसे भी वीयसेचन करने-वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर है, क्योंकि अन भक्षण करनेवाले अनेको होनेके कारण उच्चेरेता, बालक, नपुंसक अथवा दृद्ध पुरुषो-द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही नष्ट हो जाते हैं। \* जिस समय काक-तालीयन्यायसे वे कभी वीयसेचन करनेवाले पुरुषोंद्वारा भिक्षत किये

<sup>\*</sup> इन दोनी स्थानींपर जो जीवके ,सूखने और नष्ट होनेकी बात कही है वह वैराग्यवृद्धिके उद्देश्यसे स्वर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित करनेके लिये हैं।

यदा, तदा रेतःसिग्भावं गतानां क्रमणो वृत्तिलाभः।

कथम्?यो यो झन्नमन्यनुश-

यिभिः संश्विष्टं रेतःसिक्, यश्च रेतः सिश्चत्यृतकाले योषिति, तद्भ्य एव तदाकृतिरेव भवतिः तदव-यवाकृतिभृयस्त्वं भूय इत्युच्यते

रेतोरूपेण योषितो गर्भाश्चयेऽन्तः

प्रविष्टोऽनुशयी, रेतसो रेतः-

सिगाकृतिभावितत्वात्, ''सर्वे-भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतम्"

(ऐ॰ उ॰ ४ । १) इति

हि श्रुत्यन्तरात् । अतो रेतःसि-

गाकृतिरेव भवतीत्यर्थः। तथा

हि-पुरुषात्पुरुषो जायते गोर्गवा-

कृतिरेव न जात्यन्तराकृतिः,

तस्माद्युक्तं तद्भूय एव भवतीति।

जाते है उसी समय वीर्यसेचक-रूपताको प्राप्त हुए उन जीवोको कर्मोकी वृत्तिका लाभ होता है।

किस प्रकार वृत्तिलाभ होता है <sup>2</sup>---जो-जो वीर्यसेचक अनुरायी जीवोंसे युक्त अन मक्षण करता है और फिर ऋतुकालमे स्त्रीमें वीर्य सेचन करता है वह जीव 'तद्भयः' -- उसीके आकारका हो जाता है। उसके अवयवोकी आकृतिकी अधिकता होना 'भूयः' ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वीर्यरूपसे स्रीके गर्भाशयमे प्रविष्ट हुआ जीव 'तद्भयः' हो जाता है. क्योंकि वीर्यसेचन करनेवालेकी आकृतिसे भावित होता है, जैसा कि ''वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोसे उत्पन्न हुआ तेज होता है" इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। इस-लिये तात्पर्य यह है कि वह वीर्य-सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका हो जाता है। इसीसे पुरुषसे पुरुष और बैलसे बैलके आकारवाला ही प्राणी होता है, अन्य जातिकी आकृतिवाला नहीं होता। अतः वह 'तड़्यः' ही होता है--यह

कथन ठीक ही है।

त्वन्येऽनुशयिभ्यश्रन्द्र-ये मण्डलमनारुह्येहैव पापकर्मभिर्घारै ब्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न पुनर्भनुष्यादिभावम् तेषां नानु-श्चिनामिव दुनिष्प्रपतरम् । क-सात ? कर्मणा हि तैर्वीहियवा-दिदेह उपात्त इति तदुपभोग-निमित्तक्षये बीह्यादिस्तम्बदेहवि-नाशे यथाकर्मार्जितं देहान्तरं जल्द्वकावत्सं क्रमन्ते नवं नवं "सविज्ञानो सविज्ञाना एव; भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति" (बृ० उ०४।४।२) इति श्रुत्यन्तरात् । यद्यप्युपसंहतक-रणाः सन्तो देहान्तरं गच्छन्ति तथापि स्वमवद्देहान्तरप्राप्ति-निमित्तकर्मोद्धावितवासनाज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छ-न्ति, श्रुतिप्रामाण्यात ।

किन्तु जो अनुरायी जीवोंसे भिन्न प्राणी अपने घोर पापकर्मों के कारण चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए बिना ही ब्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते है. मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते, उनका ब्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं क्यों नही है ? क्योंकि उन्होंने कर्मके कारण ही ब्रीहि-यवादि देह प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके निमित्तका क्षय होनेपर ब्रीहि आदि स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण वे अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन-नवीन शरीरमें जोंकके समान विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते है; जैसा कि "वह सविज्ञान होता है और सविज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीरमे संक्रमण करता है" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। यद्यपि जीव इन्द्रियोका उपसंहार ( हृदयमें लय ) हो जानेपर ही देहान्तरमें जाते है, तथापि इस श्रुति-प्रमाणसे वे खप्नके समान देहान्तर-प्राप्तिके निमित्तभूत उत्पन्न की हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान द्वए ही देहान्तरको प्राप्त होते है।

धूमादिना तथाचिंरादिना च गमनं खप्न इवोद्धतवि-लब्धवृत्तिकर्मनिमि-त्तत्वाद्रमनस्य 1 न तथानुश-यिनां त्रीह्यादिभावेन जातानां सविज्ञानमेव रेतःसिग्योषिदेह-संबन्ध उपपद्यते, न हि त्रीह्या-दिलवनकण्डनपेषणादौ च सवि-ज्ञानानां स्थितिरस्ति । ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां देहान्तरगमनस्य तु-दष्टापूर्तादि-लब्धगतेर्दुः खरूप-त्वाच्छास्त्रानर्थ-क्यमित्याक्षेप: विज्ञानतैव युक्ताः तथा सति घोरो नरकानुभव इष्टापूर्तादिकारिणां चन्द्रमण्ड-लादारभ्य प्राप्तो यावदुबाह्मणा-दिजन्मः तथा च सत्यनर्थायै-वेष्टापूर्ताद्यपासनं विहितं स्यातः श्रुतेश्राप्रामाण्यं प्राप्तम् ,वैदिकानां

कर्मणामनर्थानुबन्धित्वात्।

इसी प्रकार अर्चिरादि और धूमादि मार्गसे जो गमन होता है वह भी खप्नके समान उद्भूत विज्ञान-रूपसे ही होता है, क्योंकि वह गमन लब्धवृत्ति कर्मके कारण होता है । किन्तु त्रीहि-यवादिरूपसे उत्पन्न हुए अनुश्मी जीवोका जो रेतःसेचन करनेवाले अथवा स्त्रीके देहोसे सम्बन्ध होता है वह सविज्ञानरूपसे ही होना सम्भव नही है, क्योंकि त्रीहि आदिके काटने, कूटने अथवा पीसनेमे सविज्ञान जीवोंकी स्थिति नहीं होती।

शङ्का-चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले जीवोंका देहान्तरगमन भी वैसा ही होनेके कारण उनकी भी जोकके सविज्ञानता ही माननी समान उचित है। ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्त आदि कर्म करनेवाछोंको मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि-जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा। इष्ट-पूर्त ऐसी अवस्थामें उपासना अनर्थके छिये ही विहित जायगी और इस प्रकार मानी वैदिक कर्मके अनर्थानुबन्धी होनेके कारण श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध होगी।

वृक्षारोहणपतनवद्विशेष-न, संभवात् । देहादेहा-आक्षेप-प्रतिपित्सोः न्तरं परिहारः कर्मणो लब्धवत्तित्वा-त्कर्मणोद्धावितेन विज्ञानेन स-विज्ञानत्वं युक्तम् । वृक्षाग्रमारो-हत इव फलं जिघ्रक्षोः, तथा-चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं भवेतः धूमादिना च चन्द्रमण्ड-लमारुरुक्षताम् । न तथा चन्द्र-मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वम् ।

यथा च सुद्गरायिमहतानां
तदिभिषातवेदनानिमित्तसंमूिर्च्छितप्रतिबद्धकरणानां खदेहेनैव
देशाहेशान्तरं नीयमानानां
विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्रमण्डलानमानुषादिदेहान्तरं प्रत्य-

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बक्षपर चढने और उससे गिरनेके समान इन अवस्थाओमे अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे दसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा-वाले कर्म लब्धवृत्ति होनेके कारण उन कमोद्वारा उत्पन्न किये हुए विज्ञानसे उस जीवका सविज्ञान रहना उचित है। फल छेनेकी इच्छा-से बक्षपर चढनेवाले मनुष्यकी जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, इसी प्रकार अर्चिरादि मार्गसे तथा धूमादि मार्गसे जानेवाले चन्द्रमण्डलपर आरूढ होनेवाले जीवोकी भी सविज्ञानता सम्भव है। किन्तु इसी तरह वृक्षाप्रसे गिरनेवाले पुरुपोके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने-वालोंकी सचेतनता सम्भव नही है।

जिस प्रकार कि मुद्ररादिसे आहत पुरुषोकी, जिनके इन्द्रियग्राम उनके आघातोंकी वेदनाके कारण म्र्चिंछत अथवा प्रतिबद्ध हो गये है, अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाते समय विज्ञानशृन्यता देखी गयी है, उसी प्रकार स्वर्गभोगके निमित्तभूत कर्मोका क्षय हो जानेसे जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये वरुरुक्षतां खर्गभोगनिमित्तकर्मक्षयानमृदिताब्देहानां प्रतिबद्धकरणानाम् । अतस्तेऽपरित्यक्तदेहबीजभूताभिगद्भिर्मूर्छिता इवाकाशादिक्रमेणेमामवरुद्ध कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहैं संस्थिष्यनते । प्रतिबद्धकरणत्यानुद्भृतविज्ञाना एव ।

तथा लवनकण्डनपेषणसंस्कारमक्षणरसादिपरिणामरेतःसेककालेषु मूर्छितवदेव, देहानतरारम्भकस्य कर्मणोऽलब्धवुचित्वात्। देहबीजभृताप्संबन्धापरित्यागेनेव सर्वास्ववस्थासु
वर्तन्त इति जल्दकावचेतनावच्वं
न विरुध्यते। अन्तराले त्वविज्ञानं मूर्छितवदेवेत्यदोषः।

हैं तथा इन्द्रियग्राम अवरुद्ध हो गये है उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनुशयी जीवोंकी [विज्ञानश्च्यता उचित ही है]। अतः देहके बीजभूत आपोके परित्यक्त न होनेसे वे उनके सिहत ही मूर्च्छित हुएके समान आकाशादिक्रमसे इस पृथिवीपर उतरकर अपने कर्मानुसार जातिवाले स्थावरशरीरोंमे मिल जाते है। और इन्द्रियोंके प्रतिबद्ध रहनेके कारण अनुद्धतविज्ञान (अचेत) ही रहते है।

इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें परिणत होने और वीर्यसेचनके समय भी मूर्च्छित-से ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ करनेवाला कर्म अल्ब्धवृत्ति रहता है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके बीजभूत आपका सम्बन्ध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः जोंकके समान उनके चेतनायुक्त होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। बीचमे जो विज्ञानशून्य दशा रहती है वह मूर्च्छितके समान है; इसल्ये उसमें कोई दोष नहीं है। न च वैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्य-मनुमातुम्, हिंसायाः शास्त्रचोदितत्वात् "अहंसन्सर्वभूतान्य-न्यत्र तीर्थेभ्यः" इति श्रुतेः शास्त्रचोदिताया हिंसाया नाधर्महेतु-त्वमभ्युपगम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधर्महेतुत्वे मन्त्रैर्विषादिवत्तद-पनयोपपत्तेर्न इःखकार्यारम्भकत्वोपपत्तिवैदिकानां कर्मणां मन्त्रेणेव विषमक्षणस्येति ॥ ६॥



### अनुशयी जीवोंकी कर्मानुरूप गाति

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल-योनिं वा ॥ ७ ॥

उन (अनुश्रयी जीवों) में जो अच्छे आचरणवाले होते है वे शीष्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं। तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं।। ७॥

तत्तत्र तेष्वत्रशयिनां य इह लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं येषां ते रमणीयचरणा रमणीय-चरणेनोपलक्षितः शोभनोऽनुशयः पुण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा उच्यन्ते । क्रौर्यानृतमायावर्जि-तानां हि शक्य उपलक्षयितं श्रभात्रशयसद्भावः। तेनात्रशयेन पुण्येन कर्मणा चन्द्रमण्डले भ्रक्तशेषेणाभ्याशौ ह क्षिप्रमेव, यदिति क्रियाविशेषणम्, ते रमणी-यां क्रौर्यादिवर्जितां योनिमापद्ये-रन्प्रामुयुर्बोह्मणयोनि वा क्षत्रिय-योनिं वा वैश्ययोनिं वा स्व-कर्मानुरूपेण ।

अथ पुनर्थे तद्विपरीताः कप्यचरणोपलक्षितकर्माणोऽशुभानुशया अभ्याशो ह यत्ते कप्यां
यथाकर्म योनिमापद्येरन्कप्यामेव
धर्मसंबन्धवर्जितां जुगुिष्ततां
योनिमापद्येरञ्श्वयोनिं वा

तत्-वहाँ उन अनुशयी जीवोंमे जिनका इसलोकमे रमणीय--- शुभ चरण-शील होता है वे शुद्धाचारी जीव-जिनका रमणीयचरणसे उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य-कर्म होता है-वे रमणीयचरण कहलाते हैं । जो लोग क्ररता. असत्य और कपटसे रहित है उन्हीमें ग्रुभानुशयका सद्भाव उपलक्षित होना सम्भव है । चन्द्रमण्डलके भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय यानी कर्मसे वे अभ्यास-राग्नि ही रमणीय -- ऋरता आदिसे रहित योनिको प्राप्त होते है । यहाँ 'यत्' शब्द क्रियाविशेषण है । अपने कर्मों के अनुसार वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते है।

किन्तु उनसे विपरीत जो कपूय-चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात् अशुभ अनुरायवाले होते हैं वे शीव ही अपने कर्मानुसार कपूययोनिको प्राप्त होते हैं । कपूय—धर्मसम्बन्ध-से रहित अर्थात् निन्दनीय योनिको ही प्राप्त होते हैं । वे भी अपने स्करयोनि वा चण्डालयोनि वा कर्मों के ही अनुसार कुत्तेकी योनि,

स्वकर्मानुरूपेणैव ॥ ७॥

कर्मों के ही अनुसार कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ॥ ७॥

#### **₩**

## चतुर्थ प्रश्नका उत्तर

(अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालोंकी गति)

ये तु रमणीयचरणा दिजातयस्ते स्वकर्मस्थाश्चेदिष्टादिकारिणस्ते धूमादिगत्या गच्छन्त्यागच्छन्ति च पुनः पुनर्घटीयन्त्रवत् । विद्यां चेत्प्राप्नुयुस्तदार्चिरादिना गच्छन्ति । यदा तु न
विद्यासेविनो नापीष्टादिकर्म सेवन्ते तदा—

किन्तु जो ग्रुभाचरणशील द्विजाति है वे यदि अपने कर्मोमें स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले होते है तो घटीयन्त्रके समान घूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते रहते है और यदि उन्हे [ उपासना-स्मक ] विद्याकी प्राप्ति हो जाती है तो अचिरादि मार्गसे जाते है । और जिस समय वे न तो उपासना करनेवाले होते है और न इष्टादि कर्मोका हो सेवन करते है उस समय—

अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा-ण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृ-तीय स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष श्लोकः ॥ ८ ॥

इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते। वे ये क्षुद्र और बारम्बार आने-जानेवाळे प्राणी होते है। 'उत्पन्न होओ और मरो' यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण यह परळोक नहीं भरता। अतः [इस संसारगतिसे] घृणा करनी चाहिये। इस विषयमें यह मन्त्र है—॥८॥

अथैतयोः पथोर्यथोक्तयोर्चि-र्धृमादिलक्षणयोर्न कतरेण अन्यतरेण च नापियन्ति । तानी-मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश-ककीटादीन्यसकदावर्तीनि भव-न्ति । अत उभयमार्गपरिश्रष्टा ह्यसकुजायन्ते म्रियन्ते चेत्यर्थः। तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण-मिदम्रच्यते । जायख म्रियस्बे-तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन-मरणक्षणेनैव कालयापना भव-ति, न तु क्रियास शोभनेषु भोगेषु वा कालोऽस्तीत्यर्थः ।

एतत्क्षुद्रजनतुरुक्षणं तृतीयं पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक्ष्य स्थानं संसरताम्, येनैवं दक्षिणमार्गगा अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि-कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव दक्षिणेन पथेति, तेनासौ स्रोको न सम्पूर्यते।

वे इन पूर्वीक्त अर्चिरादि और धूमादि मार्गोमेसे किसी भी एकके द्वारा नहीं जाते। वे ये क्षुद्र प्राणी डाँस, मच्छर और कीड़े आदि बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते है। अतः तात्पर्य यह है कि वे इन दोनों ही मार्गोंसे परिश्रष्ट होकर बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं। यह उनके जन्म-मरण-सन्तति-का अनुकरण कहा जाता है: लो और मरो' ईश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलायी जाती है \*। अर्थात् उनका समय जन्म हेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म करने अथवा सन्दर भोग भोगनेके लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता।

जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए जीवोका पहले दो मार्गोंकी अपेक्षा यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी भी लौट आते है तथा ज्ञान और कर्मके अनिधकारियोका तो दक्षिण-मार्गसे वहाँ जाना भी नहीं होता, इसिंखेये यह परलोक नहीं भरता।

<sup>\*</sup> तात्पर्य यह है कि उन जीवोको दोनो मार्गोसे पतित हुए देखकर मानो ईश्वर ही कहता है कि 'तम जन्म हो और मरो।'

पश्चाग्नि-प्रश्नः पश्चमस्त व्याख्यातः । प्रथमो विद्यया दक्षिणोत्तरमार्गाभ्यामपाकृतः दक्षिणोत्तरयोः पथोवर्यावर्तनापि-मतानामग्नौ प्रक्षेपः समानः ततो व्यावर्तना अन्येऽचिरादिना यन्ति, अन्ये धुमादिना,पुनरुत्तरदक्षिणा-यने षण्मासान्त्राष्ट्रवन्तः संयुज्य पुनव्यवितन्ते, अन्ये संवत्सर-मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्-इति व्याख्याता । पुनरावृत्तिरपि श्ली-णान्शयानां चन्द्रमण्डलादाका-शादिक्रमेणोक्ता । अम्रष्य लोक-स्वशब्देनैवोक्तम, स्यापूरणं तेनासौ लोको न सम्पर्यत इति । यसादेवं कष्टा संसारगति-स्तसाज्जुगुप्सेत यसाच

उपर्युक्त प्रश्नोमेसे । पाँचवें प्रश्नकी व्याख्या पञ्चामिविद्याद्वारा की गयी: प्रथम प्रश्नका अपाकरण दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे किया गया। तथा--मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्निमें डालना एकसमान होता है, वहाँसे आगे उनका वियोग होता है, उनमेसे एक अर्चिरादि मार्गसे जाते है और दूसरे धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण और दक्षिणायन---इन छः मासोंको प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर फिर बिछुड़ जाते है। उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त होते है और दूसरे मासाभिमानी देवताओंसे पितलोकको जाते है---इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गा-की व्यावर्तना--व्यावृत्तिकी भी व्याख्या की गयी। क्षीणानशयी जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि क्रमसे पुनरावृत्ति भी बतला दी गयी। इस परलोककी अपूर्तिका तो 'तेनासौ होको न सम्पर्यते' ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोंसे ही उल्लेख कर दिया गया।

इस प्रकार क्योकि संसारगित अत्यन्त कष्टमयी है, इसल्ये उससे घृणा करनी चाहिये । क्योकि जन्ममरणजनितवेदनानुभवकृतक्षणाः श्रुद्रजन्तवो ध्वान्ते च
घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः, सागर
इवागाधेऽष्ठवे निराशाश्चोत्तरणं
प्रतिः, तसाच्चैवंविधां संसारगतिं
जुगुप्सेत बीमत्सेत घृणी भवेत्,
मा भूदेवंविधे संसारमहोदधौ
घोरे पात इति । तदेतसिन्नर्थ एष
श्लोकः पश्चाग्निविद्यास्तुतथे॥८॥

जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके अनुभवमे ही जिनका समय जाता है वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाध सागरके समान, जिसे पार करनेमें वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर दिये जाते हैं, इसलिये इस प्रकारकी संसारगतिसे जुगुप्सा—बीमत्सा अर्थात् घृणा करनी चाहिये कि इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें हमारा पतन न हो। उसी अर्थमें पञ्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह मन्त्र हैं ॥ ८॥

पाँच पतित

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब<श्च गुरोस्तल्पमावस-न्ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर<स्तैरिति॥६॥

सुवर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुस्रोगामी, ब्रह्महत्यारा ये चारों पतित होते है और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी ॥ ९॥

स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसु-वर्णस्य हर्ता। सुरां पिवन्ब्राह्मणः सन् । गुरोश्च तल्पं दारानाव-सन् । ब्रह्महा ब्राह्मणस्य हन्ता चेत्येते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्च तैः सहाचरित्रति ॥ ९ ॥ सुवर्णका चोर अर्थात् ब्राह्मणका सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी पत्नीसे सहवास करनेवाला और ब्रह्महा—ब्राह्मणकी हत्या करने-वाला—ये चार पतित होते है और पाँचवाँ उनके साथ आचरण ( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९॥

#### पश्चामिविद्याका महत्त्व

अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेद न सह तैर-प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १०॥

किन्तु जो इस प्रकार इन पश्चाग्नियोंको जानता है वह उनके साथ आचरण (संसर्ग) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता। वह शुद्ध पित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है।। १०॥

अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्पश्वाग्नीन्वेद, स तैरप्याचरन्महापातिकिभिः सह न पाप्मना
लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पश्चाग्निदर्शनेन पावितो यसात्पृतः,
पुण्यो लोकः प्राजापत्यादिर्यस्य
सोऽयं पुण्यलोको भवतिः
य एवं वेद यथोक्तं समस्तं
पश्चभिः प्रश्नैः पृष्टमर्थजातं वेद ।
दिरुक्तिः समस्तप्रश्ननिर्णयप्रदर्शनार्था ॥ १०॥

किन्तु जो उपर्युक्त पञ्चाग्नियोंको जानता है वह उन महापापियोंके साथ आचरण (व्यवहार ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, ग्रुद्ध ही रहता है। क्योंकि उस पञ्चाग्निविद्यासे वह पिवत्र हो जाता है इसलिये पुण्यलोक— जिसे ब्रह्मलेक आदि पिवत्र लोककी प्राप्ति होती है ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो कि इस प्रकार जानता है अर्थात् पाँच प्रश्नोंद्वारा पूछे हुए उपर्युक्त समस्त विषयको जानता है। द्विरुक्ति समस्त प्रश्नोंका निर्णय प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

# एकाद्श खण्ड

<del>~</del>

दक्षिणेन पथा गच्छतामन्भाव उक्तः—'तद्देवानामन्नम्' 'तं देवा भक्षयन्ति, इतिः क्षुद्रजन्तुलक्षणा च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तदु-भयदोषपरिजिहीर्षया वैश्वानरा-नुभावप्रतिपत्त्यर्थमुत्तरो आरभ्यते, 'अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्' इत्यादिलिङ्गात् । आख्या-यिका तु सुखावबोधार्था विद्या-संप्रदानन्यायप्रदर्शनार्था च।

'वह देवताओका अन्न है' 'देव-गण उसका भक्षण करते हैं'-ऐसा कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवाछोके अन्नभावका प्रतिपादन किया गया तथा क्षद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी गति भी बतलायी गयी । उन दोनो दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वैश्वानर-संज्ञक भोक्तुत्वकी प्राप्तिके छिये आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता है-जैसा कि 'त्र अन भक्षण करता है, प्रियको देखता है' इत्यादि लिङ्गोसे जाना जाता है । यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलतासे समझानेके लिये और विद्याप्रदानकी उचित विधि प्रदर्शित करनेके लिये है।

औपमन्यव आदिका आत्ममीमासाविषयक प्रस्ताव

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिन्द्र-द्युम्नो भाक्षवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्चिस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा॰ साञ्चकुः को न आत्मा किं ब्रह्मेति ॥ १॥

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लविके पुत्रका पुत्र इन्द्रबुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्वका पुत्र बुडिल-ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ।। १॥

प्राचीनशाल इति नामत उप-मन्योरपत्यमौपमन्यवः । सत्य-यज्ञो नामतः पुछुषस्यापत्यं पौछु-षिः । तथेन्द्रद्युम्नो नामतो भछ-वेरपत्यं भाछविस्तस्यापत्यं भाछ-वेयः। जन इति नामतः शर्करा-क्षस्यापत्यं शाकराक्ष्यः। बुडिलो नामतोऽश्वतराश्वस्थापत्यमाश्वत-राश्विः। पञ्चापि ते हैते महा-शाला महागृहस्था विस्तीर्णाभिः शालाभिर्युक्ताः संपन्ना इत्यर्थः। महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं-पन्ना इत्यर्थः। त एवंभूताः सन्तः कचिन्भीमांसां समेत्य संभूय विचारणां चक्रुः कृतवन्त इत्यर्थः। कथम १को नोऽसाकमातमा १

किं ब्रह्म १ इत्यात्मब्रह्मशब्दयो-रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम् । ब्रह्मेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं निवर्तयत्यात्मेति चात्मव्यति-रिक्तस्यादित्यादिब्रह्मण उपास्यत्वं निवर्तयति । अभेदेनात्मैव ब्रह्म

जो नामसे प्राचीनशाल था वह उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुप-का पुत्र पौलुषि जो नामसे सत्ययज्ञ था, भल्लविके पुत्रको भाल्लवि कहते है उसका पुत्र भाल्लवेय जो नामसे इन्द्रद्युम्न था, जन ऐसे नामवाला शर्कराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा बुडिल नामक अश्वतराश्वका पुत्र आश्वतराश्व—ये पाँचों ही महा-शाल—बड़े कुटुम्बी अर्थात् विस्तृत-शालाओसे युक्त, तथा महाश्रोत्रिय अर्थात् श्रुत यानी शाल्लाध्ययन और सदाचारसे सम्पन्न थे। इस प्रकारके वे सब किसी समय आपसमे मिलकर मीमांसा अर्थात् विचार करने लगे।

किस प्रकार विचार करने छगे ?—'हमारा आत्मा कौन है ? ब्रह्म क्या है ?' यहाँ 'आत्मा' और 'ब्रह्म' राब्दोका परस्पर विशेषण-विशेष्यभाव है । 'ब्रह्म' इस शब्दसे श्रुति देह-परिच्छिन आत्माके प्रहणका निवारण करती है तथा 'आत्मा' इस शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि ब्रह्मके उपास्यत्वकी निवृत्ति करती है । अतः दोनोका अभेद होनेके

ब्रह्मैवात्मेत्येवं सर्वात्मा वैश्वानरो ब्रह्म स आत्मेत्येतित्सद्धं भवति । "मूर्घा ते व्यपतिष्यत्" (छा० उ० ५ । १२ । २) "अन्धोऽभवि-ष्यः" (५ । १३ । २) इत्यादि-लिङ्गात् ॥ १ ॥

कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है; अतः सर्वात्मा वैश्वानर ब्रह्म है और वहीं आत्मा है—यह सिद्ध होता है। यह बात [खण्ड १२ से १७ तक आये हुए] ''तेरा मस्तक गिर जाता" ''त् अन्धा हो जाता" इत्यादि छिङ्गोंसे जानी जाती है\*॥१॥

औपमन्यवादिका उदालकके पास आना

ते ह संपादयाञ्चऋरुदालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तस्हन्ताभ्यागच्छामेति तस्हाभ्याजग्मुः॥ २॥

 आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पाँचो मिन राजा अश्वपितके पास गये और उससे वैश्वानर आत्माका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । तब अश्वपतिने उनमेसे प्रत्येकसे अलग-अलग यह प्रश्न किया कि तुम किसे वैश्वानर (विराट् पुरुष) समझकर उपासना करते हो १ इसपर औपमन्यवने कहा कि मै चुलोकको वैश्वानर समझता हूँ। तब अश्वपति बोला—'यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैश्वानर-बुद्धिसे उपासना करते हो, इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहलता है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।' इसके पश्चात् उसने सत्ययज्ञसे पूछा तो वह बोला 'मैं आदित्यको वैश्वानर समझकर उपासना करता हूँ।' इसपर अश्वपतिने कहा 'यह उसका केवल नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते।' इसी प्रकार अन्य मुनियों में भी पूछा गया और यह देखकर कि उनमें प्रत्येक ही वैश्वानर आत्माके किसी-न-किसी अङ्गकी ही उपासना करता है उसने उनकी व्यक्ती-पासनाके परिणाममे उनके उन्हीं-उन्हीं अङ्गोके अङ्ग होनेका भय दिखलाते हुए अन्तमे अठारहवे खण्डमे वैश्वानरके समस्त स्वरूपका उपदेश किया है। यहाँ दो श्रुतियोके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामे श्रुति भय प्रदर्शित करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है।

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उदालक इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चलें। ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २॥

ते ह मीमांसन्तोऽपि निश्चय-मलभमानाः संपादयाश्चकुः सं-पादितवन्त आत्मन उपदेष्टारम्। उदालको वै प्रसिद्धो नामतो भगवन्तः पूजावन्तोऽयमारुणि-ररुणस्थापत्यं संप्रति सम्यगि-ममात्मानं वैश्वानरमस्पदभिप्रेत-मध्येति स्परति। तं हन्तेदानी-मभ्यागच्छामेत्येवं निश्चित्य तं हाभ्याजग्छर्गतवन्तस्तमारुणिम् २

विचार करनेपर भी कोई निश्चय न होनेपर उन पूजावानोने सम्पादन किया — अपना उपदेशक स्थिर किया। [ वे बोळे — ] इस 'समय उदाळक नामसे प्रसिद्ध यह अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अभि-प्रेत वैश्वानर आत्माको 'अध्येति' — स्मरण रखता यानी जानता है। अच्छा तो, अब उसके पास चर्छे।' इस प्रकार निश्चयकर वे उस आरुणिके पास आये॥ २॥

उदालकका औपमन्यवादिके सिहत अश्वपतिके पास आना

स ह संपादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताह-मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३॥

उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे; किन्तु मै इन्हे पूरी तरहसे नही बतला सक्रूँगा; अतः मैं इन्हे दूसरा उपदेष्टा बतला दूँ॥ ३॥

स ह तान्दृष्ट्वैय तेषामागमन-प्रयोजनं बुद्ध्वा संपाद्या-श्रकारः कथम् १ प्रक्ष्यन्ति मां वैश्वानरमिमे महाञ्चाला महा- उन्हे देखते ही उसने उनके आने-का प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर किया । किस प्रकार स्थिर किया <sup>१</sup> ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय मुझसे वैश्वानरके विषयमे पूछेंगे।

श्रोत्रियास्तेभ्योऽहं न सर्वमिव पृष्टं प्रतिपत्स्ये वक्तुं नोत्सहे। अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेषाम-भ्यनुशासानि वक्ष्याम्युपदेष्टार-मिति ॥ ३॥

किन्तु मै इन्हे इनकी पूछी हुई बात पूरी तरह नहीं बतला सकुँगा। अतः मै इस समय इन्हे एक दूसरे उपदेष्टाके लिये अनुशासन करता हूँ अर्थात् इन्हे दूसरा उपदेशक बतलाये देता हूँ ॥ ३ ॥

एवं संपाद्य-ऐसा निश्चय कर---

तान्होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रती-ममात्मानं वैश्वानरमध्येति त इन्ताभ्यागच्छामेति त ५-हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥

उसने उनसे कहा--- 'हे पूजनीयगण! इस समय केकयकुमार अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है। आइये, हम उसीके पास चलें'। ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये॥ ४॥

त्यं कैकेयः संप्रति सम्यगिममा-त्मानं वैश्वानरमध्येतीत्यादि स-मानम् ॥ ४ ॥

तान्होवाच-अश्वपतिवें ना- | उसने उनसे कहा--- 'हे मतो भगवन्तोऽयं केकयस्याप- भगवन् ! इस समय केकयका पुत्र अश्वपति नामवाला कैकेय इस वैश्वा-नर आत्माको अच्छी तरह समझता है' इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है ॥४॥

### अश्वपतिद्वारा मुनियोंका स्त्रागत

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निनीविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा

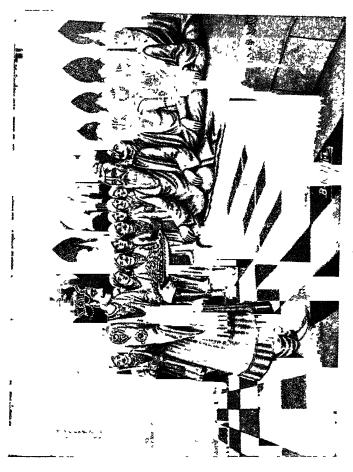



### ऋत्विजे धनं दास्यामि ताबद्भगवद्भयो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥

अपने पास आये हुए उन ऋषियोका राजाने अलग-अलग सत्कार कराया। [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कहा—'मेरे राज्यमे कोई चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्, और न परस्रोगामी ही है; फिर कुलटा स्त्री तो आयी ही कहाँ से ? हे पूज्यगण! मै भी यज्ञ करनेवाला हूँ। मै एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आप लोग यही ठहरिये॥५॥

तेभ्यो ह राजा प्राप्तेभ्यः पृथक्पृथगर्हाण्यर्हणानि पुरोहि-तैर्भृत्येश्व कारयाश्वकार कारित-वान् । स हान्येद्य राजा प्रातः संजिहान उवाच विनयेनोपग-म्यैतद्धनं मत्त उपादध्वमिति । तैः प्रत्याख्यातो मयि दोषं पञ्यन्ति नूनं यतो न प्रतिगृ-ह्नन्ति मत्तो धनमिति मन्वान आत्मनः सद्वृत्ततां प्रतिपिपाद-यिषन्नाह—न मे मम जनपदे स्तेनः परस्वहर्ता विद्यते । कदर्योऽदाता सति विभवे। न मद्यपो द्विजोत्तमः सन् । नाना-हिताग्निः शतगुः। नाविद्वानधि-

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने पुरोहित और सेवकोंसे अलग-अलग कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः-काल उठते ही उनके पास जाकर विनयपूर्वक कहा—आपलोग मुझसे यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके निपेध करनेपर यह सोचकर कि निश्चय ही ये मुझमे दोप देखते है, क्योंकि मुझसे धन नहीं हेते, अपने सदाचारका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उसने कहा-'मेरे राज्यमें कोई चोर--दूसरेका धन हरण करनेवाला नहीं है, न कोई कदर्य --सम्पत्ति रहते हुए दान न करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ मद्यपान करनेवाला है, न सौ गौओवाला होकर अनाहिताग्नि है, न अपने अधिकारके अनुरूप कोई कारानुरूपम् । न स्वैरी परदा-रेषु गन्ता । अत एव स्वैरिणी कुतो दुष्टचारिणी न संभव-तीत्यर्थः ।

तैश्व न वयं धनेनार्थिन
इत्युक्त आहाल्पं मत्वैते धनं न
गृह्णन्तीति। यक्ष्यमाणो वै कतिभिरहोभिरहं हे भगवन्तोऽसि,
तद्र्थं करुप्तं धनं मया यावदेकैकस्मै यथोक्तमृत्विजे धनं
दास्यामि तावत्प्रत्येकं भगवद्वाचेऽपि दास्यामि । वसन्तु
भगवन्तः पश्यन्तु च मम
यागम्॥ ५॥

अविद्वान् है और न कोई स्वैरी—
परिश्वयोंके प्रति गमन करनेवाला
है; अतः स्वैरिणी भी कैसे हो
सकती है १ अर्थात् कोई दुराचारिणी
स्री होनी भी सम्भव नहीं है।

फिर उनके यह कहनेपर कि 'हम धनके अर्थी नहीं हैं' यह समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर धन नहीं लेते उसने कहा—'हे पूज्यगण ! कुछ दिनमें मैं यज्ञानुष्ठान करनेवाला हूँ' उसके लिये मैंने धनका सङ्गल्प कर दिया है। उस समय शास्त्राज्ञानुसार मैं जितना-जितना धन एक-एक ऋत्विक्कों दूँगा उतना हो आपमेंसे प्रत्येकको भी दूँगा। अतः आपलोग यही ठहरिये और मेरा यज्ञ देखिये॥५॥

**-->**⊀∞%€•-

अश्वपतिके प्रति मुनियोंकी प्रार्थना

इत्युक्ताः---

इस प्रकार कहे जानेपर-

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तरहैव वदेदात्मान-मेवेमं वैश्वानररसंप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥ ६॥

वे बोले—'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये कि अपने उसी प्रयोजनको कहें। इस समय आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये'। ६॥ ते होचुः—येन हैवार्थेन
प्रयोजनेन यं प्रति चरेद्गच्छेत्पुरुषस्तं हैवार्थं वदेत् , इदमेव
प्रयोजनमागमनस्येत्ययं न्यायः
सताम् । वयं च वैश्वानरज्ञानार्थिनः । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं
संप्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि ।
अतस्तमेव नोऽस्मम्यं ब्रहि ॥६॥

वे बोले—जिस अर्थ यानी
प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास
जाय उसे अपना वह प्रयोजन
बतला देना चाहिये कि 'मेरे आनेका केवल यही प्रयोजन है।'
सत्पुरुषोका ऐसा ही नियम है।
हमलोग मी वैश्वानरको जाननेकी
इच्छावाले है। इस समय आप इस
वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह
जानते है; अतः हमारे प्रति उसीका
वर्णन कीजिये॥ ६॥

राजाके प्रति मुनियोंकी उपसात्ति

इत्युक्तः--

इस प्रकार कहे जानेपर--

तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह सिम-त्पाणयः पूर्वाह्वे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयैवैतदुवाच ॥७॥

वह उनसे बोळा—'अच्छा, मैप्रातःकाळ आपळोगोंको इसका उत्तर दूँगा।' तब दूसरे दिन वे पूर्वाह्वमे हाथमें समिधाएँ छेकर राजाके पास गये। उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश किया॥ ७॥

तान्होवाच—प्रातवों युष्मभ्यं प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्यं दाता-सीत्युक्तास्ते ह राज्ञोऽभिप्राय-ज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ता अपरेद्युः पूर्वाह्ने राजानं प्रति-चक्रमिरे गतवन्तः। वह उनसे बोला—'मै आप लोगोको इसका उत्तर प्रातःकाल दूँगा।' इस प्रकार कहे जानेपर राजाके अभिप्रायको जाननेवाले वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाह्नमें समित्पाणि—हाथोंमें समिधाएँ लिये राजाके पास आये।

यत एवं महाशाला महाश्रो-त्रिया ब्राह्मणाः सन्तो महाशाल-त्वाद्यभिमानं हित्वा समिद्धार-जातितो हीनं राजानं विद्यार्थिनो विनयेनोपजग्मः. तथान्यैर्विद्योपादित्स्रभिर्भवित-व्यम् । तेभ्यश्रादाद्विद्यामनुप-नीयैवोपनयनमकत्वैव । तान्यथा योग्येभ्यो विद्यामदात्तथान्येनापि विद्या दातव्येत्याख्यायिकार्थः। एतद्वेश्वानरविज्ञानम्रवाचेति क्ष्यमाणेन संबन्धः ॥७॥

क्योकि इस प्रकार महागृहस्थ और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी वे महागृहस्थत्व आदिके अभिमानको छोडकर हाथोंमे समिधाएँ छे विद्यार्थी बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके पास विनयपूर्वक गये थे इसिल्ये विद्योपार्जनकी इच्छावाले पुरुषोंको भी ऐसाही होना चाहिये। तब राजाने उनका उपनयन न करके ही उन्हें विद्या दे दी। अतः इस आख्यायिकाका यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको राजाने विद्या दी थी उसी दसरोको भी विद्यादान करना चाहिये। [ मूलके 'एतत्' शब्दका ] 'एतत वैश्वानरविज्ञानम् उवाच' इसं प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानर-विज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये एकादराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥



### हादश खण्ड

#### अश्वपाति और औपमन्यवका संवाद

स कथमुवाच ? इत्याह— उसने किस प्रकार उपदेश दिया ? सो बतलाते है—

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपारस इति । दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥ १ ॥

[राजा--] 'हे उपमन्युकुमार! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो 2' 'हे पूज्य राजन् ! मै बुलोकको ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसने उत्तर दिया। [ राजा—] 'तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही, 'स्रतेजा' नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रसुत और आसुत दिखायी देते हैं'॥ १॥

श्वानरं त्वस्रपास्स इति पप्रच्छ ।

नन्त्रयमन्याय आचार्यः स-ञ्चियद्यं प्रच्छतीति ।

नैप दोषः 'यद्वेत्थ तेन

मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि

औपमन्यव हे कमात्मानं वै-। 'हे औपमन्यव ! तुम किस वैश्वानर आत्माकी उपासना हो 2' ऐसा राजाने पृद्धा ।

> शङ्का-किन्तु आचार्य होकर भी शिष्यसे पृछता है-यह तो अनुचित है।

> समाधान-यह कोई दोष नही है; क्योंकि 'जो कुछ त् जानता है उसे बतलाकर त् मेरे प्रति उपसन्न हो; तब उससे आगे मै

इतिन्यायदर्शनात्। अन्यत्राप्या-चार्यस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति-मोत्पादनार्थः प्रश्नो दृष्टोऽजात-शत्रोः, 'केष तदाभूत्कृत एत-दागात्' इति ।

दिवमेव द्युलोकमेव वैश्वानर-मुपासे भगवो राजनिति होवाच । एप वै सतेजाः शोभनं तेजो यस्य सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वा-नर आत्मा, आत्मनोऽवयवभूत-त्वात्। यं त्वमात्मानमात्मैकदेश-मुपास्से तस्मात्सुतेजसो वैश्वानर-खोपासनात्तव सुतमभिषुतं सो-मरूपं कर्मणि प्रसुतं प्रकर्षेण च चाहर्गणादिषु तव सुतमासुतं

तुझे बतलाऊँगा' ऐसा न्याय देखा जाता है \* । इसके सिवा अन्यत्र भी आचार्य अजातशत्रुका अपने प्रतिभा-शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न करनेके लिये 'तो फिर यह कहाँ उत्पन्न हुआ, और कहाँ से आया?' ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है ।

'हे पुज्य राजन् ! मैं चलोककी ही अर्थात् चुलोकरूप वैश्वानरकी ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसने उत्तर दिया। [तब राजाने कहा-] 'यह निश्चय ही 'स्रतेजा'—जिसका तेज शोभन है ऐसा यह 'स्रतेजा' नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। क्योंकि आत्माका अवयवभूत है; जिस आत्मा अर्थात आत्माके एक देशकी तुम उपासना करते हो उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना यहाँ-तुम्हारे कुलमे करनेसे अहर्गण आदिमे 'स्रत'-[ एकाहादि-अहर्गणमें 1 ज्योतिष्टोमाद<u>ि</u> अभिषुत (निकाला हुआ) सोम-रूप लताद्रव्य, प्रसुत--[अहीनादि] कर्ममें प्रकर्षसे अभिषुत

<sup>\*</sup> यह न्याय छा०७।१।७ मे सनस्कुमारकी उक्तिसे जाना जाता है।

कुले दृश्यतेऽतीव किमीणस्त्व- [सत्रमे] 'आसुत' देखा जाता है। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कुटुम्बी त्कुलीना इत्यर्थः ॥१॥ बड़े ही कर्मनिष्ठ है' ॥१॥

**~&~&\$** 

अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-मुपास्ते मूर्घा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्घा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागिमण्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता हैं और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है। यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है।' ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता'।।२॥

अत्स्यन्नं दीप्ताग्निः सन्प-श्यसि च पुत्रपौत्रादि प्रिय-मिष्टम्। अन्योऽप्यस्यन्नं पश्यति च प्रियं भवत्यस्य सुतं प्रसुतमा-सुतमित्यादि कर्मित्वं ब्रह्मवर्चसं कुले यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं वैश्वानरस्रपास्ते। मूर्घा त्वात्मनो वैश्वानरस्येष न समस्तो वैश्वानरः। 'तुम दीप्ताग्नि होकर अन भक्षण करते हो । तथा पुत्र-पौत्रादिरूप प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो । और भी जो कोई इस उपर्युक्त वैश्वानरकी इस प्रकार उपासना करता है वह भी अन्नभक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुल्मे सुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि कर्मित्वरूप ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्माका मस्तक ही है, सम्पूर्ण वैश्वानर नहीं है; अतः इस- अतः समस्तबुद्धचा वैश्वानरस्यो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके पासनान्मुर्था शिरस्ते विपरीत- कारण विपरीत प्रहण करनेवाले ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम- तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि भविष्यत्, यद्यदि मां नागमि- तुम मेरे पास न आते अर्थात् मेरे ष्यो नागतोऽभविष्यः । साध्व- पास आगमन न करते । तात्पर्य 11211

कार्षीर्यन्मामागतोऽसीत्यभित्रायः यह है कि तुम मेरे पास चले आये यह अच्छा ही किया' ॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥



### ऋयोद्श खण्ड

#### **→€€€€**

#### अश्वपाति और सत्ययज्ञका संवाद

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति हो-वाचैष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपा-स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १ ॥

फिर उसने पुछपके पुत्र सत्ययज्ञ से कहा—'हे प्राचीनयोग्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' वह बोला—'हे पूज्य राजन् ! मै आदित्यको ही उपासना करता हूँ ।' [राजाने कहा—] 'यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमे बहुत-सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है' ॥ १ ॥

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौछविं हे प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मानम्रपास्से ? इत्यादित्यमेव
भगवो राजिन्निति होवाच ।
ग्रुक्कनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्वमादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्वा, सवांणि रूपाणि हि त्वाष्ट्राणि
यतोऽतो वा विश्वरूप आदित्यः

फिर उसने पुछुपके पुत्र सत्ययइ-से कहा—'हे प्राचीनयोग्य! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो 2' तब उसने 'हे पूज्य राजन्! मैं आदित्य-की ही उपासना करता हूँ' ऐसा उत्तर दिया। शुक्रनीटादिरूप होनेके कारण आदित्यकी विश्वरूपता है, अथवा सर्वरूप होनेके कारणः या सारे रूप व्यष्टाके ही है, इस-टिये आदित्य विश्वरूप है। उसकी तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें हामुत्रार्थमुपकरणं टक्यते कुले । बहुत-सा विश्वरूप ऐहिक और पार-छौिकक साधन दिखायी देता है ॥१॥ 11 8 11

तथा तुम्हारे पीछे---किंच त्वामन

प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चक्षुष्ट्रेतदात्मन इति हो-वाचान्घोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'खचरियोंसे जता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है। तम अन्नमक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है, प्रिय-का दर्शन करता है और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माका नेत्र ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा—'यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते' ॥ २ ॥

प्रवृत्तोऽश्वतरीभ्यां युक्तो रथो-**Sश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी-**भिर्युक्तो निष्को हारो दासी-निष्कः अत्स्यन्नमित्यादि समानम् । चक्कुंबेश्वानरस्य तु है। किन्तु सूर्य वैश्वानरका नेत्र ही सविता । तस्य समस्तबुद्धचोपा-सनादन्धोऽभविष्यश्रक्षुर्हीनोऽभ-विष्यो यन्मां नागमिष्य इति पूर्ववत् ॥ २॥

'अश्वतरीरथ—दो खचरियोंसे युक्त रथ और दासीनिष्क—दासियोसे युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है। 'अत्स्यन्नम्' इत्यादिका तात्पर्य पूर्ववत् है। उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास न आते तो, अन्धे हो जाते'—ऐसा पूर्ववत् जानना चाहिये ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्जमाध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

## चतुद्श खण्ड

#### **→{€€€€**

### अश्वपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद

अथ होवाचेन्द्रचुम्नं भाक्षवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्व-मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै पृथग्वत्मीत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां पृथग्बलय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १॥

तदनन्तर राजाने भाछवेय इन्द्रबुग्नसे कहा—'हे वैयाघ्रपद्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' वह बोळा—'हे पूज्य राजन् ! मै वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [राजाने कहा—] 'जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वत्मी वैश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम्हारे प्रति पृथक्-पृथक् उपहार आते है और तुम्हारे पीछे पृथक्-पृथक् रथकी पड्कियाँ चळती है' ॥ १॥

अथ होवाचेन्द्रशुम्नं माल्लवेयं चैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानग्रुपास्से ? इत्यादि समानम् । पृथग्वत्मी नाना वर्त्मानि यस्य वायोराव-होद्वहादिभिभेदैर्वर्तमानस्य सोऽयं पृथग्वत्मी वायुः । तसात्पृथग्व-र्त्मात्मनो वैश्वानरस्योपासनात्पृ- तदनन्तर राजाने भाछ्नवेय इन्द्र-चुम्नसे कहा—'हे' नैयाप्रपद्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये । पृथग्वत्मी—आवह, उद्वह आदि भेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों मार्ग है वह वायु पृथग्वत्मी है । 'अतः पृथग्वत्मी वैश्वानर आत्माकी उपासना करनेके कारण तुम्हारे पास पृथक्

थङ्नानादिकास्त्वां बलयो वस्ना- | ---नाना दिशाओसे वस्न एवं नादिलक्षणा बलय आयन्त्या- अनादिरूप उपहार आते है; तथा गच्छन्ति । पृथग्रथश्रेणयो रथ- पृथक्-पृथक् रथश्रेणियाँ-रथकी

पङ्क्तयोऽपि त्वामनुयन्ति ॥१॥ | पङ्क्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चलती है' १

#### 

अत्स्यन्नं परयसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-मुपारते प्राणरत्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक-मिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमे ब्रह्मते न होता है। किन्त यह आत्माका प्राण ही है'--ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता' ॥२॥

अत्स्यन्नमित्यादि समानम् । प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्क्रान्तो-ऽभविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति 11711

'अत्स्यन्नम्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है । 'किन्तु यह आत्माका प्राण ही है' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता अर्थात् उक्तान्त हो जाता'॥२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥ **→€€€€€** 

### पंचदश खण्ड

<del>~~~</del>

#### अश्वपति और जनका संवाद

अथ होवाच जन श्वाकराध्य कं त्वमात्मानमु-पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मान्त्वं बहु-लोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥

तदनन्तर राजाने जनसे कहा—'हे शार्कराक्ष्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' उसने कहा—'हे पूज्य राजन् ! मै आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।' [राजा बोळा—] 'यह निश्चय ही बहुळसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुळ हो'॥ १॥

अथ होवाच जनमित्यादि स-मानम् । एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्य सर्वगतत्वाद्वहुलगुणोपासनाच । त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र-पौत्रादिलक्षणया धनेन च हि-रण्यादिना ।। १ ॥ 'फिर उसने जनसे कहा' इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है। यह निश्चय ही बहुळसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है। सर्वगत होनेके कारण तथा बहुळ-गुणरूपसे उपासित होनेके कारण अकाशका बहुळल (पूर्णत्व) है। इसीसे तुम पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा और सुवर्णादि धनसे बहुळ (परिपूर्ण) हो।। १।।

अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-

## मुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशी-र्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता' ॥ २ ॥

संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यमं शरीरं वैश्वानरस्य । दिहरुपच-द्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

किन्तु यह वैश्वानरका संदेह ही है । शरीरके मध्यभागको संदेह कहते हैं। क्योकि 'दिह्' यार्थत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- धातु उपचय ( वृद्धि ) अर्थवाला है और शरीर मांस, रुधिर एवं अस्थि श्र बहुलं शरीरं तत्संदेहः, ते तव आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस-श्रारीरं च्यशीर्यच्छीर्णमभविष्य- लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह संदेह अर्थात् शरीर नष्ट हो जाता, यदि तम मेरे पास न आते ॥ २॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमान्याये पश्चद्राखण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥१५॥



### को इश खण्ड

#### **→**

अश्वपति और बुडिलका संवाद

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्चि वैयाघ्रपद्य कं त्व-मात्मानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै रियरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व र्-रियमान्पुष्टिमानिस ॥ १ ॥

फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिल्से कहा—'हे वैयाघ्रपद्य! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' उसने कहा—'हे पूज्य राजन्! मै तो जलकी ही उपासना करता हूँ।' [राजा बोला—] 'जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रियसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; इसोसे तुम रियमान् (धनवान्) और पुष्टिमान् हो'॥ १॥

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्विमित्यादि समानम् । एष वै
रियरात्मा वैश्वानरो धनरूपः,
अद्भचोऽनं ततो धनमिति ।
तसाद्रियमान् धनवांस्त्वं पुष्टिमांश्व
शरीरेण, पुष्टेश्वान्ननिमित्तत्वात्
॥ १॥

'तदनन्तर राजाने अश्वतराश्वके
पुत्र बुडिलसे कहा'— इत्यादि अर्थ
पूर्ववत् है। यह निश्चय ही धनरूप
रियसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि
जलसे अन्न होता है और अन्नसे
धन। इसीसे तुम रियमान् यानी
धनवान् हो तथा शरीरसे पृष्टिमान्
हो, क्योंकि पृष्टि अन्नके कारण
हुआ करती है॥ १॥

**₩** 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं फ्राह्यस्थः ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-

## मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे-त्स्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न मक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो पुरुप इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुछमे ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माका बिस्त ही है'—ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बिस्तिस्थान फट जाता'॥ २॥

बस्तिस्त्वेष आत्मनो वैश्वा-नरस्य बस्तिर्मूत्रसंग्रहस्थानं बस्ति-स्ते व्यभेत्स्यद्भिन्नोऽभविष्यद्य-न्मां नागमिष्य इति ॥ २॥

'यह वैश्वानर आत्माका बिस्त है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको कहते है। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ति भिन्न— विदीर्ण हो जाता'—ऐसा राजाने कहा॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये षोडदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१६॥



### सप्तद्श खण्ड

#### **→€€€€€**

#### अश्वपति और उदालकका संवाद

अथ होवाचोदालकमारुणिं गौतम कं त्वमात्मान-मुपारस इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपारसे तस्मान्त्वं प्रति-ष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥

तत्पश्चात् राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा—'हे गौतम ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' उसने कहा—'हे पूज्य राजन् ! मैं तो पृथिवीकी ही उपासना करता हूँ।' [राजा बोला—] 'जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वैश्वानर आत्मा है। इसोसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो'॥ १॥

अत्स्यन्नं परयसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-मुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्ला-स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुछमें ब्रह्मतेज होता है। किन्तु यह आत्माके चरण ही है' ऐसा उसने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिछ हो जाते'।। २।। अथ होवाचोद्दालकमित्यादि समानम् । पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरस्य । पादौ ते व्यम्लास्येतां विम्लानावभ-विष्यतां श्लथीभृतौ यन्मां ना-गमिष्य इति ॥ १-२ ॥

'फिर उदालकसे कहा' इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है। [उदालकने कहा—] 'हे पूज्य राजन्! मै पृथिवीकी ही उपासना करता हूँ।' [राजा बोला—] 'यह निश्चय ही वैश्वानर आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान अर्थात् शिथिल हो जाते'॥१-२॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये सप्तद्शलण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१७॥



#### अष्टाहरा खण्ड

<del>~~~</del>

अश्वपतिका उपदेश—वैश्वानरकी समस्तोपासनाका फल

तान्होवाचैते वै खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वा स्सोऽन्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमिनं-विमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १॥

राजाने उनसे कहा—'तुम ये सब लोग इस वैश्वानर आत्माको अलग-सा जानकर अन्न मक्षण करते हो। जो कोई 'यही मैं हूँ' इस प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त लोकोमें, समस्त प्राणियोमे और समस्त आत्माओमे अन्न मक्षण करता है'॥ १॥

तान्यथोक्तवैश्वानरदर्शनवतो होवाच-एते यूयम्, वै खल्वित्य-नर्थकौ, यूयं पृथगिवापृथक्सन्त-मिममेकं वैश्वानरमात्मानं विद्वार-सोऽन्नमत्थ, परिच्छिन्नात्मबुद्धचे-त्येतत्–हस्तिदर्शन इव जात्यन्धाः।

यहाँ 'वै' और 'खलु' ये दो निपान अर्थशून्य है । उन उपर्युक्त वैश्वानर-दृष्टिवालोंसे राजाने कहा—ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर भी इस वैश्वानर आत्माको पृथक्सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। ताल्पर्य यह है कि जन्मान्ध पुरुषोंके हस्तिदर्शनके समान\* तुम परिन्छन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो।

<sup>\*</sup> अर्थात् जिस प्रकार कुछ जन्मान्य, जिन्होने हाथीको कभी नहीं देखा, उसके आकारका अनुमान करने लगे तो उनमेसे जो पुरुष हाथीके सूँड, शिर, कान अथवा टॉग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका समग्र रूप समझने लगता है; उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानरके अवयवोंमे समग्र वैश्वानरबुद्धि हो रही है।

यस्त्वेतमेवं यथोक्तावयवैद्य मूर्घादिमिः पृथिशीपादान्तैर्विशिष्टमेकं प्रादेशमात्रम् ,प्रादेशेद्य मूर्घादिमिः पृथित्रीपादान्तैरध्यातमं
मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम् ।
मुखादिषु वा करणेष्वत्तृत्वेन
मीयत इति प्रादेशमात्रः । द्युलोकादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा
प्रादेशमात्रः । प्रकर्षेण शास्त्रेणादिश्यन्त इति प्रादेशा द्युलोकादय एव तावत्परिमाणः प्रादेशमात्रः ।

शाखान्तरे तु मुर्घादिश्चित्रकप्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्रं कल्पयन्ति, इह तु न तथाभिष्रेतः,
'तस्य ह वा एतस्यात्मनः' इत्याधुपसंहारात् ।
प्रत्यगात्मतयाभिविभीयतेऽह-

मिति ज्ञायत इत्यभिविमानस्तमेत-

किन्तु जो कोई द्युलोकरूप मस्तकसे लेकर पृथिवीरूप पादपर्यन्त इन पूर्वीक्त अवयवोंसे युक्त एक प्रादेशमात्र— जो प्रत्यगात्मामे ही द्युम्धिसे हेकर पृथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्वारा मित होता है अर्थात् जाना जाता है उस प्रादेशमात्र आत्माकी 🛭 उपासना करता है ]। अथवा मुख आदि करणोमें भोक्तारूपसे मित होता है इसिटिये प्रादेशमात्र है। या ब्लोकसे छेकर पृथिवीपर्यन्त प्रदेश ही उसका परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है। अथवा शास्त्रद्वारा प्रकर्पसे आदिष्ट होते है इसलिये चुलोक आदि प्रादेश है उतने ही परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र है।

अन्य शाखामे तो मूर्घासे छेकर चिबुक्तपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसिछये उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, किन्तु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि 'उस इस आत्माका [ खुछोक ही मूर्घा है ]' इत्यादि [ सार्वात्म्य- ] रूपसे उपसंहार किया गया है ।

वह प्रत्यगात्मरूपसे अभिविमान किया जाता है अर्थात् 'मै' इस प्रकार जाना जाता है; इसिटिये अभिविमान है, उस इस वैश्वानर

मात्मानं वेश्वानरम्-विश्वान्नरान्न-यति पुण्यपापानुरूपां गतिं सर्वा-त्मैष ईश्वरो वैश्वानरो विश्वो नर एव वा सर्वात्मत्वात् , विश्वेर्वा नरैः प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य नीयत इति वैश्वानरस्तमेवमुपा-स्ते यः, सोऽद्ञन्नादीः, सर्वेषु लो-केष् युलोकादिषु सर्वेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेष्वात्मसु शरीरे-न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु ह्यात्मक-ल्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्,अन्न-मत्तिः वैश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न-नमत्ति, न यथाज्ञः पिण्डमा-त्राभिमानः सन्नित्यर्थः ॥ १ ॥

सर्वात्मा आत्माकी---यह सम्पूर्ण नरोको पुण्य-पापानुरूप गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) नरस्र है इसिछिये 'वैश्वानर' है; या समस्त नरोद्वारा अपने प्रत्यगात्म-रूपसे विभक्त करके हे जाया जाता है इसिंहिये 'वैश्वानर' है-उसकी जो इस प्रकार उपासना करता है वह अन मक्षण करता हुआ अन्नादी (अन खानेवाला)होता है; बुलोकादि समस्त लोकोमे, सम्पूर्ण चराचर भूतोमें तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप समस्त आत्माओमे--क्योकि इन्हीमे प्राणियोकी आत्मकल्पनाका निर्देश किया जाता है--अन भक्षण करता है। तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेता सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है, अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें अभिमान करके अन नहीं खाता।१।

वैश्वानरका साङ्गोपाङ्ग स्वरूप

कस्मादेवम् १ यसात् -- ऐसा क्यो है १ क्योंकि--

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्घैव सुते-जाश्रक्षुविश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बर्हि-हृदयं गाह्रपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः॥२॥ उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( युलोक ) है, चक्षु विश्वरूप (सूर्य ) है, प्राण पृथग्वत्मी ( वाय ) है, देहका मध्यभाग बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही रिय ( जल ) है, पृथिवी ही दोनों चरण हैं, वक्षः स्थल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गाईपत्याग्नि है, मन अन्वाहार्यपचन है और मुख आहवनीय है ॥ २॥

तस्य ह वै प्रकृतस्यैवैतस्या-त्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजा-श्रश्जविश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रियः पृथिच्येव पादौ । अथवा विध्य-र्थमेतद्वचनमेवमुपास्य इति । अथेदानीं वैश्वानरविदो भो-जनेऽग्निहोत्रं संपिपादयिषन्नाह-एतस्य वैश्वानरस्य भोक्तुरुर एव वेदिराकारसामान्यात् । लोमानि बर्हिवेंद्यामियोरसि लोमान्यास्ती-र्णानि दश्यन्ते । हृदयं गाईपत्यो हृद्याद्धि मनः प्रणीतिमवानन्त-रीभवत्यतोऽन्वाहार्यपचनोऽग्निर्भ-नः। आस्यं मुखमाहवनीय इवाहवनीयो हूयतेऽसिन्नन्नमिति

11711

उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्मा-का मस्तक ही सुतेजा है, चक्षु विश्वरूप है. प्राण पृथग्वत्मीरूप वायु है, शरीरका मध्यमाग बहुल है, बस्ति ही रिय है और पृथिवी ही चरण है। अथवा यह वाक्य विधिके लिये है; अर्थात् इस प्रकार उसको उपासना करनी चाहिये।

अब इससे आगे वैश्वानरवेताके भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने-की इच्छासे राजा कहता है—इस वैश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थळ ही आकारमें समान होनेके कारण वेदी है, लोम कुशाएँ है क्योंकि वेदीमे बिछे हुए कुशोंके समान वे वक्षःस्थळपर बिछे हुए दिखायी देते हैं, हृदय गाईपत्याग्नि है क्योंकि मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर उसका अन्तर्वर्ती होता है, इसीलिये मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है तथा आस्य—मुख आहवनीयाग्निके समान आहवनीय है क्योंकि इसमें अन्नकां हवन होता है ॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये अष्टादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

## एकोनिकिंश खण्ड

**→€€€€€** 

मोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये 'प्राणाय स्वाहा' इस पहली आहुातिका वर्णन

तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तदोमीयः स यां प्रथमा-माहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥

अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाद्या' ऐसा कहकर दे। इस प्रकार प्राण तृप्त होता है।। १॥

तत्तत्रैवं सति यद्धक्तं भोजन-। काल आगच्छेद्रोजनार्थम् , तद्धो-मीयं तद्धोतव्यम्,अग्निहोत्रसंपन्मा-त्रस्य विवक्षितत्वासाग्निहोत्राङ्गे-तिकर्तव्यताप्राप्तिरिद्यः स भोक्ता यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां कथं जुहुयात ? इत्याह--प्राणाय स्वाहे-त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा-नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यर्थः । तेन प्राणस्तृप्यति ॥१॥

अतः ऐसा होनेके भोजनके समय जो भात (अन ) आवे उससे हवन करना चाहिये। यहाँ अग्निहोत्रकी कल्पनामात्र विवक्षित है इसिंखें अग्निहोत्रकी अङ्गभूत इतिकर्त्तव्यता ( सहकारी साधनों ) की प्राप्ति नहीं है। वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दे ? सो श्रति बतलाती है—'प्राणाय स्वाहा' इस मन्त्रसे, यहाँ 'आहुति' शब्द होनेके कारण अवदानप्रमाण (जितना कि आहुतिमे विहित है उतना) अन्न [मुखमें] डाले—ऐसा इसका तात्पर्य है। उससे प्राण तृप्त होता है ॥ १ ॥

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्य-स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति चौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यितक च चौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥२॥

प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर खुळोक तृप्त होता है तथा खुळोक- के तृप्त होनेपर जिस किसीपर खुळोक और आदित्य (खामिभावसे) अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर खयं भोका प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥

प्राणे तृष्यति चक्षुस्तृष्यति, चक्षुरादित्यो द्यौश्चेत्यादि तृष्यति, यच्चान्यद्द्यौश्चादित्यश्च स्वामि-त्वेनाधितिष्ठतस्तच तृष्यति, तस्य तृप्तिमनु स्वयं भुज्ञानस्तृष्यत्येवं प्रत्यक्षम् । किश्च प्रजादिभिश्च । तेजः शरीरस्था दोप्तिः, उज्ज्वलत्वं प्रागल्भ्यं वाः ब्रह्मवर्चसं वृत्त- प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, आदित्य, खुळोक इत्यादि तृप्त होते है तथा और भी जिस किसीपर खुळोक और आदित्य खामिभावसे अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है। तथा उसकी तृप्तिके पश्चात् खयं भोजन करनेवाळा भी तृप्त होता है—यह तो प्रत्यक्ष ही है। यही नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी तृप्त होता है। शारित्थ दीप्ति, उज्जवळता अथवा प्रगल्भताका नाम 'तेज' है तथा सदाचार और स्वाध्यायके कारण होनेवाळा तेज 'ब्रह्मतेज' है।। २।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये एकोनविंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१९॥

## विश खण्ड

'व्यानाय स्वाहा' इस दूसरी आहुतिका वर्णन

अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्वचानाय स्वाहेति व्यान-स्तृप्यति ॥१॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य-नित दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधि-तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु-भिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

तत्पश्चात् जो दूसरी आहुति दे उसे 'न्यानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे न्यान तृप्त होता है।। १॥ न्यानके तृप्त होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओं ते तृप्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [स्वामिभावसे] अघिष्ठित हैं वह तृप्त होता है। उसकी तृप्तिके पश्चात् वह मोक्ता प्रजा, पश्च, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है।। २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रश्चमाध्याये विद्याखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २०॥



## एकविंश खण्ड

~&**~**&&**}~** 

'अपानाय स्वाहा' इस तीसरी आहुतिका वर्णन

अथ यां तृतीयां जुहुयातां जुहुयादपानाय खा-हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामिस्तृप्यत्यमौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किं च पृथिवी चामिश्चाधितिष्ठतस्त-चृप्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाक्के तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके तृप्त होनेपर जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि [खामिमावसे] अधिष्ठित है वह तृप्त होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात् मोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोृग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये एकविंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२१॥



## हाबिश खण्ड

'समानाय स्वाहा' इस चौथी आहुतिका वर्णन

अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा-हेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तृ-प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यितंक च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधि-तिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर-न्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे 'समानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये; इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके तृप्त होनेपर विद्युत् तृप्त होती है तथा विद्युत्के तृप्त होनेपर जिस किसी-के ऊपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और बहातेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२२॥



## ब्रयोबिश खण्ड

<%∙◆&®>◆-%>

'उदानाय स्वाहा' इस पॉचवीं आहुतिका वर्णन

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहे-त्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाशसतृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किं च वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तन्प्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो पाँचवी आहुति दे उसे 'उदानाय खाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये; इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर लचा तृप्त होती है, ल्वचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश [ स्नामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, और उसकी तृप्तिके पश्चात् खयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥२॥

चतुर्थी पश्चमीमिति समानम् पश्चमीम्' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 114120-412311

अथ यां द्वितीयां तृतीयां | 'अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्यां समान है ॥५। २०—५।२३॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२३॥



# क्तुकिंश खण्ड

#### **~1≥**₹09;4€1·~

अविद्वान्के हवनका स्वरूप

### स य इदमविद्वानिमहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादक्तत्स्यात् ॥ १॥

वह, जो कि इस वैश्वानरिवद्याको न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्ममे हवन करे॥१॥

स यः कश्चिदिदं वैश्वानर-दर्शनं यथोक्तमविद्वान्सन्निप्तहोत्रं प्रसिद्धं जुहोति, यथाङ्गारानाहुति-योग्यानपोद्धानाहुतिस्थाने भस्मिन जुहुयात्, ताद्दक् तत्तुल्यं तस्य तदिप्रहोत्रहवनं स्याद्धेश्वानर-विदोऽप्रिहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाप्ति-होत्रनिन्दया वैश्वानरविदोऽप्ति-होत्रं स्तूयते ॥ १ ॥

वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त वैश्वानर-विद्याको न जाननेवाला होकर ही लोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है उसका वह हवन वैश्वानरो-पासकके अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है अर्थात् इसके सदश है जैसे कि आहुतियोग्य अङ्गारोंको हटाकर कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान— भस्ममें आहुति दे। इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निहोत्रकी निन्दाद्वारा वैश्वानरो-पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की जाती है॥ १॥



विद्वान्के हवनका फल

अतश्रैतद्विशिष्टमग्निहोत्रम् । कथम् ?

। इसिलिये भी यह विशिष्ट अग्नि-होत्र है; किसिलिये—

## अथ य एतदेवं विद्वानिमहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २॥

क्योंकि जो इस (वैश्वानर) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत, और सम्पूर्ण आत्माओं हवन हो जाता है ॥ २॥

अथ य एतदेवं विद्वानिष्नहोत्रं जुहोति तस्य यथोक्तवैश्वानर-विज्ञानवतः सर्वेषु लोकेष्वित्याद्य-कार्थम् । हुतमन्मन्तीत्यनयोरे-कार्थत्वात् ॥ २॥

क्योंकि जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उस उपर्युक्त वैश्वानर विद्यावान्-का 'सर्वेषु लोकेषु' इत्यादि शब्दोंका अर्थ पहले (छा०५।१८।१ के भाष्यमे) कहा जा चुका है, क्योंकि यहाँके 'हुतम्' और वहाँके 'अन्नम् अत्ति' इन दोनो पदोका एक ही अर्थ है ॥२॥

तद्यथेषीकातूलमभौ प्रोतं प्रदूयेतैव १ सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानिभहोत्रं जुहोति ॥३॥

इस विषयमे यह दृष्टान्त भी है—जिस प्रकार सीकका अग्रभाग अग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते है ॥ ३॥

तद्यथेषीकायास्तूलमग्रमग्री इस विषयमें यह दृष्टान्त है — जिस प्रोतं प्रक्षिप्तं प्रदृयेत प्रदृद्धेत प्रकार सींकका त्ल — अप्रभाग अग्नि- क्षिप्रमेवं हास्य विदुषः सर्वातम-भूतस्य सर्वानामत्तुः सर्वे निर-वशिष्टाः पाप्मानो धर्माधर्माख्या अनेकजन्मसश्चिता इह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेज्ञीनसहभाविनश्च प्रदूयन्ते प्रद्धोरन्वर्तमानशरीरा-रम्भकपाप्मवर्जम्; लक्ष्यं प्रति **मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्तस्य** दाहः। य एतदेवं विद्वानिमहोत्रं जुहोति भुङ्क्ते ॥ ३ ॥

में डालनेपर तरन्त ही जल जाता है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभत और समस्त अनोके भोक्ता इस विद्वानुके अनेको जन्मोमे सञ्चित हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने-वाले धर्माधर्मसंज्ञक समस्त-निःशेष पाप दम्ध हो जाते है: केवल वर्तमान शरीरका आरम्भ करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि **छक्ष्यके प्रति छोडे हुए बाणके** समान फल देनेमे प्रवृत्त हो जानेके उनका दाह नही हो सकता । जो इस (वैश्वानरदर्शन) को इस प्रकार जाननेवाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है ि उसे उपर्यक्त फल मिलता है । । ३ ॥

तस्मादु हैवंविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे-दात्मनि हैवास्य तद्वैश्वानरे हुत रस्यादिति तदेष श्लोकः ४

अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्लिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मामे ही हुत होगा। इस विषयमें यह मन्त्र है ॥ ४॥

स यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टा-। नर्हायोच्छिष्टं प्रयच्छेदुच्छिष्टं द्द्यात्प्रतिषिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि अर्थात् प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी

वह यद्यपि उच्छिष्टदानके अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे कुर्यादातमि हैवास्य चण्डालदेहस्थे वैश्वानरे तद्धतं
स्यानाधर्मनिमित्तमिति विद्यामेव
स्तौति। तदेतसिन्स्तुत्यर्थे श्लोको
मन्त्रोऽप्येष भवति॥ ४॥

करे तो भी वह चाण्डालके देहमें स्थित वैश्वानर आत्मामे ही हुत होगा; अधर्मका हेतु नही होगा— ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति करती है। उस इस स्तुतिके विषयमे यह श्लोक यानी मन्त्र भी है।।।।।

### यथेह क्षुघिता बाला मातरं पर्युपासत एव<सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥

जिस प्रकार इस लोकमें भूखे बालक सब प्रकार माताकी उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते है, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५॥

यथेह लोके श्लुधिता बुभुक्षि-।
ता बाला मातरं पर्युपासते कदा
नो मातानं प्रयच्छतीति, एवं सर्वाणि भूतान्यनादान्येवंविदोऽग्निहोत्रं भोजनम्रुपासते कदा न्त्रसौ
भोक्ष्यत इतिः जगत्सर्वं विद्वद्धोजनेन तमं भवतीत्यर्थः । द्विरुकिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ॥५॥

जिस प्रकार इस क्षित- भुखे बालक सब प्रकार माताकी उपासना (प्रतीक्षा) करते है कि माता हमें कब अन देगी ? उसी प्रकार अन्नमक्षण करनेवाले समस्त प्राणी इस प्रकार वालेके अग्निहोत्र अर्थात् भोजनकी उपासना करते हैं कि यह भोजन करेगा, क्योकि विद्वान्के मोजन करनेसे सारा जगत् तृप्त होता है-यह इसका ताल्पर्य है। यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी समाप्तिके लिये है ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये चतुर्विदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादिशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रोमच्छज्जरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥

# VIVIE BE

### प्रथम खण्ड

आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति उपदेश

श्वेतकेतुर्हारुणेय आसेत्याद्य-

<sub>पूर्वतः संबन्धः</sub> ध्यायसंबन्धः-'सर्व <sup>प्रदर्शनम्</sup> स्वल्यिदं ब्रह्म त-

ज्जलान्, इत्युक्तम्, कथं तसा**जग**-

दिदं जायते तिसन्नेव च लीय-

तेऽनिति च तेनैवेत्येतद्वक्तव्यम्।

अनन्तरं चैकस्मिन्धुक्ते विदुषि

सर्वं जगत्तृष्तं भवतीत्युक्तम्, तदे-

कत्वे सत्यात्मनः सर्वभूतस्थस्य

उपपद्यते नात्मभेदे । कथं च तदे-

कत्विमिति तदर्थोऽयं षष्ठोऽध्याय

आरभ्यते । पितापुत्राख्यायिका

विद्यायाः सारिष्ठत्वप्रदर्शनार्था ।

'श्वेतकेतुर्हारुणेय आस' इत्यादि अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है— **ऊपर यह कहा जा चुका है** कि 'यह सत्र निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसीसे उत्पन हुआ है, उसीमे छीन होनेवाला है और उसीमे चेष्टा कर रहा है'। अब यह बतलाना है कि प्रकार उससे यह जगत् किस उत्पन्न होता है, कैसे उसीमे लीन होता है और किस तरह उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अभी-अभी यह बतलाया गया है कि विद्वान्के भोजन करनेपर सारा संसार तृप्त हो जाता है सम्पूर्ण भूतोमें स्थित एकत्व होनेपर ही हो सकता है, आत्माका भेद होनेपर नहीं सकता । उसका एकत्व किस प्रकार है १ इसीके छिये यह छठा अध्याय आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो पिता और पुत्रकी आख्यायिका है वह इस विद्याका सारतमत्व प्रदर्शित करनेके छिये है।

# श्वेतकेतुर्हारुणेय आस त एह पितोवाच खेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम् । न वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽनन् च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १॥

अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा—'हे श्वेतकेतो ! त ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि हे सोम्य ! हमारे कुलमें उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता'॥१॥

श्वेतकेतुरिति नामतो हेत्यैति
ह्यार्थः । आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र

आस वभ्व । तं पुत्रं हारुणिः

पिता योग्यं विद्याभाजनं मन्वा
नस्तस्योपनयनकालात्ययं च

पश्यन्तुवाच हे श्वेतकेतोऽनुरूपं

गुरुं कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्मचर्यम् । न चैतद्युक्तं यदस्मत्कुलीनो हे सोम्यानन्च्यानधीत्य

ब्रह्मवन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्

बन्ध्न्च्यपदिश्चित न स्वयं

ब्राह्मणवृत्त इति ॥ १ ॥

'श्वेतकेतु' ऐसे नामवाला, 'ह' यह निपात ऐतिहाका द्योतक है. आरुणेय-अरुणका पौत्र था । उस पत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य---विद्याका पात्र जानकर और उसके उपनयनसंस्कारके समयका अति-क्रम होता देखकर, कहा--'हे क्वेतकेतो ! त् हमारे कुलके अनुरूप गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यवास कर । हे सोम्य ! यह उचित नहीं है कि हमारे कुछमे उत्पन्न होकर कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्ध-सा हो जाय।' जो ब्राह्मणोंको अपना बन्धु बतलाता है किन्तु स्वयं ब्राह्मणोंका आचरण नही करता उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥

तस्यातः प्रवासोऽनुभीयते पितुः। येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्रं नोपनेष्यति।

इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता है कि उसका पिता घरसे बाहर जानेवाला है, इसीसे गुणवान् होनेपर भी वह खयं पुत्रका उपनयन नहीं करेगा।

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विश्शतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय । तश्ह पितोवाच क्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥

वह श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययनकर अपनेको बड़ा बुद्धिमान् और व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे घर लौटा । उससे पिताने कहा—'हे सोम्य! त जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो क्या तने वह आदेश पूछा है ! । २ ॥

स पित्रोक्तः श्वेतकेतुई द्वादश्ववर्षः सन्नुपेत्याचार्यं यावचतुविश्वितवर्षो वभूवः, तावत्सर्वान्
वेदांश्वतुरोऽप्यधीत्य तद्रथं च
बुद्ध्वा महामना महद्गम्भीरं
मनो यस्यासममात्मानमन्यैर्मन्यमानं मनो यस्य सोऽयं महामना अनुचानमान्यनूचानमात्मानं मन्यत इत्येवंशीलो यः
सोऽनूचानमानी स्तब्धोऽप्रणतस्वभाव एयाय गृहम् ।

पिताके कहनेपर वह श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे गुरुके समीप जा जबतक कि चौबीस वर्षका हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कर और उनका अर्थ समझकर महामना—जिसका मन महान् अर्थात् गम्भीर हो यानी जिसका मन अपनेको दूसरोके समान न समझनेवाला हो उसे महामना कहते है, अनुचानमानी—अपनेको बड़ा प्रवक्ता माननेवाला अर्थात् जो ऐसे स्वभाववाला हो उसे अनुचानमानी कहते हैं, और स्तब्ध—अविनीत-स्वभाव होकर घर छौटा ।

तमेवंभूतं हात्मनोऽननुरूप-शीलं स्तब्धं मानिनं पुत्रं दृष्ट्वा पितोवाच सद्धर्मावतारचिकी-र्षया । श्वेतकेतो यन्निवदं महा-मना अनूचानमानी स्तब्धश्वासि कस्तेऽतिशयः प्राप्त उपाध्या-यात् ? उतापि तमादेशमादिश्यत इत्यादेशः केवलशास्त्राचार्योप-देशगम्यमित्येतत्, येन वा परं ब्रह्मादिश्यते स आदेशस्तमप्रा-क्ष्यः पृष्टवानस्वाचार्यम् ॥ २॥

उस अपने पुत्रको इस प्रकारका अर्थात अपनेसे त्रिपरीत खभाववाला. अनम्र और मानी हुआ देखकर उसमें सद्धर्मकी प्रवृत्ति करनेकी इच्छासे पिताने कहा- 'हे श्वेत-केतो! त जो ऐसा महामना. अन्चानमानी और स्तव्ध हो रहा है सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या विशेषता प्राप्त हो गयी है ? क्या त्रने वह आदेश पूछा है--जिसका उपदेश किया जाता है उसे आदेश कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म केवल शास्त्र और गुरुके उपदेशसे ही ज्ञेय है जिसके द्वारा परब्रह्मका उपदेश किया जाय उसे आदेश कहते है-सो क्या त्ने वह आचार्यसे पछा है--॥ २॥

तमादेशं विशिनष्टि-

उस आदेशको श्रुति विशेष-रूपसे स्पष्ट करती है—

येनाश्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति॥ ३॥

'जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है।' [ यह सुनकर स्वेतकेतुने पूछा—] 'भगवन् ! वह आदेश कैसा है ?'॥ ३॥

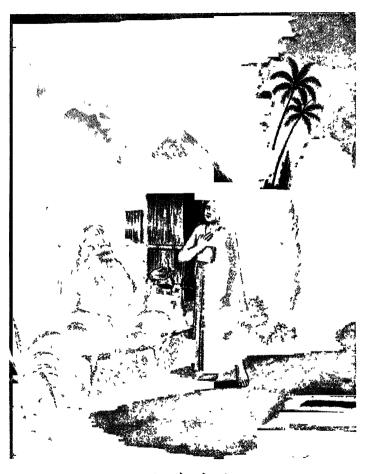

आरुणि और श्वेतकेतु

पु० ५५२



येनादंशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य-भवत्यमतं मतमतकितं तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम-निश्चितं निश्चितं भवतीति । स-र्वानिप वेदानधीत्य सर्वे चान्य-द्वेद्यमधिगम्याप्यकृतार्थ एव भवति यावदात्मतत्त्वं न जाना-तीत्याख्यायिकातोऽवगम्यते त्तदेतदञ्जतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद-प्रसिद्ध मन्यविज्ञाने नान्यद्विज्ञातं भवतीत्येवं मन्वानः पृच्छति कथं न केन प्रकारेण हे भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३॥

'जिस आदेशके द्वारा अन्य विना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है. अमत अर्थात बिना विचार किया हुआ मत-विचारा हुआ हो जाता है और अविज्ञात— अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो जाता है।' इस आख्यायिकासे यह जाना जाता है कि समस्त वेदोका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थींका ज्ञान प्राप्त करने-पर भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्व-को नही जानता तबतक अकृतार्थ ही रहता है। इस प्रश्नको सुनकर स्वेतकेतुने, यह सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तके ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी ज्ञान हो जाय, कहा—'हे भगवन् ! वह आदेश कैसा—किस प्रकारका है ?'॥३॥

यथा स आदेशो भवति पिता-वह आदेश जिस प्रकार तच्छ्रणु— है सो सुन—

यथा सोम्यैकेन मृतिपण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात । स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥४॥ 'हे सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डंके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र है सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ ४ ॥

हे सोम्य यथा लोक एकेन मृत्पिण्डेन करककुम्भादिकारण-भृतेन विज्ञातेन सर्वमन्यत्तद्वि-कारजातं मृन्मयं मृद्विकारजातं विज्ञातं स्यात्।

कथं मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात् ?

नैष दोषःः कारणेनानन्यत्वात्कार्यस्य । यन्मन्यसेऽन्यस्मिन्विज्ञातेऽन्यन्न ज्ञायत
इति, सत्यमेवं स्यात्, यद्यन्यत्कारणात्कार्यं स्यान्न त्वेवमन्यत्कारणात्कार्यम् ।

कथं तहींदं लोक इदं कारण-मयमस्य विकार इति ?

शृणुः वाचारम्भणं वागा-

हे सोम्य ! छोकमे जिस प्रकार कमण्डलु और घट आदिके कारण-भूत एक मृत्पिण्डके जान लिये जानेपर ही उसका विकारजात सम्पूर्ण मृन्मय अर्थात् मृत्तिकाका कार्यसमूह जान लिया जाता है।

शङ्का—मृत्तिकाके पिण्डरूप कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्य-वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे अभिन्न होता है। तुम जो ऐसा मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर अन्य नहीं जाना जा सकता, सो यह बात उस समय तो ठीक होती जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता किन्तु इस प्रकार कार्य अपने कारणसे भिन्न है नहीं।

शङ्का—तो फिर लोकमे ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह कारण है और यह इसका विकार है ?

समाधान-सुनो, यह वाचा-रम्भण-वागारम्भण अर्थात् वाणी- रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्। कोऽसौ १ विकारो नामधेयं खार्थे धेयप्रत्ययः । वागालम्बनमात्रं नामैव केवलं न विकारो नाम वस्त्विस्त परमार्थतो मृत्तिकेत्येव मृत्तिकैव तु सत्यं वस्त्वस्ति ॥४॥

पर ही अवलम्बित है। कौन १ नाम-धेय विकार—'नामधेय' पदमें नाम शब्दसे स्वार्थमे 'धेय' प्रत्यय हुआ है। वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु नहीं है, यह तो केवल वाणीपर अवलम्बित नाममात्र ही है। सत्य वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है।।।।।

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञा-त<्स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ ५॥

'हे सोम्य! जिस प्रकार एक छोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण छोहमय (सुवर्णमय) पदार्थ जान छिये जाते है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५॥

यथा सोम्येकेन लोहमणिना
सुवर्णपिष्डेन सर्वमन्यद्विकारजातं कटकम्रुकुटकेयुरादि विज्ञातं
स्यात् । वाचारम्भणमित्यादि
समानम् ॥ ५॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणि — सुवर्णपिण्डके द्वारा अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि सारा विकारजात जान लिया जाता है। 'वाचारम्भणम्' इत्यादि शब्दोका अर्थ पूर्ववत् है। ५॥

यथा सोम्यैकेन नखिनकुन्तनेन सर्वं कार्णायसं विज्ञात रस्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसिम-त्येव सत्यमेव रसोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६॥ 'हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकुन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान छिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवछम्बित केवल नाममात्र है सत्य केवल छोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश भी है' ॥ ६ ॥

यथा सोम्यैकेन नखनिक्रन्तनेनोपलक्षितेन कृष्णायसिषण्डेनेत्यर्थः, सर्वं कार्णायसं कृणायसिवकारजातं विज्ञातं
स्यात्; समानमन्यत्। अनेकदृष्टान्तोपादानं दार्ष्टान्तिकानेकभेदानुगमार्थं दृढप्रतीत्यर्थं च,
एवं सोम्य स आदेशो यो
मयोक्तो भवति।।६।।

'हे सोम्य! जिस प्रकार एक नखकुन्तनसे अर्थात् उससे उपलक्षित लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्ष्णायस— लोहेका विकारसमूह जान लिया जाता है। शेष सब पूर्ववत् है। यहाँ जो अनेक दष्टान्त लिये गये है वे दार्षान्तके अनेक भेदोका बोध और दढ प्रतीति करानेके लिये है—हे सोम्य! ऐसा ही वह आदेश है जो कि मैने कहा है'॥ ६॥

इत्युक्तवित पितर्याहेतरः— पिताके इस प्रकार कहनेपर दूसरा ( श्वेतकेतु ) बोटा—

न वै नूनं भगवन्तस्त एतद्वेदिषुर्यद्व्येतद्वेदिष्यन् कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवा स्त्वेव मे तद्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥

'निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते। अब आप ही मुझे वह बतलाइये।' तब पिताने कहा—'अच्छा, सोम्य! बतलाता हूँ'॥ ७॥

न वै नूनं भगवन्तः पूजा-वन्तो गुरवो मम ये त एतद्यद्ध-वदुक्तं वस्तु नावेदिधुर्न विज्ञात-ष्यन्विदितवन्त एतद्वस्त कथं मे गुणवते भक्तायानुगताय नाव-क्ष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न विदितवन्त इति । अवाच्यमपि गुरोर्न्यग्भावमवादीत्प्रनगुरुक्कलं प्रति प्रेषणभयात् । अतो भगवां-स्त्वेव मे मह्यं तद्वस्त येन सर्व-ज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्यात्तद्व्रवीतु कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा-स्तु सोम्येति॥७॥

निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव थे वे आपकी कही हुई इस बातको नही जानते थे। यदि वे जानते अर्थात् उन्हे इस बातका पता होता तो मुझ गुणवान् भक्त एवं अपने अनुगत शिष्यके प्रति क्यो न कहते। इससे मै समझता हुँ उन्हे इसका पता नहीं था । कहने योग्य न होनेपर भी उसने फिर गुरुकुलको भेजे जानेके भयसे गुरुका लघत्व **कह** डाला । अतः आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर मुझे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाय । इस प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा-'सोम्य! अच्छा, ऐसा ही हो' ॥७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥



## हितिष खण्ड

अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्की सद्भुपताका समर्थन

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तन्दैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥ १॥

हे सोम्य ! आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था । उसीके विषयमें किन्हीने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय असत् ही था । उस असत्से सत्की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥

सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु
सक्ष्मं निर्विशेषं सर्वगतमेकं निरक्षनं
निरवयवं विज्ञानं यदवगम्यते
सर्ववेदान्तेभ्यः । एवशब्दोऽवधारणार्थः । किं तदविश्रयत
इत्याह—इदं जगन्नामरूपिकयाविद्वित्तसुपलभ्यते यत्तत्सदेवासीदित्यासीच्छब्देन संबध्यते ।
कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते ?

'सदेव'—'सत्' यह अस्तित्व-मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि सम्पूर्ण वेदान्तोसे सूक्ष्म, निर्विशेष, सर्वगत, एक, निरखन, निरवयव और विज्ञानखरूप जानी जाती है। 'एव' शब्द निश्चयार्थक है। इससे किस वस्तुका निश्चय किया जाता है—सो [आरुणि] बतलाता है— यह जो नामरूप एवं क्रियावान् विकारी जगत् दिखायी देता है 'सत्' ही था—इस प्रकार 'आसीत्' ( था ) शब्दसे 'सत्' शब्दका सम्बन्ध है।

शंका-यह किस समय सत् ही था--ऐसा कहा जाता है ? अये जगतः प्रागुत्पत्तेः।

किं नेदानीमिदं सद्येनाग्र आसीदिति विशेष्यते ?

> न । कथं तर्हि विशेषणम् ?

इदानीमपीदं सदेव किं तु

जगतः सदैव नामरूपविशेषणव-सन्मात्रत्वे सहेतु- दिदंशब्दबुद्धि-इष्टान्तप्रदर्शनम् विषयं चेतीदं च

भवति । प्रागुत्पत्तेस्त्वग्रे केवल-सच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति सदेवेदमग्र आसीदित्यवधार्यते । न हि प्रागुत्पत्तेर्नामवद्द्रपवद्धेद-मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुष्ठप्त-काल इव । यथा सुष्ठप्तादुत्थितः सत्त्वमात्रमवगच्छति सुष्ठप्ते स-नमात्रमेव केवलं वस्त्विति तथा प्रागुत्पत्तेरित्यभिष्ठायः । समाधान—आगे अर्थात् जगत्की उत्पत्तिके पूर्व ।

शंका—तो क्या इस समय यह सत् नहीं है जो 'आरम्भमे था' इस प्रकार विशेषण दिया गया है? समाधान—नहीं,ऐसी बात नहीं है। शंका—तो फिर यह विशेषण क्यो दिया गया है ?

समाधान-इस समय भी यह सत् ही है; किन्तु नामरूप विशेषण-युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धि-का विषय होनेके कारण 'इदम्' (यह) उस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। किन्तु उत्पत्तिके पूर्वे आरम्भमें केवल सत्राब्द और सद्घुद्धिका ही विषय होनेके कारण 'यह पहले सत् ही था' इस प्रकार निश्चय किया जाता है। स्रष्रप्तकालके समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी सत्तामात्रका अनुभव करता है अर्थात् केवल इतना जानता है कि सुष्ठिसमें केवल सन्मात्र वस्तु थी उसी प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व जगत् था-ऐसा इसका अभिप्राय है।

यथेदमुच्यते लोके पूर्वा हो कुलालेन सिसक्षणा मृत्पिण्डं प्रसारित**ग्र**पलभ्य ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराह्ने तत्रैव घटशरावाद्यनेकभेदभिन्नं कार्यम्रपलभ्य मृदेवेदं घटशरावादि प्रविह आसीदिति तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी-दिति । एकमेवेति, स्वकार्य-पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवेत्युच्य-ते । अद्वितीयमिति, मृद्वचितरे-केणः मृदो यथान्यद्घटाद्याका-रेण परिणमयितकलालादिनिमि-त्तकारणं दृष्टं तथा सद्वचतिरेकेण सहकारिकारणं द्वितीयं वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यतेऽद्धि-तीयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्व-न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम् ।

जिस प्रकार छोकमे घटाढि इच्छावाले कुम्हारद्वारग बनानेकी पूर्वीह्नमे मृत्तिकाके पिण्डको फैलाया हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य जाकर मध्याह्वोत्तरकालमें लौटनेपर उसी स्थानमे घट-शराव आदि अनेकों भेदोवाले मृत्तिकाके कार्यको देखकर यह कहता कि पूर्वाह्वमें ये घट-शरावादि केवल मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 'यह आरम्भमे केवल सत् ही था' ऐसा कहा जाता है। यह एक ही था; अर्थात् अपने कार्यवर्गमे पतितः कोई दूसरा नहीं था, इसिल्ये 'एक ही था' ऐसा कहा जाता है ∤ और अद्वितीय था; मृत्तिकासे अतिरिक्त [दूसरी वस्तु नही थी ] जिस प्रकार मृत्तिकाको घटाढि आकारमें परिणत करनेवाला कुलाल आदि निमित्तकारण देखा जाता है उसी प्रकार सत्से भिन्न सत्का सहकारी कारणरूप कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होता है: 'अद्वितोय था' ऐसा कहकर प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात् इससे मिन कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, इसिलेये यह अद्वितीय था ।

नतु वैशेषिकपक्षेऽपि सत्सा-मानाधिकरण्यं सर्वस्योपपद्यते, द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दबुद्धचतु-वृत्तेः; सद्द्रव्यं सन्गुणः सत्क-र्मेत्यादिदर्शनात्।

सत्यमेवं स्यादिदानीम्, प्रावैश्वेषिककित्विपतात् गुत्पत्तेस्तु नैवेदं

सतोऽत्र मेद- कार्यं सदेवासीप्रदर्शनम् दित्यभ्युपगम्यते
वैशेषिकैः; प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासत्त्वाभ्युपगमात् । न चैकमेवं
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति ।
तसाद्वैशेषिकपरिकव्यितात्सतोऽन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदादिदृष्टान्तेभ्यः ।

तत्तत्र हैतसिन्प्रागुत्पत्तेर्वस्तुविकापण एके वैनाविकापण एके वैनाशिका आहुर्वस्तु
निरूपयन्तोऽसत्सदभावमात्रं प्रागुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाग्रेऽद्वितीयमासीदिति । सदभावमात्रं हि
प्रागुत्पत्तेस्तस्वं कल्पयन्ति

संका—िकन्तु सत्के साथ सबका सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमे भी सम्भव है; क्योकि द्रव्य एवं गुण आदिमे सत्-शब्द और सद्-बुद्धिकी अनुवृत्ति होती है; जैसा कि 'सद् द्रव्यम्' 'सन् गुणः' एवं 'सत् कर्म' इत्यादि प्रयोगोमे देखा जाता है।

समाधान-ठीक है, वर्तमान कालमे तो ऐसा ही है, किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत् ही था—ऐसा वैशेषिक मतावलिम्बयो-को मान्य नहीं है,क्योंकि उत्पत्तिसे पूर्व वे कार्यका असत्त्व खीकार करते हैं। उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र अद्वितीय सत् ही था-ऐसा मानना उन्हें अभीष्ट नहीं है। अतः मृत्तिका आदिके दृष्टान्तोसे यह वैशेषिकोद्वारा परिकल्पित सत्की अपेक्षा अन्य सत् कारण बतलाया जाता है।

इस विषयमें अर्थात् उत्पत्तिसे
पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमे एक
यानी वैनाशिक (बौद्ध) वस्तुका
निरूपण करते हुए कहते हैं—'उत्पत्तिसे पूर्व आरम्भमें यह जगत् एक
अद्वितीय असत् अर्थात् सत्का
अभावमात्र ही था ।' बौद्धलोग
उत्पत्तिसे पूर्व सत्के अभावमात्रको

बौद्धाः। न तु सत्प्रतिद्वनिद्व वस्त्व-न्तरिमच्छन्तिः यथा सच्चास-दिति गृद्यमाणं यथाभूतं तिद्वप-रीतं तत्त्वं भवतीति नैयायिकाः।

नन सदभावमात्रं प्रागृत्पत्ते-श्रेदभिप्रेतं वैना-वैनाशिकमत-समीक्षणम् शिकैः, कथं प्राग्र-त्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीयं चेति कालसंबन्धः संख्यासंब-न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तैः। बाढं न युक्तं तेषां भावाभाव-मात्रमभ्युपगच्छताम् । असत्त्व-मात्राभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव, अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपपत्तेः। इदानीमभ्युपगन्ताभ्युपगम्यते न प्रागुत्पत्तेरिति चेत् १ नः प्रागु-त्पत्तेः सद्भावस्य प्रमाणाभा-वात् । प्रागुत्पत्तेरसदेवेतिकल्प-नातुपपत्तिः ।

ही तत्त्व मानते हैं। वे सत्की विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं मानते; जैसा कि नैयायिकोका मत है कि गृहीत होनेवाछी यथाभूत वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व ये क्रमशः 'सत्' और 'असत्' हैं।

गंका—यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे पूर्व सत्का अभावमात्र ही मानते है तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र अद्वितीय असत् ही था' ऐसा कह-कर वे उसका कालसम्बन्ध, संख्या-सम्बन्ध और अद्वितीयत्व कैसे निरूपण करते हैं ?

समाधान—ठीक है, सत्की असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका ऐसा कहना उचित नहीं है। इसके सिवा उनका असत्तामात्र मानना भी अनुचित ही है; क्योंकि जो [ऐसा] माननेवाला है उसका न मानना सम्भव नहीं है। यदि कहों कि इस समय तो माननेवाला माना ही जाता है उत्पत्तिसे पूर्वही नहीं माना जाता; तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सत्के अभावको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं रहता, और फिर 'उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही था' ऐसी कल्पनाका होना सम्भव नहीं होता।

ननु कथं वस्त्वाकृतेः शब्दार्थ-त्वेऽसदेकमेवाद्वितीयमितिपदार्थ-वाक्यार्थोपपत्तिः, तदनुपपत्तौ चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति चेत् ?

दोषः, सद्ग्रहणनिवृ-मामासको द्वावित- तिपरत्वाद्वाक्यस्य । <sup>दोषनिराकरणम्</sup> सदित्ययं तावच्छ-ब्दः सदाकृतिवाचकः । एकमे-वाद्वितीयमित्येतौ च सच्छब्देन समानाधिकरणौः तथेटमासी-दिति च। तत्र नञ् सद्वाक्ये प्रयुक्तः सद्वाक्यमेवावलम्ब्य सद्वाक्याथ-विषयां बुद्धिं सदेकमेवाद्वितीयमि-दमासीदित्येवंलक्षणां ततः सद्धा-क्याथित्वर्तयत्यश्वारूढ इवाश्वा-लम्बनोऽश्वं तदभिम्रखविषयान्नि-वर्तयति तद्वत् । न तु पुनः सद-

मीमांसक—िकन्तु शब्दका अर्थ तो वस्तुकी आकृति ही होती है; ऐसी अवस्थामें 'एकमात्र अद्वितीय असत् ही था' इन पदोका अथवा इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो सकता है १ और ठीक न हो सकनेपर तो यह [श्रुतिका] वाक्य ही अप्रामाणिक सिद्ध होगा।

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नही आता, क्योंकि यह वाक्य केवल सत्को ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने-मात्रमे ही तात्पर्य रखता है। 'सत्'यह शब्द तो सत्की आकृतिका वाचक है ही । 'एकमात्र अद्वितीय' ये दोनो शब्द 'सत्' शब्दके साथ समानाधि-करणरूपसे प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 'इदम्' और 'आसीत्' शब्द भी समानाधिकरण है। ऐसी अवस्थामे सद्-वाक्यमें प्रयोग किया 'नंज्' सद्-वाक्यको ही आलम्बन करके 'एकमात्र अद्वितीय सत् ही था' ऐसी सद्-वाक्यार्थसम्बन्धिनी बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोडेपर चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय लेकर उसे उसके अभिमुख विषयोंसे फेर देता है उसी प्रकार, सद्-वाक्यके अर्थसे निवृत्त कर देता है। वह

१. 'असत्' शब्दमे जो 'अ' है उसीका 'नज्' कहा गया है।

भावमेवाभिधत्ते । अतः पुरुषस्य विपरीतग्रहणनिवस्यर्थपरमिदम-सदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते। दर्जीयत्वा हि विपरीतग्रहणं ततो निवर्तयितं शक्यत इत्यर्थ-वन्वाद्सदादिवाक्यस्य श्रोतत्वं प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदौषः। तसादसतः सर्वाभावरूपात्सद्धि-द्यमानं जायत समुत्पन्नम् । अडमावञ्छान्दसः ॥१॥

सत्के अभावका ही निरूपण नही करता । अतः पुरुषके विपरीत-प्रहणकी निवृत्तिके लिये ही 'यह असत ही था' इत्यादि प्रयोग किया गया है। विपरीत-प्रहणको दिखलाकर ही उससे निवृत्त करना सम्भव है । इस प्रकार असत् आदि वाक्य सार्थक होनेके कारण उसका श्रोतत्व और प्रामाण्य सिद्ध ही है। अतः इसमें कोई दोष नहीं है। उस सर्वाभावरूप असत्-से सत अर्थात विद्यमान कार्यजात उत्पन्न हुआ । मूलमे 'सज्जायत' के स्थानमे 'सत् अजायत' ऐसा होना चाहिये था, सो 'जायत' इस क्रियापदमे ] अटका अभाव वैदिक है ॥ १ ॥

तदेतद्विपरीतग्रहणं महावैना-शिकपक्षं दर्शयित्वा प्रतिषेधति—

इस प्रकार यह विपरीतप्रहणरूप महावैनाशिकका पक्ष दिखलाकर अब [ आरुणि ] उसका प्रतिषेध करता है——

कुतस्तु खलु सोम्यैव स्यादिति होवाच कथम-सतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा-द्वितीयम् ॥ २ ॥

'किन्तु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? अतः हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था' ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥

कुतस्त प्रमाणात्खळ हे सो-म्यैवं स्थात्, असतः वैनाशिकमत-सञ्जायेतेत्येवं कृतो खण्डनम् भवेत्रश्न कुतश्चित्प्रमाणादेवं संभव-तीत्यर्थः । यदपि बीजोपमर्दे-**ड्डरो** जायमानो दृष्टोऽभावादेवेति, तद्प्यभ्युपगमविरुद्धं तेषाम् । कथम् ? ये ताबद्वीजावयवा बीजसंस्थानविशिष्टास्तेऽङ्करेऽप्य-नुवर्तन्त एव, न तेषामुपमद्धिङ्क-रजन्मनि । यत्पुनर्वीजाकारसं-स्थानम् ,तद्धीजावयवव्यतिरेकेण वस्तुभूतं न वैनाशिकैरभ्युप-गम्यते, यदङ्करजन्मन्युपमृद्येत । तदस्त्यवयवव्यतिरिक्तं अथ वस्तुभूतम् ,तथा च सत्यभ्युपगम-विरोधः।

अथ संवृत्याभ्युपगतं बीज-संस्थानरूपग्रुपमृद्यत इति चेत् ?

किन्त हे सोम्य! ऐसा किस प्रमाणसे हो सकता है ? अर्थात् असत्से सत् उत्पन हो-ऐसा कैसे हो सकता है ? तालर्य यह है कि ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे सम्भव नहीं है । तथा वे लोग जो यह मानते हैं कि बीजका नाश होनेपर अभावहीसे अङ्कर उत्पन होता देखा गया है वह भी उनके ही सिद्धान्तके विरुद्ध है। किस हे ? प्रकार विरुद्ध आकारसे युक्त जो बीजके अवयव है उनकी अनुवृत्ति अङ्करमें भी होती ही है; अङ्करके उत्पन होने-पर उनका नाश नहीं हो जाता। तथा जो बीजाकारका संस्थान है उसे तो वैनाशिक भी बीजके अव-यवोसे भिन्न कोई वस्त नहीं मानते; जिसका कि अङ्करकी उत्पत्ति होने-पर नाश हो। यदि कहो कि बीजा-वयवोसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक ज़रूपसे है तो यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा ।

यदि कहो कि संवृति ( लौकिक व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज-संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह बतलाओ कि यह संवृति क्या केयं संद्वितर्नाम-किमसावभाव उत भाव इति ? यद्यभावः, दृष्टा-न्ताभावः । अथ भावः, तथापि नाभावादङ्करोत्पत्तिः,बीजावयवे-भ्यो ह्यञ्करोत्पत्तिः ।

अवयवा अप्युपमृद्यन्त इति चेत् ? नः तदवयवेषु तुल्य-वैनाशिकानां त्वातु । यथा बीजसंस्थारूपोऽवयवी नास्ति. तथावयवा अपीति तेषामप्यप-मर्दानुपपत्तिः । बीजावयवाना-मपि स्रक्ष्मावयवास्तद्वयवाना-मप्यन्ये सूक्ष्मतरावयवा इत्येवं प्रसङ्गस्यानिवृत्तेः सर्वत्रोपमर्दानु-सद्बुद्धचनुवृत्तेः स-च्वानिवृत्तिश्रेति सद्वादिनां सत चीज है ? यह भाव है या अभाव ? यदि अभाव है तो [अभावसे भावकी उत्पत्ति होनेमें ] कोई दृष्टान्त नहीं है। [अतः अभावरूपा संवृति बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो सकती ] और यदि भाव है तो भी अभावसे अङ्करकी उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अङ्करकी उत्पत्ति तो बीजके अवयवोसे ही होती है।

और यदि ऐसा मार्ने कि अवयवोंका भी नाश हो जाता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि यह दोष अवयवीके समान ही उसके अवयवोमें भी है। जिस प्रकार वैनाशिकोंके मतमे बीज-संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी प्रकार अवयव भी नहीं है, अतः उनका नाश होना सम्भव नहीं है । बीजावयवोंके भी सूक्ष्म अवयव होने चाहिये और उन अवयवोके भी दुसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये-प्रकार प्रसङ्गकी अनिवृत्ति ( अनवस्था दोष ) होनेके कारण सर्वत्र नाश होना सम्भव है। तथा सर्वत्र सद्बुद्धिकी अनुवृत्ति होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार सद्घादियों-की मानी हुई सत्से सत्की उत्पत्ति

एव सदुत्पत्तिः सेत्स्यति । न त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोऽस्त्यसतः सदुत्पत्तेः। मृत्पिण्डाद्घटोत्पत्ति-र्दश्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा-त्तदभावे चाभावात् ।

यद्यभावादेव घट उत्पद्येत घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत। अभावशब्दबुद्ध्यनुवृत्तिश्च घटादौ प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो नासतः सदुत्पत्तिः।

यद्प्याहुर्मृद्बुद्धिर्घटबुद्धेनंमित्तमिति मृद्बुद्धिर्घटबुद्धेः
कारणम्रच्यते, न तु परमार्थत एव
मृद्घटो वास्तीतिः तद्पि मृद्बुद्विविद्यमाना विद्यमानाया एव
घटबुद्धेः कारणमिति नासतः
सदुत्पत्तिः।

ही सिद्ध होगी । असत्से सत्की उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोके पास कोई दृष्टान्त भी नहीं है। सद्वादियों-के मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घटकी उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी सत्ता है और उसका अभाव होनेपर घटका भी अभाव हो जाता है।

यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति होती तो घट बनानेकी इच्छावालेको मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव-स्यकता न होती तथा घटादिमे 'अभाव' शब्द और अभाव-बुद्धिकी अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित होता। किन्तु ऐसा है नहीं। इसलिये असत्से सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

इसके सिवा वे छोग जो ऐसा कहते हैं कि 'मृत्तिकांबुद्धि घटबुद्धिका निमित्त है; अतः मृद्बुद्धि ही घट-बुद्धिका कारण कही जाती है, वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी नहीं हैं' इसके अनुसार भी विद्यमान मृद्बुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धिका कारण है; अतः असत्से सत्की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। मृद्घटबुद्ध्योर्निमित्तनैमित्ति-कतयानन्तर्यमात्रं न तु कार्य-कारणत्वमिति चेत् १ नः बुद्धीनां नैरन्तर्ये गम्यमाने वैनाशिकानां बहिर्देष्टान्ताभा-वात्।

अतः कृतस्तु खळु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथं केन प्रकारेणासतः सज्जायेतेति । असतः सदुःपत्तौ न कश्चिदपि दृष्टान्तप्रकारोऽस्तीत्यभिप्रायः । एवमसद्वादिपश्चग्रुन्मध्योपसंह-रित सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसी-दिति स्वपश्चसिद्धिम् ।

नजु सद्घादिनोऽपि सतः सदुत्पद्यत इति नैव दृष्टान्तो-ऽस्ति । घटाद्घटान्तरोत्पत्त्यदर्श-नात् । यदि कहो कि मृद्भुद्धि तथा घट-वुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूप-से आन-तर्यमात्र है, कार्य-कारण-भाव नही है तो ऐसा कहना भी ठीक नही; क्योंकि इन बुद्धियोकी निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वैनाशि-कोके पास कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है।\*

'अतः हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है ?' ऐसा आरुणिने कहा। अर्थात असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे-किस प्रकार हो सकती है। तात्पर्य यह है कि असत्से सत्की उत्पत्ति होनेमें कोई भी दृष्टान्तका प्रकार **नही** है इस असद्वादीके उन्मन्थन पक्षका (निरसन) कर आरुणि 'हे सोम्य ! आरम्भमें यह सत् ही था' इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका उपसंहार करता है।

शंका—िकन्तु सद्वादींके मता-नुसार सत्से सत्की उत्पत्ति होती है इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती।

१. अर्थात् पहले मृद्बुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि—यही सूचित करना है।

<sup>\*</sup> बौद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोंकी सत्ता नहीं मानतेः अतः उनके सिद्धान्तानुसार मृद्बुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत् ही है। इसलिये इनका नैरन्तर्य अथवा निमित्त-नैमित्तिकत्व बतलाना भी असंगत ही है।

सत्यमेवं न सतः सदन्तर
ग्रत्पद्यते। किं तर्हि ? सदेव संस्थानान्तरेणावतिष्ठते । यथा सर्पः
कुण्डलीभवति । यथा च मृच्चूर्ण
रिपण्डघटकपालादिप्रभेदैः ।

यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु-च्यते।

नतु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य-वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ?

प्राप्तं तर्हि प्रागुत्पत्तेरसदेवा-सीन्नेदंशब्दवाच्यमिदानीमिदं जातमिति।

नः सत एवेदंशब्दबुद्धि-विषयतयावस्थानाद्यथा मृदेव पिण्डघटादिशब्दबुद्धिविषयत्वेना-वितष्ठते तद्वत् ।

नतु यथा मृद्धस्त्वेवं पिण्ड-।

समाधान—यह ठीक है, एक सत्से दूसरे सत्को उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है 2— सत् ही एक दूसरे आकारमें स्थित हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प हो कुण्डली हो जाता है और जैसे मृत्तिका ही चूर्ण,पिण्ड,घट,कपालादि भेदोसे स्थित हो जाती है।

गंका—यदि ऐसी बात है तो सम्पूर्ण प्रकारोमें स्थित सत् ही है फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह उत्पत्तिसे पूर्व था <sup>2</sup>

समाधान—अरे ! क्या त्ने नही सुना कि 'सदेव' यह पद इदंशब्द-वाच्यका निश्चय करानेके छिये हैं।

शंका—तब तो यह सिद्ध होता है कि उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही था, इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी उत्पन्न हुआ है।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मृतिका ही पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्धि-का विषय होकर स्थित होती है उसी प्रकार सत् ही इदंशब्द और इदं-बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है।

शंका-किन्तु जिस प्रकार

घटाद्यपि तद्वत्सद्बुद्धेरन्यबुद्धि-विषयत्वात्कार्यस्य सतोऽन्यद्ध-स्त्वन्तरं स्यात्कार्यजातं यथा-श्वाद्गौः।

पिण्डघटादीनामितरे-तरव्यभिचारेऽपि मृत्वाव्यभि-चारात् । यद्यपि घटः पिण्डं व्यभिचरति पिण्डश्च घटं तथा-पि पिण्डघरो मुत्त्वं न व्यभि-चरतस्तसान्मृन्मात्रं पिण्डघटौ। व्यभिचरति त्वश्वं गौरश्वो वा गाम् । तसान्मृदादिसंस्थानमात्रं घटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र-मिदं सर्वमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः सदेवेतिः वाचारम्भणमात्रत्वा-दिकारसंस्थानस्य ।

नतु निरवयवं सत्, "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निर-ज्ञनम्" (क्वेता० उ० ६।१९)

मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड और घटादि भी है । उन्होंके समान सत्का कार्य सद्बुद्धिसे अन्य बुद्धि-का विषय होनेके कारण वह सत्की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ।

समाधान-ऐसी बात नही है, क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर व्यभिचार होनेपर भी उनमे मृत्ति-कात्वका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि घट पिण्डसे पृथक रहता है और पिण्ड घटसे: तो भी पिण्ड और घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कभी पृथक् नहीं होते । अतः पिण्ड और घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही है। गौको और गौ किन्त अश्व अश्वको पृथक करते है; इसिछिये घटादि केवल मृत्तिकादिके संस्थान ( आकार ) मात्र है । इस प्रकार यह सारा जगत सत्का संस्थानमात्र है । अतः उत्पत्तिसे पूर्व सत् ही था--यह कथन ठीक ही है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल वाणीके ही आश्रित है।

शङ्का-किन्तु "पुरुष निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निर्मेल, निर्लेप है" तथा"दिव्य, अमूर्त्त,बाहर-मीतर वर्त- "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्या-भ्यन्तरो ह्यजः" (मु०उ०२।१।२) इत्यादिश्वतिभ्यो निरवयवस्य सतः कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते।

नैष दोषः, रज्ज्वाद्यवयवेभ्यः सर्पादिसंस्थानवद्बुद्धिपरिकल्पि-तेभ्यः सद्वयवेभ्यो विकार-संस्थानोपपत्तेः "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" (छा० उ०६।१।४) एवम् 'सदेव सत्यम्' इति श्रुतेः। एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इदं-बुद्धिकालेऽपि॥२॥ मान और अजन्मा है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार सत् निरवयव है। उस निरवयव सत्का विकारसंस्थान होना कैसे सम्भव है?

समाधान—इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवोंसे सपीदि आकारकी प्रतीतिके समान बुद्धिसे कल्पना किये हुए सत्के अवयवोंसे विकारसंस्थानका प्रतीत होना सम्भव है; जैसा कि कहा है— "विकार वाणीके आश्रित केवलनाम-मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है"। इसी प्रकार सत् ही सत्य है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वस्तुतः इद-बुद्धिके समय भी वह एकमात्र अद्वितीय ही है।। २॥

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत। तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तद्गोऽस्जत। तस्माद्यत्र क च शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्ध्यागो जायन्ते॥३॥

उस (सत्) ने ईक्षण किया 'मै बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार-से उत्पन्न होऊँ'। इस प्रकार [ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया। उस तेजने ईक्षण किया 'मै बहुत हो जाऊँ—नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ'। इस प्रकार [ईक्षण कर ] उसने जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक (सन्ताप) करता है उसे पसीने आ जाते है। उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है॥ ३॥ तत्सदेश्वतेश्वां दर्शनं कृतवत्।
अतश्च न प्रधानं सांख्यपरिकल्पितं जगत्कारणम्ः प्रधानस्याचेतनत्वाभ्युपगमात्, इदं तु
सच्चेतनभीश्वितृत्वात्। तत्कथमेश्वतः १ इत्याह—बहु प्रभूतं स्यां भवेयं
प्रजायेय प्रकर्षेणोत्पद्येय। यथा
मृद्घटाद्याकारेणः, यथा वा
रज्ज्वादि सर्पाद्याकारेण बुद्धिः
परिकल्पितेन।

असदेव तर्हि सर्वं यद्गृह्यते रज्जुरिव सर्पाद्याकारेण ।

नः सत एव द्वैतभेदेनान्य-थागृह्यमाणत्वान्नासत्त्वं कस्यचि-रक्कचिदिति ब्रूमः । यथा सतो-ऽन्यद्वस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त-स्यैव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाचोर्ध्व-मसत्त्वं ब्रुवते तार्किका न तथा- उस सत्ने ईक्षण किया; ईक्षण अर्थात् दर्शन किया । इससे सिद्ध होता है कि सांख्यका कल्पना किया हुआ प्रधान जगत्का कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन माना गया है और यह सत् ईक्षण करनेके कारण चेतन है । उसने किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति बतलाती है— मै बहु—अधिक हो जाऊँ, 'प्रजायेय'—प्रकर्षसे उत्पन्न होऊँ, जिस प्रकार कि घटादि आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्धिसे कल्पना किये हुए सपीदि आकारसे रञ्जु उत्पन्न होती है ।

शंका—तत्र तो रज्जु जिस प्रकार सर्पादि आकारसे प्रहण की जाती है उसी प्रकार जो कुछ प्रहण किया जाता है वह असत् ही है।

समाधान-नहीं, हमारा तो यह
कथन है कि द्वैतभेदसे सत् ही
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण
कभी किसी पदार्थकी असत्ता नही
है । [अब इसी बातको और
अधिक स्पष्ट करते हैं—] जिस
प्रकार तार्किक लोग सत्से भिन्न
किसी अन्य पदार्थकी कल्पना कर
फिर उत्पत्तिसे पूर्व और नाहाके
पश्चात् उसकी असत्ता बतलाते है

साभिः कदाचित्कचिदपि स-तोऽन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्त परिकल्प्यते। सदेव त सर्व-मिधानमभिधीयते च यदन्य-बुद्धचा । यथा रज्ज़रेव सर्प-बुद्धा सर्प इत्यमिधीयते यथा वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यबुद्धचा पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते लोके । रज्जुविवेकदर्शिनां तु सर्पाभिधानबुद्धी निवर्तेते यथा च मृद्विवेकद्शिनां घटादिशब्द-बुद्धी तद्वत्सद्विवेकदर्शिनामन्य-निवर्तेते । विकारशब्दबुद्धी "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तै० उ० २। ४) ''अनिरुक्तेऽनिलयने'' (तै० उ० २।६।१) इत्यादि श्रुतिभ्यः।

उसी प्रकार हमारेद्वारा कभी कही मी सत्तसे भिन्न किसी नाम अथवा नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना नहीं की जाती। सारे नाम और जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते है वे सारे पदार्थ सत् ही है, जिस प्रकार कि लोकमे रज्ज ही सर्पबुद्धिसे 'सर्प' इस प्रकार कही जाती है अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य-बुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा जाता है । जिस प्रकार रज्जुका विवेक करके देखनेवालोकी दृष्टिमे 'सर्प' शब्द और सर्पबुद्धि निवृत्त हो जाते है तथा मृत्तिकाका विवेक करके देखनेवालोकी दृष्टिमें घटादि शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका निरास हो जाता है, उसी प्रकार सत्का विवेक करके देखनेवालोके अन्य विकारसम्बन्धी शब्द और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं; जैसा कि ''जहाँ से मनके सहित न पहुँचकर छौट आती है" "जो वाणीका अविषय और अनाश्रय है उसमें" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है।

एवभीक्षित्वा तत्तेजोऽसृजत तेजः सृष्टवत् ।

ननु "तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः संभूतः" इति श्रुतिमह कथं प्राथम्येन तसादेव तेजः सृज्यते तत एव चाकाशमिति विरुद्धम् ।

नैष दोषः आकाशवायु-सर्गानन्तरं तत्सत्तेजोऽसजतेति-कल्पनोपपत्तेः। अथ वाविवक्षित इह सृष्टिक्रमः। सत्कार्यमिदं सर्व-मतः सदेकमेवाद्वितीयमित्येतद्वि-वक्षितम्, मृदादिदृष्टान्तात्। अथवा त्रिवृत्करणस्य विवश्चित-त्वात्तेजोऽबन्नानामेव सृष्टिमाचष्टे। तेज इति प्रसिद्धं लोके दग्धृ पक्त प्रकाशकं रोहितं चेति ।

इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेजकी रचना की।

गंका—िकन्तु ''उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ [तथा आकाशसे वायु और वायुसे तेज हुआ ]" ऐसी भी श्रुति है। फिर उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया और उसीसे आकाश—यह विरुद्ध कथन क्यों किया जाता है?

समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी की जा सकतो है कि आकाश और वायुकी रचनाके अनन्तर सत्ने तेजकी रचना की । अथवा यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्टि-क्रम बतलाना इष्ट न हो। सारा जगत् सत्का कार्य है; इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत् ही है--यही बतलाना इष्ट हो; क्यों-कि यहाँ मृतिका आदिका दृष्टान्त दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, अप और अनकी ही सृष्टिका निरूपण करती है । तेज-यह करनेवाला, पकानेवाला, प्रकाशक और कुछ छाछ रङ्गका लोकमें प्रसिद्ध है।

तत्सत्सष्टं तेज ऐक्षत तेजो-रूपसंस्थितं सदेश्वतेत्यर्थः। बहु स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत् । तद-पोऽसजत । आपो द्रवा स्निग्धाः स्यन्दिन्यः शुक्काश्रेति प्रसिद्धा लोके । यसात्तेजसः कार्यभृता आपस्तसाद्यत्र क च देशे काले वा शोचित संतप्यते स्वेदते प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव तत्तदापोऽधिजायन्ते ॥ ३॥

सत्के रचे हुए उस तेजने ईक्षण किया; अर्थात् तेजके रूपमें स्थित सत्ते 'मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकारसे उत्पन होऊँ' इस प्रकार पूर्ववत् ईक्षण किया। उसने जलको रचना की । जल द्रवरूप, स्निग्ध, बहनेवाला और ग़ुक्क वर्ण इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि जल तेजका कार्यभूत है, इसलिये जब कही किसी देश या कालमे पुरुष शोक-सन्ताप करता है तो पसीनेयुक्त हो जाता है। उस समय तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है॥३॥

ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त । तस्माचत्र क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तद्ध्यन्नाचं जायते ॥ ४ ॥

उस जलने ईक्षण किया 'हम बहुत हो जायँ अनेकरूपसे उत्पन्न हों।' उसने अन्नकी रचना की। इसीसे जहाँ कही वर्षा होती है वही बहुत-सा अन्न होता है । वह अनाच जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवाबा-कारसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः । प्रजायेमद्युत्पद्येमहीति । ता अन्न- उसने पृथिवीरूप अन्नकी रचना की ।

उस जलने ईक्षण किया; अर्थात् पहलेहीके समान जलस्यमें स्थित सत्ने ईक्षण किया। 'हम बहुत-बह्वचः प्रभृताः स्थाम भवेम अधिक हो जायँ, प्रकर्षसे उत्पन्न हों।' मसुजनत पृथिवीलक्षणम् । पाथिवं ह्यनं तसाद्यत्र क च वर्षति
देशे तत्तत्रैव भूयिष्ठं प्रभूतमन्नं
मवति । अतोऽद्भच एव तदन्नाद्यमधिजायते । ता अन्नमसुजनतेति पृथिन्युक्ता पूर्वमिह तु
दृष्टान्तेऽन्नं च तदाद्यं चेति
विशेषणाद्वीहियवाद्या उच्यन्ते।
अन्नं च गुरु स्थिरं धारणं कृष्णं
च रूपतः प्रसिद्धम् ।

नजु तेजःप्रभृतिष्वीक्षणं न गम्यते हिंसादिप्रतिषेधाभावा-त्त्रासादिकार्याज्ञपलम्भाच । तत्र कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि ।

नैष दोषः, ईश्चित्कारणपरिणामत्वात्तेजःप्रभृतीनां सत एवेश्चितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्योत्पादकत्वाच तेजःप्रभृतीश्चत इवेश्चत
इत्युच्यते भृतम् ।

अन पृथिवीका विकार है, इसिल्ये जहाँ कही वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न हो जाता है। अतः वह अनाय जल्से ही उत्पन्न होता है। 'उसने अनकी रचना की' ऐसा कहकर पहले तो श्रुतिने 'अन्न' शब्दसे पृथिवी कही है और अब दृष्टान्तमें 'वह अन्न और आय' ऐसा विशेषण देनेके कारण [आय शब्दसे] धान, जौ आदि कहे हैं। अन भारी, स्थिर, धारण करनेवाला और रूपसे कृष्णवर्ण होता है—ऐसा प्रसिद्ध है।

गंगा—िकन्तु तेज आदिमें तो ईक्षण होना समझमें नहीं आता, क्योंकि उनमें हिसादिके प्रतिषेधका अभाव है और त्रास आदि कार्य भी नहीं देखें जाते। फिर श्रुतिने 'तेजने ईक्षण किया' इत्यादि कथन कैसे किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है; क्योकि तेज आदि भूत ईक्षण करनेवाले कारणके परिणाम है। ईक्षण करनेवाला सत् ही नियत-क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न करनेवाला होनेसे तेज आदि भूतोने 'मानो ईक्षण किया' ऐसे अर्थमें 'ईक्षण किया' ऐसा कहा जाता है। नतु सतोऽप्युपचरितमेवेक्षि-तृत्वम् ।

नः सदीक्षणस्य केवलशब्दगम्यत्वाच शक्यग्रपचितं कल्पयितुम् । तेजःप्रभृतीनां त्वनुमीयते ग्रुख्येक्षणाभाव इति
युक्तग्रपचितं कल्पयितुम् ।
ननु सतोऽपि मृद्धत्कारणत्वा-

द्चेतनत्वं शक्यमनुमातुम् ।
अतः प्रधानस्यैवाचेतनस्य सतश्चेतनार्थत्वानियतकालक्रमविशिष्टकार्योत्पादकत्वाचैश्वतेवैश्वतेति
शक्यमनुमातुम्रपचरितमेवेश्वणम्।
दृष्टश्च लोकेऽचेतने चेतनवदुपचारः । यथा कूलं पिपतिषतीति

नः तत्सत्यं स आत्मेति

तसिनात्मोपदेशात्।

तद्वत्सतोऽपि स्वात् ।

शंका—िकन्तु सत्का ईक्षण भी तो उपचारसे ही है।

समाधान—नहीं, सत्का ईक्षण केवल शब्दगम्य हैं; इसलिये वह उपचारसे हैं—ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। तेज आदिके मुख्य ईक्षणका अभाव तो अनुमान-से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित मानना ठीक ही है।

शंका-परन्तु मृत्तिकाके समान कारण होनेसे सत्के अचेतनत्वका भी अनुमान किया जा सकता है। अतः अचेतन प्रधानरूप जो सत् है उसीका चेतनार्थत्व और नियत-कार्योत्पादकत्व कालक्रमविशिष्ट होनेके कारण उसीने ईक्षण करने-के समान ईक्षण किया-इस प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है। लोकमे अचेतनमे चेतनके समान उपचार होता देखा ही जाता है, जिस प्रकार 'किनारा गिरना चाहतां है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार सतका ईक्षण भी औपचारिक हो सकता है।

समाधान—ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'वह सत्य है, वह आत्मा है' ऐसा कहकर उसीमें आत्मत्वका उपदेश किया गया है। आत्मोपदेशोऽप्युपचरित इति चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा-रस्तद्वत् ।

नः तदस्तीति सत्सत्याभि-संधस्य 'तस्य तावदेव चिरम' इति

मोक्षोपदेशात् ।

सोऽप्युपचार इति चेत्,
प्रधानात्माभिसंधस्य मोक्षसामीप्यं वर्तत इति मोक्षोपदेशोऽप्युपचरित एवः यथा लोके
ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं
ग्राममिति ब्र्याच्वरापेक्षया तद्वत्।

नः येन विज्ञातेनाविज्ञातं विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्। स-त्येकसिन्विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति तदनन्यत्वात्सर्वस्याद्वि-तीयवचनाच। न चान्यद्विज्ञा- शंका—यदि 'भद्रसेन मेरा आत्मा है' इस वाक्यमें जिस प्रकार आत्माके सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मामें आत्माका उपचार किया गया है उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी उपचारसे ही है ऐसा मार्ने तो ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'वह सत् मैं हूँ' इस प्रकार सत्में दृढ अभिनिवेश करनेवाछेके छिये 'उसके मोक्षमें तभीतक देरी हैं [जबतक कि शरीरपात नहीं होता]' इस प्रकार मोक्षका उपदेश किया गया है।

गंका—यदि यह भी उपचार ही हो तो १ जिस प्रकार लोकमे गाँव-की ओर जानेवाला पुरुष अपनी शीव्रताकी अपेक्षासे कह देता है कि 'मै तो गाँवमें पहुँच गया' उसी प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने-वालेके लिये मोक्षकी समीपता होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश भी उपचारसे ही हो तो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिसे जान छेनेपर बिना जाना हुआ भी जान छिया जाता है—ऐसा उपक्रम किया गया है। एक सत्के जान छेनेपर ही सब कुछ जान छिया जाता है, क्योंकि सब उससे अभिन्न है और उसे अद्वितीय भी बतलाया

तव्यमवशिष्टं श्रावितं श्रुत्यानु-मेयं वा लिङ्गतोऽस्ति येन मोक्षो-पदेश उपचरितः स्यात् । सर्वस्य च प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरि-कल्पनायां वथा श्रमः परिकल्प-यितुः स्यात्पुरुषार्थसाधनविज्ञा-नस्य तर्केणैवाधिगतत्वात्तस्य। तसाद्वेदप्रामाण्यान युक्तः श्रुता-र्थेपरित्यागः । अतश्चेतनावत्का-रणं जगत इति सिद्धम् ॥ ४॥

गया है। उसके सिवा कोई और विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया है और न किसी लिंगसे ही अनुमान किया जा सकता है, जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको उपचरित माना जाय । तथा सारे प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमें तो इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थका साधन-भूत विज्ञान तो तर्कसे ही सिद्ध हो जाता है। अतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थ-का त्याग करना उचित नहीं है। इस-**ळिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका** चेतन कारण है॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥



#### हतीय खण्ड

सृष्टिका कम

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या-ण्डजं जीवजमुद्भिज्जिमिति ॥ १॥

उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते हैं—-आण्डज, जीवज और उद्भिज ॥ १॥

तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां पक्ष्यादीनां भूतानाम्, एषामिति प्रत्यक्षनिर्देशाच त तेजःप्रमृतीनां तेषां त्रिवृत्करणस्य वक्ष्यमाण-त्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष-निर्देशानुपपत्तिः । देवताशब्द-प्रयोगाच तेजःप्रभृतिष्विमास्तिस्रो देवता इति । तसात्तेषां खल्वेषां पक्षिपशुस्थावरादीनां त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति ।

जीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी आदि प्राणियोके—यहाँ 'एषाम्' ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण [ 'इन पक्षी आदि भूतोंके' ऐसा अर्थ करना चाहिये ] 'उन तेज:-प्रमृति भूतोके' ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण-का वर्णन किया जानेवाला है और त्रिवृत्करणके द्वए बिना ही प्रत्यक्ष निर्देश बन नहीं सकता। इसके सिवा तेजःप्रमृतिके छिये 'इमाः तिस्रो देवताः' इस प्रकार 'देवता' शब्दका प्रयोग होनेसे भी यहाँ 'भूत' शब्दसे पक्षी आदि ही विवक्षित है ]--अतः उन इन पक्षी, पञ्ज एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध भूतोंके तीन ही बीज हैं, इससे अधिक बीज कारण नहीं है।

कानि तानि ? इत्युच्यन्ते आ-ण्डजमण्डाञ्जातमण्डजम् , अण्डज-मेवाण्डजं पक्ष्यादि । पश्चिसपीदि-भ्यो हि पक्षिसर्पादयो जायमाना हक्यन्ते। तेन पक्षी पक्षिणां बीजं सर्पः सर्पाणां तथान्यद प्यण्डाञ्जातं तज्जातीयानां बीजमित्यर्थः। नन्वण्डाञ्जातमण्डजग्रच्यते-ऽतोऽण्डमेव बीजमिति युक्तं कथमण्डजं बीजग्रच्यते । सत्यमेवं स्यात्,यदि त्वदिच्छा-तन्त्रा श्रुतिः स्यात्ः स्वतन्त्रा तु श्रुतिः, यत आहाण्डजाद्येव बीजं नाण्डादीति । दृश्यते चाण्डजा-तञ्जातीयसन्तत्यभावो द्यभावे नाण्डाद्यभावे । अतोऽण्डजादी-न्येव बीजान्यण्डजादीनाम् ।

वे कौन-से हैं शै सो बतलाये जाते हैं —आण्डज —अण्डसे उत्पन्न हुएको अण्डज कहते है, अण्डज हो आण्डज है, अर्थात् पक्षी आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे गये है; अतः पिक्षयोंके बीज पक्षी है और सर्पोंके सर्प । इसी प्रकार अण्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी अपनी-अपनी जातिके बीज है—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

शङ्का-किन्तु अण्डेसे उत्पन्न हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये अण्डा ही बीज है-ऐसा कहना उचित है; फिर अण्डजको बीज क्यों कहा जाता है!

समाधान-यदि श्रुति तुम्हारी इच्छाके अधीन होती तो सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु श्रुति खतन्त्र है. क्योंकि उसने अण्डज आदिको बीज बतलाया है. अण्डे आदिको नही बतलाया। यही बात देखी भी जाती है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर ही उस जातिकी सन्ततिका अभाव है, अण्डे आदिका होता अभाव होनेपर नहीं अण्डजादिके बीज अण्डजादि ही हैं।

जीवजं जीवाङजातं जरायुजमित्येतत्पुरुषपश्चादि उद्भिज्जमुद्धिनत्तीत्युद्धित्स्थावरं ततो जातम्रद्भिज्जं धाना वो-इत्युद्धिज्जं द्धित्ततो जायत स्थावरबीजं स्थावराणां मित्यर्थः । स्वेदजसंशोकजयो-रण्डजोद्धि जयोरेव यथासंभव-मन्तर्भावः। एवं द्यवधारणं त्रीण्येव बीजानीत्युपपन्नं भवति ॥१॥

इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं पशु आदि तथा उद्भिज-जो पृथिवी-को जपरकी ओर भेदन करता है उसे उद्भिद यानी स्थावर कहते है. उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्भिज्ज है; अथवा धाना (बीज) उद्भिद है उससे उत्पन हुआ उद्भिज्ज स्थावरबीज अर्थात् स्थावरोंका बीज है। स्वेदज और संशोकज (ऊष्मा-से उत्पन होनेवाहे ) जीवोंका यथासम्भव अण्डज और उद्धिजोमे ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही 'तीन ही बीज है' यह निश्चय उपपन्न हो सकता

## सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥

उस इस ['सत्' नामवाली] देवताने ईक्षण किया, 'मैं इस जीवात्म-रूपसे इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति करूँ ॥२॥

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो-**ऽबन्नयोनिर्देवतोक्तैक्षतेक्षितवती** 

उस इस सत् नामवाली तेज, अप् और अन्नकी योनिभूत उपर्युक्त देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण किया था कि 'मैं बहुत हो जाऊँ' यथापूर्वे बहु स्यामिति । तदेव । उसी प्रकार, ईक्षण किया । वह बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि नि-र्वृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती बहुभवनमेव प्रयोजनम्रुररीकृत्य।

कथम् ? इन्तेदानीमहिममा यथोक्तास्तेजआद्यास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनेति खबुद्धिस्थं पूर्वे-सृष्ट्यनुभूतप्राणधारणमात्मानमेव स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति । प्राणधारणकत्रीतमनेति वचना-त्स्त्रात्मनोऽव्यतिरिक्तेन चैतन्य-खरूपतयाविशिष्टेनेत्येतद्दर्शयति । अनुप्रविश्य तेजोऽबन्नभूतमा-त्रासंसर्गेण लब्धविशेषविज्ञाना सती नाम च रूपं च नामरूपे व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य-सौ नामायमिदंरूप इति व्याकु-र्यामित्यर्थः ।

नतु न युक्तमिदमसंसारि-ण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धि-पूर्वकमनेकशतसहस्रानर्थाश्रयं बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक समाप्त नहीं हुआ था; इसिटिये बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमे रखकर उसने फिर ईक्षण किया।

किस प्रकार ईक्षण किया 2— 'अब मै इन उपर्युक्त तेज आदि तीन देवताओंमें इस जीवरूपसे-ऐसा कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमे अनुभूत प्राणधारी आत्माका स्मरण करती हुई ही कहती है कि इस जीवात्मरूपसे--प्राण धारण करनेवाले आत्माके द्वारा—इस कथनसे श्रति यह दिखलाती है कि अपने आत्मासे अभिन्न अर्थात चैतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट जीवरूपसे अनुप्रवेश कर अर्थात तेज, अप और अन इन भूत-मात्राओंके संसर्गसे, जिसने विशेष विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी होकर मै नामरूप--नाम और रूपोंका व्याकरण—व्यक्तीकरण करूँ; अर्थात् यह इस नामवाला है और इस रूपका है-ऐसा अभिन्यक्त करूँ।

शंका—िकन्तु स्वतन्त्रता रहते हुए भी असंसारिणी सर्वज्ञा देवता-का बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना कि. सैकड़ो-हजारों अनर्थोंके देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभवि-ष्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्र स्वातन्त्र्ये सति।

सत्यमेवं न युक्तं स्याद्यदि
स्वेनैवाविकृतेन रूपेणानुप्रविशेयं
दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पितवती, न त्वेवम्; कथं तर्हिं ?
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति
वचनात्।

जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रम् । बुद्ध्यादिभ्तमात्रासंसर्गजनित आदर्श इव प्रविष्टः
पुरुषप्रतिविम्बो जलादिष्विव च
स्र्यादीनाम् । अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या देवताया बुद्ध्यादिसंबन्धश्रेतन्याभासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहणनिमित्तः सुस्वी दुःस्वी
मूढ इत्याद्यनेकविकल्पप्रत्ययहेतुः ।

आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश करके दुःखका अनुभव करूँ, और फिर उसमें अनुप्रवेश करना सम्भव नहीं है।

समाधान—ठीक है, यदि वह ऐसा संकल्प करती कि अपने अविकृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ और दुःखका अनुभव करूँ तब तो ऐसा करना ठीक नहीं था; किन्तु ऐसी बात है नहीं । तो फिर क्या है?—'इस जीवात्मरूप-से अनुप्रवेश करूँ' ऐसा वचन होनेके कारण [ उसका साक्षात् प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]।

जीव तो उस देवताका आमासमात्र है, जो दर्पणमें प्रविष्ट हुए
पुरुषके प्रतिविम्बके समान तथा
जल आदिमें प्रविष्ट हुए सूर्यके
आमासके समान बुद्धि आदि भूतमात्राओके संसर्गसे उत्पन्न हुआ है।
अविन्त्य एवं अनन्त शक्तिसे युक्त
उस देवताका बुद्धि आदिसे संबन्धरूप जो चैतन्यामास है वही
उस देवताके खरूपका विवेक
प्रहण न करनेके कारण सुखी,
दुःखी, मृद इत्यादि अनेकों विकल्पोंकी प्रतीतिका कारण होता है।

छायामात्रेण जीवरूपेणान-प्रविष्टत्वाद्देवता न देहिकैः स्वतः सुखदुःखादिभिः संबध्यते । यथा पुरुवादित्यादय आदर्शोद-कादिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष्टा आदर्शोदकादिदोपैर्न संबध्यन्ते तद्वद्देवतापि । ''सूर्यो यथा सर्व-होकस्य चक्षुर्न हिप्यते चाक्षु-चैर्बाद्यदोषेः । एकस्तथा सर्व-भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक-दुःखेन बाह्यः" (क० उ० २। २। १२)। ''आकाशवत्सर्वग-तश्च नित्यः" इति हि काठके । "ध्यायतीव लेलायतीव" ( बृह० उ०४।३।७) इति च वा-जसनेयके।

ननुच्छायामात्रश्चेजीयो मृ-पैव प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि च तस्य ।

नैष दोषः; सदात्मना सत्य-

स्वाभ्युपगमात् । सर्वं च नाम-

छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट होनेके कारण वह देवता खयं देहके सुख-दुःखादिसे संबद्ध नही होती। जिस प्रकार दर्पण और जल आदिमें छायामात्रप्ते अनुप्रविष्ट हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण और जल आदिके दोषोंसे लिप्त नहीं होते उसी प्रकार वह देवता भी निर्छिप रहती है। "जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका चक्षरूप सूर्य चक्षसम्बन्धी बाद्य दोषोसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही अन्तरात्मा छौकिक दुःखोंसे लिप्त नही होता बल्कि उनसे बाहर रहता है" ''तथा वह आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त एवं नित्य है" इस प्रकार कठोपनिषदमें तथा ''मानो व्यान करता है, मानो चेष्टा करता है" इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्में भी कहा है।

शंका—यदि जीव छायामात्र ही है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है तथा उसके परलोक इहलोक आदि भी मिथ्या ही ठहरते हैं!

समाधान-ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि सन्स्वरूपसे उसका सत्यत्व स्वीकार किया गया है। सारा रूपादि सदात्मनैव सत्यं विका-रजातं स्वतस्त्वनृतमेव । 'वाचा-रम्भणं विकारो नामधेयम्' इत्यु-क्तत्वात् । तथा जीवोऽपीति । यक्षानुरूपो हि बलिरिति न्याय-प्रसिद्धिः । अतः सदात्मना सर्व-व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानतत्व-मिति न कश्चिद्दोषस्तार्किकैरिहा-नुषङक्तं शक्यः । यथेतरेतर-विरुद्धद्वैतवादाः स्त्रबुद्धिविकल्प-मात्रा अतत्त्वनिष्ठा इति शक्यं वक्तुम् ॥२॥

नामरूपादि विकारजात सत्स्वरूपसे ही सत्य है, स्वयं तो वह मिध्या ही है: क्योंकि 'विकार तो केवल कहनेके छिये नाममात्र है' ऐसा कहा जा चुका है। ऐसा ही जीव भी है। 'जैसा यक्ष वैसी ही बिटें' यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार और सारे विकारोकी सत्यता है: तथा सत्से पृथक् माननेपर उनका मिथ्यात्व है--इस प्रकार तार्किको-द्वारा इस विषयमे किसी दोषका प्रसङ्घ नहीं उपस्थित किया जा सकता, जैसा कि इम कह सकते है कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वैतवाद अपनी ही बुद्धिके विकल्पमात्र और अतत्त्वनिष्ठ है ॥ २ ॥

सैवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य स्वात्मावस्थे बीजभूते अव्याकृते नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा— इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओमें अनुप्रवेश कर और इस प्रकार ईक्षण कर कि 'मै अपने स्वरूपमें स्थित अव्याकृत नाम-रूपोंका व्याकरण करूँ'—

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥ ३॥ 'और उनमेसे एक-एक देवताको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ' ऐसा विचार-कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओमें अनु-प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥

तासां च तिस्रणां देवताना-मेकेकां त्रिवतं त्रिवतं करवाणि। एकैकस्याः प्राधान्यं द्वयोर्द्रयो-र्गुणभावोऽन्यथा हि इवैकमेव त्रिष्टत्करणं स्थात् , न त तिसुणां पृथकपृथिकत्रवृत्करण-मिति। एवं हि तेजोऽबन्नानां पृथङ्नामप्रत्ययलाभः स्थात्तेज इदिममा आपोऽन्निमिदि चः सति च पृथङ्नामप्रत्ययलाभे देवतानां सम्यग्व्यवहारस्य प्र-सिद्धिः प्रयोजनं स्यात् । एवमीक्षित्वा सेयं देवतेमा-स्तिस्रो देवता अनेनैव यथोक्ते-नैव जीवेन सूर्यविम्बवदन्तः प्रविज्य वैराजं पिण्डं प्रथमं देवादीनां च पिण्डाननुप्रविक्य

'और उन तीनों देवताओंमेंसे एक-एकको त्रिवृत-त्रिवृत करूँ। एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमे एक-एककी प्रधानता और दो-दोकी गौणता रहती है; नहीं तो [तीन लड़वालो ] रस्सीके समान एक ही त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओ-का पृथक्-पृथक् त्रिवृत्करण नही होता । इस प्रकार तेज, अप् और अन्नको 'यह तेज है, यह जल है, यह अन है' ऐसे पृथक्-पृथक् नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो सकती है; और पृथक-पृथक् नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति होनेपर ही देवताओके व्यवहारकी सिद्धिरूप प्रयोजनकी पूर्ति हो सकती है।

इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता-ने इन तीनो देवताओं मे इस उपर्युक्त जीवरूपसे ही सूर्यविम्बके समान भीतर प्रवेश कर अर्थात् पहले विराट्-पिण्डमे और उसके पश्चात् देवादि-पिण्डों मे अनुप्रवेश कर अपने संकल्प-के अनुसार ही नाम-रूपोका यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या-करोदसौ नामायमिदंरूप इति ॥ ३॥ व्याकरण किया । अर्थात् यह पदार्थ इस नामवाटा और इस रूपवाटा है—इस प्रकार पदार्थोंका व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा तु खलु सो-म्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति तन्मे विजा-नीहीति ॥ ४ ॥

उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् है वह मेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥

तासां च देवतानां गुणप्रधान्मावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकाम-करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु ताबद्देवतादिपिण्डानां नामरूपा-भ्यां व्याकृतानां तेजोऽबन्नमय-त्वेन त्रिधात्वं यथा तु बहिरिमाः पिण्डेभ्यस्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रि-वृदेकैका भवति तन्मे मम निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव-धारयोदाहरणतः ॥ ४॥

उस देवताने उन देवताओं मेसे एक-एकको गुण-प्रधानभावसे त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । अभी, नाम-रूपसे न्यक्त हुए देवता आदि पिण्डोंके तेज, अप् और अन्नरूपसे त्रिविधित्वकी बात अलग रहे, इन पिण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता एक-एक करके किस प्रकार त्रिवृत्-त्रिवृत् हैं सो मेरे कथनद्वारा जान अर्थात् उदाहरणद्वारा अच्छी तरह समझ ले ॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥३॥



# चतुर्थ खण्ड

#### एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान

यत्तद्देवतानां त्रिवृत्करणम्रक्तं ।
तस्यैवोदाहरणम्रच्यते उदाहरणं ।
नामैकदेशप्रसिद्ध्याशेषप्रसिद्ध्यर्थमुदाहियत इति । तदेतदाह—

उन देवताओका जो त्रिवृत्करण कहा गया है उसका उदाहरण दिया जाता है । उदाहरण उसे कहते है जो एक देशकी प्रसिद्धिद्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिद्धिके लिये कहा जाता है । श्रुति वहीं उदाहरण देती है—

यदग्ने रोहित ५ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्कं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरिमत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १॥

अग्निका जो रोहित (छाछ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो ग्रुक्करूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है। इस प्रकार अग्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [अग्निरूप] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है। १।

यदग्नेस्निवृत्कृतस्य रोहितं रूपं प्रसिद्धं लोके तदित्रवृत्कृतस्य तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा यच्छुक्कं रूपमग्नेरेव तदपामित्र-वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्यैवाग्ने रूपं तदन्नस्य पृथिच्या अतिवृ-त्कृताया इति विद्धि । लोकमें त्रिवृत्कृत अग्निका जो रोहित रूप प्रसिद्ध है वह अत्रिवृत्कृत तेजका रूप है—ऐसा जानो। तथा उस अग्निका ही जो ग्रुक़ रूप है वह अत्रिवृत्कृत जलका है और उसीका जो कृष्ण रूप है वह अन्नका—अत्रिवृत्कृत पृथिवीका रूप है—ऐसा जानो।

तत्रैवं सति रूपत्रयव्यतिरेके-णाग्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्याग्ने-रिन्नत्विमदानीमपागादपगतम् । प्राग्र्पत्रयविवेकविज्ञानाद्याप्ति-बुद्धिरासीत्ते साग्निबुद्धिरपग-तामिशब्दक्वेत्यर्थः । यथा दृश्य-मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको पद्मरागोऽयमिति-गृद्यमाणः शब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति प्रागुपधानस्फटिकयोविवेकविज्ञा-नात्ति द्विकविज्ञाने तु पद्मराग-शब्दबुद्धी निवर्तेते तद्विवेक-विज्ञातुस्तद्वत् ।

नतु किमत्र बुद्धिशब्दकल्पनया क्रियते प्राग्र्पत्रयविवेककरणादिश्ररेवासीत्तदग्नेरियत्वं

ऐसा होनेपर, त जो समझता था कि अग्नि इन तीनो रूपोसे अलग भी कोई वस्त है सो उस अग्निका अग्नित्व अब चला गया । तात्पर्य यह है कि इन तीन रूपोका विशेष ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो अग्निबुद्धि थी वह अग्निबुद्धि और 'अग्नि' शब्द अब निवृत्त हो गये । जिस प्रकार दिखायी देते हुए छाछ रंगके उपधान ( समीपवर्ती पदार्थ ) से मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर उपधान और स्फटिकका पार्थक्य ज्ञात होनेसे पूर्व 'यह पद्मराग है' इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका प्रयोजक होता है: किन्त उनका पार्थक्य जात होनेपर उसमे उस पार्थक्यज्ञानीके पद्मरागशब्द और पद्मरागबुद्धि निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार िरूपत्रयका विवेक होनेपर अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो जाता है ]।

शंका—िकन्तु यहाँ (इस अग्निके सम्बन्धमें) अग्निबुद्धि और अग्नि-शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके क्या छेना है १ रूपत्रयका विवेक करनेसे पूर्व अग्नि ही था। वह रोहितादिरूपविवेककरणादपा-गादिति युक्तम्ः यथा तन्त्वपकर्ष-णे पटाभावः ।

नैवं बुद्धिशब्दमात्रमेव ह्यप्ति-र्यत आह वाचारम्भणमप्तिनीम विकारो नामधेयं नाममात्रमि-त्यर्थः । अतोऽग्निबुद्धिरि मृषेव । किं तिहें तत्र सत्यम् ? त्रीणि रूपा-णीत्येव सत्यम् , नाणुमात्रमि रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्य-वधारणार्थः ॥ ? ॥ अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका विवेक करनेसे निवृत्त हो गया— इतना ही कहना उचित है, जिस प्रकार कि तन्तुओको निकाल लेनेपर पटका अभाव हो जाता है।

समाधान—ऐसी बात नहीं है;
क्योंिक अग्नि तो अग्निबुद्धि और
अग्निश्चदमात्र ही है, कारण श्रुति
कहती है 'अग्नि जो विकार है
वह वाणीपर अवलिबत नामधेय
अर्थात् नाममात्र ही है ।' इसल्यि
अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है । तो
फिर उसमे सत्य क्या है? बस, तीन
रूप ही सत्य है—यह कथन इस
वातको निश्चित करनेके लिये है
कि तीन रूपोके अतिरिक्त और
कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥१॥

तथा--

इसी प्रकार—

यदादित्यस्य रोहित १ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्षं तद्गां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचा-रम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ २ ॥ यच्चन्द्रमसो रोहित १ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्षं तद्गां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ यद्विद्युतो रोहित ५ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्छं तद्पां यत्कृष्णं तद्वसस्यापागाद्विद्युतो विद्युत्त्वं वाचारम्भणं विकारो नामघेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४॥

आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो गुक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य- से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर अवलिवत नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है ॥ २ ॥ चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो गुक्क रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अवलिवत नाममात्र है, तीन रूप है—इतना ही सत्य है ॥ ३ ॥ विद्युत्तका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो गुक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्तका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो गुक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्तकी विवृत्तकी हो गयी, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलिवत नाममात्र है, तीन रूप है—इतना ही सत्य है ॥ १॥

यदादित्यस्य यचन्द्रमसो

यद्विद्युत इत्यादि समानम् ।

नजु यथा तु खळु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्तिश्चित्तिश्चदेकैका
भवति तन्मे विजानीहीत्युक्त्वा
तेजस एव चतुर्भिरप्युदाहरणैरग्न्यादिभिस्तिश्चत्करणं दर्शितं
नाबन्नयोरुदाहरणं दर्शितं
निश्चत्करणे।

यचन्द्रमसो जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, जो विद्युत्का इत्यादि अर्थ पूर्ववत् ।नम्। समझना चाहिये।

शंका—िकन्तु 'हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनो देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत् त्रिवृत् है वह मेरेद्वारा जान' ऐसा कहकर अग्नि आदि चारों उदाहरणोंसे तेजका ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया है, त्रिवृत्करणमे अप् और अन्नका तो उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं गया। नैष दोषः अवन्नविषयाण्यप्युदाहरणान्येत्रमेत्र च द्रष्टव्यानीति मन्यते श्रुतिः, तेजस
उदाहरणम्रुपलक्षणार्थत् । रूपत्रच्वात्स्पष्टार्थत्वोपपत्तेश्च । गन्धरसयोरजुदाहरणं त्रयाणामसंभवातः न हि गन्धरसौ तेजसि
स्तः । स्पर्शशब्दयोरजुदाहरणं
विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात् ।

यदि सर्वं जगित्त्रदृत्कृतिमित्यग्न्यादिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव
सत्यमग्नेरिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव
सत्यमग्नेरिवत्ववद्पागाज्जगतो
जगन्त्वम् । तथान्नस्याप्यप्गुङ्गत्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्भणमात्रमन्नम् । तथापामि तेजःगुङ्गत्वाद्वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव
सत्यम् । तेजसोऽपि सच्छुङ्गत्वाद्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्यमित्येषोऽर्थो विवक्षितः ।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है। श्रित ऐसा मानती है कि अप और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी इसी प्रकार जानना चाहिये। तेज-का उदाहरण उनका करानेके छिये है। इसके सिवा रूपवान् होनेके कारण द्वारा स्पष्टार्थता भी सम्भव है। गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये नहीं दिया गया कि इन तीनोमें उनका होना असम्भव है: तेजमे गन्ध और रस है ही नहीं। तथा [त्रिविध] स्पर्श और [त्रिविध] शब्दको अलग करके नहीं दिखाया जा सकता. इसिल्ये उनका भी उदाह रण नही दिया।

यदि सारा ही जगत् त्रिवृत्कृत है और अग्नि आदिके समान कंवल तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व मा निवृत्त हो गया । तथा अन्न जलका कार्य है, इसिल्ये जल ही सत्य है, अन्न केवल वाचारम्भणमात्र है; तथा तेजका कार्य होनेके कारण जलका भी वाचारम्भणत्व ही है, तेज ही सत्य है और तेज भी सत्का कार्य है इसिल्ये उसका भी वाचारम्भणत्व है, केवल सत् हो सत्य है । इस प्रकार इससे यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है । ननु वाय्वन्तिरक्षे त्वित्रवृत्कृते तेजःप्रभृतिष्वनन्तर्भृतत्वादविशिष्येते । एवं गन्धरसञ्चदस्पर्शाश्राविशष्टा इति कथं सता
विज्ञातेन सर्वमन्यद्विज्ञातं विज्ञातं भवेत्? तद्विज्ञाने वा प्रकारानतरं वाच्यम् ।

नैष दोषः; रूपवदुद्रव्ये सर्व-स्य दर्शनात् । कथम् ? तेजिस ताबद्रूपवति शब्दस्पर्शयोरप्युप-लम्भाद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पर्ध-शब्दगुणवतोः सद्भावोऽनुमीय-ते। तथाबन्नयो रूपवतो रस-गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां त्रयाणां तेजोऽबन्नानां त्रिवृत्करण-सर्व तदन्तर्भृतं सद्विकारत्वात्त्रीण्येव रूपाणि विज्ञातं मन्यते श्रुतिः। न हि

शंका—िकन्तु वायु और अन्तिरक्षि तो तेज आदिके अन्तर्गत न होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध, रस, शब्द और स्पर्श भी बच रहते है; फिर एकमात्र सत्को जान टेनेपर ही और सब अज्ञात पदार्थोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। अथवा उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि रूपवान् द्रव्यमें सब गुण देखे जा सकते है। किस प्रकार ? [सो बतलाते है---] रूपवान् तेजमें शब्द और स्पर्शकी भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और आकाराके सद्भावका भी अनुमान किया जाता है। तथा रूपवान् जल और अन्नमें रस एवं गन्धका अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार तेज, अप् और अन — इन तीन रूपवानोंका त्रिवृत्करण प्रदर्शित करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि उनके अन्तर्गत साराका सत्का ही कार्य होनेके कारण तान रूप ही सत्य जाने गये हैं

मूर्तं रूपत्रद्रव्यं प्रत्याख्याय वाष्ट्राकाशयोस्तद्धणयोगेन्यरस-योत्री ग्रहणमस्ति ।

अथवा रूपवतामि तिवृत्क-रणं प्रदर्शनार्थनेव मन्यते श्रुतिः। यथा तु त्रिवृत्कृते त्रीणि रूपा-णीत्येव सत्यम्, तथा पश्चीकरणे-ऽपि समानो न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्धिकारत्वात्सता विज्ञातेन स-वीमदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा-द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव भवति। तदेकसिन्सति विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति क्योंकि रूपवान् मूर्त्त पदार्थोंको छोड़कर वागु और आकाशका तथा उनके गुण एवं गन्ध और रसका प्रहण ही नहीं हो सकता।

अथता इन रूपत्रान् पदार्थों के त्रिवृत्करणको भी श्रुति प्रदर्शनके ही लिये मानती है। जिस प्रकार त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं उसी प्रकार पश्चीकरणमें भी समान नियम ही समझना चाहिये। इस प्रकार सब कुछ सत्का ही विकार होनेके कारण सत्के ज्ञानसे यह साराका सारा जान लिया जाता है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत् ही सत्य है—यह सिद्ध ही है। इसलिये यह ठीक ही कहा है कि उस एकको जान लेनेपर यह सब जान लिया जाता है।।२-४।।

एतद्ध स्म वै तद्विद्वा १ स आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरि-ष्यतीति ह्येभ्यो विदाश्चऋः॥ ५॥

इस (त्रिवृत्करण) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा-श्रोत्रियोने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुव, अमत अथवा अविज्ञान है—ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्यांकि इन अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे॥ ५॥ एतद्विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वेऽतिक्रान्ता महाशाला महाश्रोत्रिया आहुई स वै किल ।
किम्रक्तवन्तः ? इत्याह—न नोऽसाकं कुलेऽघेदानीं यथोक्तविज्ञानवतां कश्चन कश्चिद्प्यश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति
नोदाहरिष्यति, सर्वं विज्ञातमेवासत्कुलीनानां सद्विज्ञानवन्त्वादित्यिमप्रायः ।

ते पुनः कथं सर्वं विज्ञातवन्तः ? इत्याह—एभ्यक्षिभ्यो
रोहितादिरूपेभ्यस्तिष्टुत्कृतेभ्यो
विज्ञातेभ्यः सर्वमप्यन्यिच्छष्टमेवमेवेति विदाश्चक्रुभिंज्ञातवन्तो यस्मात्तसर्वज्ञा एव सद्विज्ञानात्त
आसुरित्यर्थः । अथवेभ्यो विदाश्वक्रुरित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टान्तेभ्यो
विज्ञातेभ्यः सर्वमन्यद्विदाश्चक्रुरित्येतत् ॥ ५॥

इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने-वाले पूर्ववर्ती अर्थात् अतीतकालीन महागृहस्य और महाश्रोत्रियोने कहा था । क्या कहा था ? सो बतलाते है—'उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले हम लोगोके कुलमें आज—इस समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता सकेगा । तात्पर्य यह है कि सत्के विज्ञानसे युक्त होनेके कारण हमारे कुटुम्बियोंको सब कुछ ज्ञात ही है ।'

किन्तु उन्होने किस प्रकार सब कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती है—'क्योकि इन तीन अर्थात् [इस प्रकार] जाने हुए त्रिवृत्कृत रोहितादि रूपोद्वारा, अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी ऐसे ही है—इस प्रकार वे जानते हैं, अतः सत्के विज्ञानके कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये हैं'—ऐसा इसका तात्पर्य है। अथवा 'एम्यः विदाञ्चकुः' इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि विज्ञात हुए इन अग्नि आदि दृष्टान्तोंद्वारा वे और सबको भी जान गये है।।५॥ कथम् ?

किस प्रकार जान गये हैं ?

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा-श्रक्कमिवाभूदित्यपार्रूपमिति तद्विदाश्चकुर्यदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदांचकुः ॥ ६ ॥ यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानार्समास इति तद्विदाश्चकुर्यथा नु खलु सोम्थेमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानी-होति ॥ ७ ॥

जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है; जो शुक्क-सा है वह जलका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अनका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है ॥६॥ तथा जो कुछ निज्ञात-सा है वह इन देवताओका ही समुदाय है—ऐसा उन्होंने जाना है। हे सोम्य! अब त् मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक निवृत्-निवृत् हो जाती है॥ ७॥

यदन्यद्र्पेण संदिश्वमाने क- पोतादिरूपे रोहितिमिव यद्गृश्च- माणमभूत्तेषां पूर्वेषां ब्रह्मविद्याम्, तत्तेजसो रूपमिति विदाश्चकुः । तथा यच्छुक्कमिवाभृद्गृश्चमाणं तद्पां रूपम्, यत्कृष्णमित्र गृश्चमाणं तद्पां रूपम्, यत्कृष्णमित्र गृश्चमाणं तद्पां रूपम्, यत्कृष्णमित्र गृश्चमाणं तद्पां रूपम्, यत्कृष्णमित्र गृश्चमाणं तद्भस्येति विदाश्चकुः । एवमेवा-

[अग्नि आदिकी अपेक्षा]
अन्यरूपसे सन्देह किये जाते हुए
कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववर्ती
ब्रह्मवेत्ताओद्वारा रोहित-सा प्रहण
किया जाता था वह तेजका रूप
है—ऐसा उन्होंने जाना। तथा जो
ग्रुक्च-सा प्रहण किया जाता था
वह जलका रूप है और जो कृष्णसा प्रहण किया जाता था वह
अनका रूप है—ऐसा उन्होंने
जाना। इसी प्रकार जो अत्यन्त

त्यन्तदुर्लक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव विशेषतोऽगृह्यमाणमभूत्तद्प्येता-सामेव तिसृणां देव तानां समा-सः समुदाय इति विदाश्चकः। एवं तावद्वाद्यं वस्वग्न्यादि-वद्विज्ञातम्, तथेदानीं यथा नु खलु यथोक्तास्तिस्रो सोम्येमा देवताः पुरुषं शिरःपाण्यादि-लक्षणं कार्यकरणसंघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्यमानास्त्रवृत्त्रिवृदे-कैका भवति, तन्मे विजानीहि निगदत इत्युक्त्वाह ॥ ६-७॥

दुर्छक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात् विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा सकता था वह भी इन तीन देवताओंका ही सम्ह है—ऐसा उन्होंने जाना था।

इस प्रकार तो बाद्य वस्तुएँ अग्नि आदिके समान जानी गयी। अब, हे सोम्य! जिस प्रकार वे उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और हाथ आदि अंगोंवाले शरीर एवं इन्द्रियोके सघातरूप पुरुषको प्राप्त होकर पुरुषसे उपयोग की जाती हुई प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती है वह मेरे द्वारा—मेरे कथन करनेपर त जान। ऐसा कहकर वह कहने लगा॥६-७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुर्थस्वण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



## पंचम खण्ड

अन आदिके त्रिविध परिणाम

अन्नमिशतं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो ॥तुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मा सं योऽणि-।स्तन्मनः ॥ १॥

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त गूळ भाग होता है, वह मळ हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस ो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥१॥

अन्नमशितं भक्तं त्रेधा विधी-ते जाठरेणाग्निना पच्यमानं विभज्यते । कथप् ? तस्या-त्रिधा विधीयमानस्य स्थविष्ठः स्थूलतमो धातुः थूलतमं वस्तु विभक्तस्य थृलोंऽशः, तत्पुरीषं भवतिः मध्यमोंऽशो धातुरनस्य, द्रसादिक्रमेण परिणम्य भवति योऽणिष्ठोऽणुत्रमो स ऊर्ध्व हृदयं प्राप्य र्श्मासु हिताख्यासु नाडीष्य-प्रिविक्य वागादिकरणसंघातस्य

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है अर्थात् जठराश्चिदारा पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें विभक्त हो जाता है। सो किस प्रकार ?—तीन भागोमे विभक्त होते हुए उस अनका जो स्थविष्ठ-स्थूलतम धातु—सबसे स्थूल वस्तु यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूल अंश होता है वह मल हो जाता है। तथा जो अन्नका मध्यम अंश यानी मध्यम धातु होता है वह रसादि क्रमसे परिणत होकर मांस हो जाता है और जो अणिष्ट--अणुतम घातु होता है वह ऊपरकी ओर हृदयमें पहुँचकर हिता नामकी सूक्ष्म नाड़ीमे प्रवेश कर वाक् आदि स्थितिम्रत्पादयन्मनो भवति।
मनोरूपेण विपरिणमन्मनस
उपचयं करोति।

ततश्चान्नोपचितत्वान्मनसो भौतिकत्वमेवः न वैशेषिकतन्त्रो-क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति गुद्यते । यदपि 'मनोऽस्य दैवं चक्षः' इति वक्ष्यति तदपि न नि-त्यत्वापेक्षयाः किं तर्हि ? सूक्ष्मव्य-वहितविप्रकृष्टादिसर्वेन्द्रियविषय-च्यापकत्वापेक्षया । यज्ञान्येन्दि-यविषयापेक्षया नित्यत्वम्,तद् प्या-पेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः। ''सत्तः ः एकमेवाद्वितीयम्" (छां० उ० ६।२।१) इति श्रुतेः॥१॥

इन्द्रियसम्ह्की स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है। वह मनरूपसे विपरिणाम पाता हुआ मनका उपचय करता है।

इस कारण अन्नपे उपचित होनेसे मनका भौतिकत्व ही सिद्ध होता है। वह वैशेषिक दर्शनके कहे हुए लक्षणवाला नित्य और निरवयव है-एसा नही खीकार किया जाता। आगे (छां०८। १२। ५ मे) जो कहा जायगा 'मन इसका दैव चक्ष है' वह भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नही है। तो फिर किस दृष्टिसे है ? वह कथन सुक्ष्म, व्यवहित और दुरवर्ती इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोके व्यापक होनेकी अपेक्षासे विषयोमें है। तथा जो अन्य इन्द्रियों-की अपेक्षासे उसका नित्यत्व है वह भी आपेक्षिक ही है--ऐसा हम आगे चलकर कहेगे, क्योंकि "सत् एकमात्र और अद्वितीय है" ऐसी श्रुति है [अतः उसके सिवा और कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता ।।

तथा--

इसी प्रकार—

आपः पीतास्त्रेघा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तङ्घोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥

पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सुक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २ ॥

आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते। तासां यः स्थविष्ठो धातुः, तन्मूत्रं भवति । यो मध्यमः, तङ्घोहितं भवति । योऽणिष्ठः, स प्राणो भवति । वक्ष्यति हि अपोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यते<sup>2</sup>

पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थ्रटतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता े है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। आगे श्रुति यह कहेगी भी कि 'प्राण जलमय है, जलपान करते हुए तेरा ं प्राण विच्छिन्न नहीं होगा'॥ २॥

तथा--

इति ॥२॥

ऐसे ही---

तेजोऽशितं त्रेघा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ३॥

खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है । उस-का जो स्थ्लतम भाग होता है वह हड़ी हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है ॥ ३ ॥

स्यविष्ठो धातुः, तदस्य भवति । स्थ्ळतम अंश होता है वह हड्डी हो

तेजोऽशितं तैलघृतादि भ-। खाया हुआ तेज अर्थात् मक्षण क्षितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः \_\_\_\_\_ किया हुआ तैल-घृत आदि तीन यो मध्यमः, स ५, ज्जास्थ्यन्तगतः स्नेहः। योऽगिष्ठः, सा वाक्। तैलघृतादिभक्षणाद्धि वाग्विशदा लोके ॥ ३ ॥

जाता है, जो मध्यम भाग है वह मजा—हड्डीके भीतर रहनेवाला स्निग्ध पदार्थ हो जाता है और जो सूक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता है । तैल-घृत आदिके भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्धं। मक्षणसे ही वाणी विशद अर्थात् भाषणमें समर्थ होती है--ऐसा लोकमे प्रसिद्ध ही है ॥ ३॥

यत एवम्-

क्योंकि ऐसा है---

अन्नमय ६ सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो-मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

[ इसिंछिये ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है। ऐसा कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला—'भगवन् ! आए मुझे फिर समझाइये।' तब आरुणिने 'अच्छा सोम्य!' ऐसा कहा ॥४॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो-मयः प्राणस्तेजोमयी वाक्।

नतु केवलानमक्षिण आखु-प्रभृतयो वाग्ग्मिनः प्राणवन्तश्च तथाब्मात्रभक्ष्याः साम्रद्रा मीनमकरप्रभृतयो मनिखनो वाग्गिमनश्च, तथास्त्रेहपानामपि

[इसिळिये] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक ते जोमयी है।

शंका-किन्तु केवल अन भक्षण करनेवाले चूहे आदि वाक्युक्त और प्राणवान् देखे जाते है तथा समुद्रमें रहनेवाले केवल जलमात्र भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर आदि मन और वाणीसे युक्त होते है; इसी प्रकार घृतादि न खाने- प्राणवत्त्वं मनस्तित्वं चातुमेयम्ः यदि सन्ति, तत्र कथमन्नमयं हि सोम्य मन इत्याद्युच्यते ?

नेष दोषः, सर्वस्य त्रिष्टत्कृत-त्वात्सर्वत्र सर्वोपपत्तेः न ह्यत्रि-वृत्कृतमन्त्रमश्चाति कश्चित्, आपो वात्रिष्टत्कृताः पीयन्ते, तेजो वात्रिष्टत्कृतमश्चाति कश्चिदित्य-न्नादानामासुप्रभृतीनां वाग्ग्मित्वं प्राणवन्त्वं चेत्याद्यविरुद्धम् ।

इत्येवं प्रत्यायितः श्वेतकेतुराहभूय एव पुनरेव मा मां भगवानन्नमयं हि सोम्य मन इत्यादि
विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु ।
नाद्यापि ममासिन्नश्वें सम्यङ्
निश्चयो जातः । यसात्तेजोऽबन्नमयत्वेनाविशिष्टे देह एकसिन्नुपयुज्यमानान्यन्नाप्स्रोहजातान्य-

वालोका भी प्राणवत्त्व और मनिल्लात्व अनुमान किया जा सकता है। जब ऐसे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य! मन अन्नमय हैं' इत्यादि कथन कैसे किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्कृत होनेके कारण सबका सब वस्तुओंमें होना सम्भव है । कोई भी जीव अत्रिवृत्कृत अन्न मक्षण नहीं करता, न अत्रिवृत्कृत जल ही पीया जाता है और न कोई अत्रिवृत्कृत तेज हीको खाता है । इसीसे अन्नादि मक्षण करनेवाले चूहे आदिका वाक्युक्त और प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है ।

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए श्वेतकेतुने कहा—'हे भगवन्! 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि कथनको आप मुझे फिर समझाइये— इसे दृष्टान्त देकर मुझे फिर हृदयंगम कराइये। इस विषयमें अभीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं हुआ।' क्योंकि तेज, अप और अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई विशेषता न होनेपर भी एक ही देहमें उपयोग किये दृ्ष अन्न, जल णिष्ठधातुरूपेण मनःप्राणवाच उपचिन्वन्ति स्वजात्यनतिक्रमे-णेति दुर्विज्ञेयमित्यभिप्रायः अतो भूय एवेत्याद्याह ।

तमेयमुक्तवन्तं तथास्तु सोम्येति होवाच पिता—शृण्वत्र
दृष्टान्तं यथैतदुपपद्यते यत्पृच्छिसि
॥ ४॥

और स्नेह आदि अपनी जातिका अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- रूपसे मन, प्राण और वाक्का पोषण करते है—यह जानना बहुत कठिन है—ऐसा उसका अभिप्राय है। इसीसे उसने 'भूय एव' इत्यादि कहा है।

इस प्रकार कहनेवाले उस (श्वेतकेतु) से पिताने कहा— 'हे सोम्य! अच्छा, जो कुछ त् पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न हो सकता है इस विषयमें दृष्टान्त अवण कर'॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये पञ्चमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥



#### कथ्ड खब्ह

अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है
दृष्टः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः
समुदीषति तत्सर्पिभेवति ॥ १॥

हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्टा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥

द्धः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमाणुभावः स ऊर्ध्वः समु-दीषति संभूयोध्वं नवनीतभावेन गच्छति तत्सपिंभीवति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो अणिमा—सूक्ष्मांश होता है वह 'ऊर्ध्वः समुदीषति'— इकट्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर आ जाता है। वह घृत होता है ॥१॥

यथायं दृष्टान्तः— । जैसा कि यह दृष्टान्त है—
एवमेव खलु सोम्यान्नस्यादयमानस्य योऽणिमा
स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २॥

उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक् प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २ ॥

एवमेव खलु सोम्यानस्यौद-नादेरस्यमानस्य भुज्यमानस्यौ-दर्येणाग्निना वायुसहितेन खजेनेव मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषतिः तन्मनो भवति, मनो- उसी प्रकार हे सोम्य! अश्यमान अर्थात् भक्षण किये जाते हुए भात आदि अनका जो सूक्ष्म भाग होता है वह मथानीके समान वायुसहित जठराग्निद्वारा मथे जानेपर ऊपर आ जाता है, वह तीत्येतत् ॥ २ ॥

ऽवयवैः सह संभूय मन उपिचनो-मन होता है, अर्थात् मनकेअवयवोके साथ मिल्रकर मनकीतीत्येतत् ॥ २ ॥

तथा-

तथा--

अपार्सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उर्ध्वः समदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥

हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सुक्ष्म भाग होता है वह इकट्टा होकर ऊपर आ जाता है: वह प्राण होता है ॥ ३ ॥

योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति स प्राणो भवतीति ॥ ३ ॥

अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है; वह प्राण होता है-ऐसा [ आरुणिने कहा ।।। ३॥

एवमेव खळ-

ठीक इसी प्रकार—

तेजसः सोम्यादयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥

हे सोम्य ! मक्षण किये द्वए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्टा होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है।। ४॥

तेज होऽइयमानस्य योऽणिमा स ऊर्घ्वः समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥

हे सोम्य! भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म अंश होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है।। ४॥

अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो-मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥

[इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है—ऐसा [ आरुणिने कहा ] । [तत्र खेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कहा—'सोम्य ! अच्छा'॥ ५॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।

युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्रायः ।

अतोऽप्तेजसोरस्त्वेतत्सर्वमेवम्,

मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन

मम निश्रयो जातः । अतो भूय एव

मा भगवान्मनसोऽन्नमयत्वं

दृष्टान्तेन विज्ञापयित्वति । तथा

सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥

हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है—इस प्रकार मेरा यह कथन ठीक ही है—ऐसा इसका अभिप्राय है। [इसार स्वेतकेतु बोला—] 'आपके कथनानुसार जल और तेजके विषयमें तो भन्ने ही सब कुछ ऐसा ही हो; किन्तु अभीतक मुझे इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्नमय है। अतः हे भगवन्! मुझे मनका अन्नमयत्व फिर दष्टान्तद्वारा समझाइये।' तब पिताने कहा—'सोम्य! अच्छा'॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥६॥



### सन्तम सण्ड

षोडशकलाविशिष्ट पुरुषका उपदेश

योऽगिष्रो भक्तस्य धातः,स मनसि शक्तिमधात्। सा-ग्रक्तिः ब्रोपचिता मनसः षोडराधा प्रविभज्य पुरुषस्य कलात्वेन निर्दिदिक्षिता। तया मनस्यन्नोपचितया शक्त्या षोड-संयुक्तस्त-शधा प्रविभक्तया द्रान्कार्यकरणसंघातलक्षणो जीव-विशिष्टः पुरुषः षोडशकल उच्यतेः यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता सर्वेक्रिया-समर्थः पुरुषो भवतिः हीयमानायां च यखां सामध्येहानिः । वश्यति च—''अथानस्यायै द्रष्टा''( छा० उ०७।९।१) इत्यादि । सर्वस्य कार्यकरणस्य सामर्थ्यं मनःकतमेव । मानसेन हि बलेन

खाये हए अन्नका जो सक्ष्मतम अंश था उसने मनमें शक्तिका सञ्चार किया। अन्नदारा सम्पन्न हुई उस मनकी शक्तिका सोलह प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला-रूपसे निर्देश करना इष्ट है। मनमे अन्नके दारा उपचित तथा मोलह भागोमें विभक्त हुई उस शक्तिसे उस शक्तिवाला देह और इन्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष्ट पुरुष षोडशकल ( सोल्ह कलाओं-वाला ) कहा जाता है: जिस शक्तिके रहनेपर ही पुरुष दृष्टा. श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समर्थ होता है और जिसके क्षीण होनेपर उसकी शक्तिका हास हो जाता है। आगे चलकर श्रुति यह कहेगा भी कि ''जिसको अन्नकी प्राप्ति होती है वही पुरुष [ शक्ति-सम्पन्न होनेसे ] द्रष्टा है" सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही द्वारा है । लोकमें मनोबलसे सम्पन्न

संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके सर्वात्मकत्वात्, अतोऽ**नकृतं** । मानसं वीर्यम्।

पुरुष बलवान् देखे जाते हैं तथा **ध्यानाहाराश्च केचित्, अन्नस्य** कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी देखे जाते हैं, क्योक अन्त सर्वरूप है; अतः मानसिक बल अन्नसे हो होता है।

षोडराकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १॥

हे सोम्य ! पुरुष सोल्रह कलाओंत्राला है । त्र पन्द्रह दिन मोजन मत कर, केवल यथेच्छ जलगान कर । प्राण जलमय है: इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नही होगा ॥ १ ॥

षोडश कला यस्य पुरुषस्य सोऽयं षोडशकलः पुरुषः; एतचेत्प्रत्यक्षी-कर्तिमच्छिति पश्चदशसंख्याका-न्यहानि माशीरशनं मा कार्षीः, काममिच्छातोऽपः पिबः यसान षिवतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते विच्छेदमापत्स्यते यसादापो-मयोऽब्विकारः प्राण इत्यवो-चाम । न हि कार्यं खकारणोप-ष्ट्रम्भमन्तरेणाविभ्रंशमानं स्थात-म्रत्सहते ॥ १ ॥

सोल्ह कलाएँ जिस पुरुषकी हैं वह पु**रु**ष सोलह कलाओं-वाला है। यदि त इस बातको प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो पन्द्रह दिनतक भोजन मत कर. केवल यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि जल पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन नहीं होगा अर्थात नाशको प्राप्त नहीं होगा, कारण पहले हम कह चुके है कि प्राण जलमय यानी जलका विकार है; और कोई भी कार्य अपने कारणके आश्रय विना अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह सकता ॥ १॥

स ह पञ्चद्शाहानि नाशाथ हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो इत्यृचः सोम्य यजूर्षि सामानीति स होवाच न वै मा प्रतिभानित भो इति ॥ २॥

उसने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात् वह उस (आरुणि) के पास आया [और बोटा]—'भगवन्! क्या बोट्टॅं?' [पिताने कहा—] हे सोम्य! ऋक्, यजुः और सामका पाठ करो—तब उसने कहा—'भगवन्! मुझे उनका प्रतिभान (स्फुरण) नहीं होता'॥ २॥

स हैवं श्रुत्वा मनसोऽन्नमयत्वं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छन्पश्चदशाहानि नाशाशनं न कृतवान् । अथ षोडशेऽहिन हैनं पितरमुपससा-दोपगतवानुपगम्य चोवाच—किं ब्रवीमि भो इति । इतर आह—ऋचः सोम्य यज्रंषि सामान्यधीष्वेति । एवमुक्तः पित्राह—न वे मा मामृगादीनि प्रतिभान्ति मम मनसि न दृश्यन्त इत्यर्थो हे भो भगवन्निति ॥ २ ॥

उसने ऐसा सुनकर मनकी अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया।
फिर सोछहवें दिन वह अपने
पिताके पास आया और आकर
बोटा—'पिताजी! क्या बोट्टॅं ?'
इसपर पिताने कहा—'हे सोम्य!
ऋक्, यजुः तथा सामवेदके मन्त्रोंका पाठ करो।' पिताके इस प्रकार
कहनेपर वह बोटा—'हे भगवन्!
मुझे ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता;
तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी
प्रतीति नहीं होती'।। २॥

एवम्रुक्तवन्तं पिताह—श्रुण तत्र कारणं येन ते तान्यृगादीनि न प्रतिभान्तीति इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे पिताने कहा—'इस सम्बन्धमें त कारण सुन, जिससे कि तुझे उन ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता'। त्रहोवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहे-देवश्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्त्रयैतिह वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥

वह उससे बोला—'हे सोम्य! जिस प्रकार बहुत-से ई बनसे प्रज्वलित हुए अग्निका एक जुगन् के बरावर अङ्गारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य! तेरी सोल्ह कलाओमेसे केवल एक कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय त् वेदका अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, अब भोजन कर; तब त् मेरो बात समझ जायगा'।। ३॥

तं होवाच यथा लोके हे
सोम्य महतो महत्परिमाणसाम्याहितस्योपचितस्येन्यनैरग्नेरेकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योतपरिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोऽवशिष्टःस्याद्भवेत्,तेनाङ्गारेण ततोऽपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु दहेत्; एत्रमेव खल्ज सोम्य ते तत्रान्नोपचितानां षोडशानां कलानामेका कलावयवोऽतिशिष्टावशिष्टा
स्यात्, तया त्वं खद्योतमात्राङ्गारतुल्ययैतर्हीं दानीं वेदान्नानुभविस
न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम

उससे आरुणिने कहा---'हे सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार ईधनसे आधान किये हुए-बढ़ाये हुए बहुत बड़े परिमाणवाले अग्निका, उसके शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र— परिमाणवाला खद्योतके बरावर अंगारा रह जाय तो उस अंगारेके द्वारा उससे--उसके परिमाणसे थोडा-सा भी अविक दाह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी अन्नसे उपचित हुई सोल्ह कलाओं-मेसे केवल एक कला—एक भाग रह गयी है। उस खद्योतमात्र अंगारके समान एक कलासे त इस समय वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता— समय तुझे उनका ज्ञान न हो वाचमथाशेषं विज्ञास्यस्यशान सकेगा। अब पहले त मोजन कर, तब मेरा वचन सुनकर त सब अङ्क्ष्य तावत् ॥ ३॥

# स हाशाथ हैनमुपससाद त<्ह यतिक च पप्रच्छ सर्व<ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥

उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया । तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥

सह तथैगाश सुक्तवान्।अथानन्तरं हैनं पितरं शुश्रूष्ठिपससाद। तंहोपगतं पुत्रं यत्कि चर्गादिषु पत्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थजातं
वा पिता, स श्वेतकेतुः सर्वं ह
तत्प्रतिपेद ऋगाद्यर्थतो ग्रन्थतश्च ॥ ४ ॥

उसने उसी प्रकार (पिताके कथनानुसार) भोजन किया । उसके पश्चात् वह सुननेकी इच्छासे उस अपने पिताके समीप आया । अपने पास आये हुए उस पुत्रसे पिताने ऋगादिमें जो कुछ प्रन्थरूप अथवा अर्थजात पूटा वह सब ऋगादि श्वेतकेतुने प्रन्थतः तथा अर्थतः जान छिया ॥ ४॥

त इशेवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमङ्गारं खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत्॥ ५॥

उससे [ आरुणिने ] कहा—'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से ईंघनसे बढ़े हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह जाय और उसे तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणको ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है' ॥ ५ ॥

तं होताच पुनः पिता यथा
सोम्य महतोऽभ्याहितस्येत्यादि
समानम्, एकमङ्गारं शान्तस्याग्नेः
स्वद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणेश्रूणेंश्रोपसमाधाय प्राज्यलयेद्वर्धयेत् ।
तेनेद्वेनाङ्गारेण ततोऽपि पूर्वपरिमाणाद्वहु दहेत् ॥ ५ ॥

फिर उससे पिताने कहा—'हें सोम्य! जिस प्रकार—'महतोऽ-म्याहितस्य' इत्यादि पदोंका अर्थ पूर्वत्र समझना चाहिये—शान्त हुए अग्निका एक खद्यातमात्र अंगारा रह जाय और उसे तृण तथा [ ट्यकड़ियोंके ] चूरेसे सम्पन्न करके प्रज्वटित किया जाय अर्थात् बढ़ाया जाय तो वह उस दीष्ठ हुए अंगारे-से उस अपने पूर्व परिमाणकी अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है'॥ ५॥

एवं सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति-शिष्टाभृत्सान्नेनोपसमाहिता प्राच्वाली तयैतिहें वेदाननु-भवस्यन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥

'इसी प्रकार हे सोम्य! तेरी सोल्ह कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गयी थी। वह अनदारा वृद्धिको प्राप्त अर्थात् प्रज्विलि कर दी गयी। अब उसीसे त्र वेदोंका अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य! मन अनमय है, प्राण जलमय है और वाक् ते जोमयी है।' इस प्रकार [ क्वेतकेतु ] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया।। ६॥

एवं सोम्य ते षोडशानामन्न- 'इसी प्रकार हे सोम्य ! कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोळह कलातिशिष्टाभृदतिशिष्टासीत् एकैंके-पञ्चदशाहान्यभ्रक्तवत नाह्नैकैका कला चन्द्रमस इवा-परपक्षे श्रीणा, सातिशिष्टा कला तवान्नेन **भक्तेनोपसमाहिता** वर्वितोपचिता प्राज्वाली, दैर्घ्यं छान्दस**म्**,प्रज्वितावर्धितेत्यर्थः। प्राज्वालीदिति वापाठान्तरम्,तदा तेनोपसमाहिता खयं प्रज्वलितव-तीत्यर्थः। तया वर्धितयैतहींदानीं वेदाननुभवस्युपलभसे ।

एवं व्यावृत्त्यज्ञवृत्तिभ्यामन्नमयत्वं मनसः सिद्धमित्युपसंहर्रात—अन्नमयं हि सोम्य मन
इत्यादि । यथैतन्मनसोऽन्नमयत्वं
तव सिद्धं तथापोमयः प्राणस्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्धमेवेत्यभिप्रायः । तदेतद्वास्य

कलाओमेसे केवल एक कला अव-शिष्ट रह गयी थी। पनद्रह दिन भोजन न करनेसे कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमे तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी थी। वह बची हुई कला तेरे भक्षण किये हुए अनुद्वारा उपसमाहित-वर्धित, पुष्ट अर्थात् प्रज्वलित कर दी गयी । 'प्राज्वाली' इस पदमें दीर्घ ईकार छान्दस है अथवा 'प्राज्वालीत' ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये। उस अवस्थामे इसका ऐसा अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो जानेपर वह खयं प्रज्वलित हो गयी। उस वृद्धिको प्राप्त की हुई कलासे ही त इस समय वेदोंका अनुभवकरता है अर्थात् तुझे उनकी उपलब्धि होती है ।

इस प्रकार न्यावृत्ति और अनुवृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी अन्नमयता सिद्ध है। इसीसे 'अनमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि वाक्यसे श्रुति इसका उपसंहार करती है। जिस प्रकार तुझे यह मनकी अनमयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है—यह भी सिद्ध ही है—ऐसा

पितुरुक्तं मनआदीनामन्नादिमयत्वं विजज्ञौ विज्ञातवाञ्श्वेतकेतुः । द्विरभ्यासिस्त्रग्रन्करणप्रकरणसमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

इसका तात्पर्य है । इस प्रकार पिताके कहे हुए इस मन आदिके अन्नादिमयत्वको श्वेतकेतु विशेष-रूपसे समझ गया । 'विजज्ञौ इति' इन पदोकी द्विरुक्ति त्रिवृत्करण-प्रकरणकी समाप्तिके छिये है ॥६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥७॥



#### अध्यम खण्ह

स्षुप्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश

जीवेनात्म-यसिन्मनसि नानुप्रविष्टा परा देवता-आदर्श इव पुरुषः प्रतिबिम्बेन जलादिष्विव च सूर्यादयः प्रति-बिम्बैः, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्म-याभ्यां वाक्प्राणाभ्यां संगत-र्माधगतम् । यन्मयो यत्स्थश्च जीवो मननदर्शनश्रवणादिव्यव-हाराय कल्पते तदुपरमे च स्वं देवतारूपमेव प्रतिपद्यते ।

तदुक्तं श्रुत्यन्तरे--"ध्याय-तीव लेलायतीव सधीः खप्नो भृत्वेमं लोकमतिक्रामति" ( बृ० उ०४।३।७) "स वा अय-मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो-मयः" ( बृ० उ० ४ । ४ । ५ ) इत्यादि "स्वमेन शारीरम्"

दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट और जलादिकमें पुरुष आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके मनमें समान जिस परदेवता जीवात्मरूपसे अनुप्रविष्ट हुई है और जिसमे स्थित हुआ तथा जिससे तादात्म्यको प्राप्त हुआ जीव मनन. दर्शन एवं श्रवणादि व्यापारमे समर्थ होता है तथा जिसके निवृत्त होनेपर वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त हो जाता है वह मन अन्नमय है और तेजोमयी वाक् एवं जलमय प्राणके साथ सम्बद्ध है-ऐसा ज्ञात हुआ।

इस विषयमें अन्य (वाजसनेय) श्रुतिमें भी ऐसा कहा है-"[ मन और प्राणसे सम्बद्ध हुआ आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है, चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त हुआ स्वप्ररूप होकर इस छोकका अतिक्रमण कर जाता है" 'वह यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है" इत्यादि, तथा "खप्तसे ( बृ० उ० ४ । ३ । ११ ) शरीरको [निस्चेष्ट कर ]" इत्यादि इत्यादि "प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति" (बृ० उ०१।४।७) इत्यादि च।

तस्यास्य मनःस्यस्य मनआख्यां
गतस्य मनउपशमद्वारेणेन्द्रियविषयेभ्यो निष्टत्तस्य यस्यां परस्यां
देवतायां स्वात्मभृतायां यदवस्थानं तत्पुत्रायाचिख्यासुः—

एवं "वह आत्मा प्राणनिक्रया करने से प्राण नामवाला हो जाता है" इत्यादि भी कहा है।

उस इस मनःस्थित—मनसंज्ञाको प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त हुए जीवका जो अपने खरूपभूत परदेवतामे स्थित होना है उसका अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी इच्छावाले—

उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन १ स्वपितीत्याचक्षते स्व४ ह्यपीतो भवति ॥ १॥

उदालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा— 'हे सोम्य ! त् मेरेद्वारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा खप्तके खरूप) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामे यह पुरुष 'सोता है' ऐसा कहा जाता है उस समय हे सोम्य ! यह सत्से सम्पन्न हो जाता है—यह अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीसे इसे 'खपिति' ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय यह ख—अपनेको ही अपीत—प्राप्त हो जाता है॥१॥

उदालको ह किलारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाचोक्तवान्— खमान्तं खममध्यम्, खम इति दुर्शनवृत्तेः खमस्याख्या, तस्य उदालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा— खप्नान्त—खप्नका मध्य, 'खप्न' यह दर्शनवृत्ति [ अर्थात् जिसमें वासनारूप विषयोके दर्शनकी वृत्ति

मध्यं खमान्तं सुषुप्तमित्येतत् ।
अथवा खप्नान्तं खमसतत्त्वमित्यर्थः । तत्राप्यर्थात्सुषुप्तमेव
भवतिः खमपीतो भवतीति
वचनात् । न ह्यन्यत्र सुषुप्तात्स्वमपीतिं जीवस्येच्छन्ति ब्रह्मविदः ।

तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुषप्रति-विम्ब आदर्शगतो यथा खमेय पुरुषमपीतो भवत्येवं मनआद्य-परमे चैतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे-नात्मना मनिस प्रविष्टा नाम-रूपव्याकरणाय परा देवता सा खमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव-रूपतां मनआख्यां हित्वा । अतः सुष्ठम एव खमान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्यते ।

यत्र तु सुप्तः खप्नान्पश्यति तत्स्वाप्नं दर्शनं सुखदुःखसंयुक्त- रहती है उस ] खप्नका नाम है;
उसके मध्यको खप्तान्त अर्थात्
सुषुप्त कहते हैं । अथवा 'खप्तान्त'
इस शब्दका तात्पर्य 'खप्तका तत्त्व'
ऐसा भी हो सकता है । ऐसा
माननेपर भी अर्थतः सुषुप्त ही सिद्ध
होता है; क्योकि 'खभपीतो भवति'
( अपने खरूपको प्राप्त हो जाता
है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य है;
ब्रह्मवेत्ता छोग सुषुप्तावस्थाको छोड़कर
और किसी दशामें जीवकी
खरूपप्राप्ति खीकार नहीं करते ।

जिस प्रकार दर्पणको हटा ठेनेपर दर्पणमें स्थित पुरुषका प्रति-विम्ब ख्यं पुरुषको ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें ही मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर चैतन्यके प्रतिबिम्बरूपसे जीवात्म-भावसे नामरूपका व्याकरण करनेके छिये मनमे प्रविष्ट हुई वह परदेवता मनसंज्ञक जीवरूपताको त्यागकर ख्यं अपने खरूपको ही प्राप्त हो जाती है। अतः इससे यह विदित होता है कि 'खप्तान्त' शब्दका वाच्य 'सुषुप्त' ही है।

किन्तु जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है वह स्वाप्तदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता मिति पुण्यापुण्यकार्यम् । पुण्या-सुखदुःखारम्भकत्वं पुण्ययोहिं प्रसिद्धम् । पुण्यापुण्ययोश्वाविद्या-कामोपष्टम्भेनैव सुखदुःखतद्दर्शन-कार्यारम्भकत्वग्रुपपद्यते थेत्यत्रिद्याकामकर्मभिः संसार-हेतुभिः संयुक्त एव खप्न इति न खमपीतो भवति "अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणीं हि सर्वाञ्छोकान्हृदयस्य तदा भवति'' ( बृ० उ० ४ | ३ | २२ ) अस्यैतदतिच्छन्दाः'' "तद्वा (बृ० उ०४।३।२१)"एष परम आनन्दः" ( बृ० उ० ४ । ३ | ३३ ) इत्यादिश्चतिभ्यः । सुषुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व-विनिर्भुक्तं दर्शयिष्यामीत्याह-खमान्तं मे मम निगदतो हे सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव-धारयेत्यर्थः ।

है; इसलिये वह पुण्य पापका कार्य है, क्योंकि पुण्य-पापका ही कमशः सुख-दुःखका आरम्भकत्व प्रसिद्ध है। किन्तु पुण्य पापका जो सुख, दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका आरम्भकत्व है वह अविद्या आश्रयसे ही कामनाके और किसी प्रकार इसिलेये खप्त संसारके अविद्या, कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही है; अतः उस अवस्थामे जीव अपने खरूपको प्राप्त नहीं होता: जैसा कि '' उस अवस्थामें ] वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार किये होता है" "इसका वह यह रूप अतिच्छन्दा ( काम,धर्माधर्म तथा अविद्यासे रहित ) है '' ''यह परम आनन्द है" इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता है। अतः 'मै सुषुप्तिमें ही जीवभावसे रहित अपने देवतारूप-को दिखलाऊँगा' ऐसा आरुणिने कहा । हे सोम्य! मेरे कथन करने-से त् खप्तान्त ( सुषुप्तात्रस्था ) को विशेषरूपसे जान छे अर्थात् स्पष्ट-तया समझ छे।

भवति ? स्वप्तान्तो कदा इत्युच्यते-यत्र यस्मिन्कालएतन्ना-मभवति पुरुषस्यस्वप्स्यतः।प्रसिद्धं हि लोके खिपतीति। गौणं चेदं नामेत्याह-यदा खपितीत्युच्यते पुरुषः, तदा तिसन्काले सता सच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव-तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी-भूतो भवति। मनसि प्रविष्टं मनआदिसंसर्गकृतं जीवरूपं परित्यज्य स्वं सद्भूपं यत्परमार्थ-सत्यमपीतोऽपि गतो भवति । अतस्तसात्स्वपितीत्येनमाचक्षते लौकिकाः खमात्मानं हि यस्मादपीतो भवति । गुणनाम-प्रसिद्धितोऽपि स्वात्मप्राप्तिर्गम्यत इत्यभिप्रायः ।

कथं पुनलौंकिकानां प्रसिद्धा

स्वात्मसम्पत्तिः <sup>१</sup> जाग्रच्छ्रमनि-

मित्तोद्भवत्वात्स्वापस्येत्याहुः

जागरितेहिपुण्यापुण्यनिमित्तसुख-

खप्रान्त होता कब है शसो बतलाते है--जिस समय सोनेवाले पुरुषका 'खिपिति' ऐसा नाम होता है। लोकमें खिपिति (सोता है) ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है। तथा यह नाम गौण (गुणसम्बन्धो ) है—इस आशयसे कहते है-जिस समय यह पुरुष 'खपिति'ऐसाकहा जाता है उस समय यह सत्से--प्रकरण-प्राप्त 'सत्' शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न—संगत अर्थात् एकी भूत हो जाता है। यह मनमें प्रविष्ट द्वआ मन आदिके संसर्गसे प्राप्त हुए जीवरूपको त्याग-कर अपने सद्यको, जो कि परमार्थ सत्य है, प्राप्त हो जाता है। इसीसे छौकिक पुरुष इसे 'खपिति' ऐसा कहंकर पुकारते है। क्ये कि यह 'खम्'—आत्माको 'अपीतः'—प्राप्त हो जाता है। ताल्पर्य यह है कि इस गौण नामकी प्रसिद्धिसे भी अपने आत्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है।

किन्तु लौकिक पुरुषोको खात्मा-की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ऐसा प्रश्न होनेपर] आचार्योंने कहा है— 'क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत् अवस्थाके श्रमके कारण होती है [इसल्यिं उसे लोकमें खात्मप्राप्ति कहते है ]। जाग्रत् अवस्थामें पुरुष पुण्य-पापके दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छ्रान्तो भवतिः ततश्चायस्तानां करणा-नामनेकव्यापारितमित्तरलानानां खव्यापारेभ्य उपरमो भवति। श्रुतेश्च "श्राम्यत्येव वाक् श्रा-म्यति चक्षुः" ( बृ० उ०१। ५।२१) इत्येवमादि।तथा च ''गृहीता वाक् गृहीतं चक्षु-गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः" ( बृ० उ० २।१।१७) इत्येवमादी-नि करणानि प्राणग्रस्तानिः प्राण एकोऽश्रान्तो देहे कलाये यो जागर्ति, तदा जीवः श्रमापन्तत्त्रये स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते। नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छ्रमाप-नोदः सादिति युक्ता प्रसिद्धि-लैंकिकानां स्वं ह्यपीतो भवतीति। कारण होनेत्राले सुख-दु:ख आदि अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे थक जाता है। उसके कारण पीडित अर्थात अनेक प्रकारके व्यापाररूप निमित्तसे शिथिल हुई इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति हो जाती है। "वाक् भी थक जाती है और चक्ष भी थक जाती है" इत्यादि श्रृतिसे भी यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार " सुबुप्तिमें विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक् गृहीत हो जाती है, चक्ष गृहीत हो जाती है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं, और मन गृहीत हो जाता है" इसप्रकार ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो जाती है; एक प्राण ही अश्रान्त रहता है जो कि देहरूप घरमें जागता रहता है। उस समय जीव श्रमकी निवृत्ति के लिये अपने खाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि खरूपमें स्थित होनेके सिवा और कही श्रमकी निवृत्ति नहीं हो सकती-इसिलये 'उस समय वह अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है' ऐसी लौकिक पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है।

दृज्यते हि लोके जनरादि-रोगग्रस्तानां तद्विनिमीके खा-न्मस्थानां विश्रमणं तद्वदिहापि स्यादिति युक्तम् । "तद्यथा । इयेनो वा सुपर्णी वा विपरिपत्य श्रान्तः" (बु॰ उ॰ ४। ३।१९) इत्यादिश्रुतेश्च ॥१॥

लोकमें ज्वरादि रोगोंसे प्रस्त हए पुरुषोको उनसे छुटकारा मिलनेपर खस्य होकर विश्राम करते देखा भी जाता ही है: उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि ठीक ही है। यही बात "जिस प्रकार बाज अथवा कोई दसरा पक्षी सत्र ओर उड़कर थक जानेपर" इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥१॥

तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽर्थे— उस उपर्युक्त अर्थमें यह दृष्टान्त

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पति-त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खल सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धन ५ हि सोम्य मन इति ॥२॥

जिस प्रकार डोरीमें बँघा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी प्रकार निश्चय ही हे सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य! मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ २ ॥

**प्रबद्धः पाञ्चितो दिशं दिशं** बन्धनसे मुक्त होनेको इच्छासे

स यथा शकुनिः पक्षी शकु- जिस प्रकार चिड़ीमारके हाथमें निघातकस्य हस्तगतेन स्त्रेण पकड़ी हुई डोरीसे बँधा हुआ— उसमें फँसाया हुआ पक्षी उस बन्धनमोक्षार्थी सन्प्रतिदिशं प-बन्धनादायतनमा-तित्वान्यत्र विश्रमणायालब्ध्वाप्राप्य बन्धनमेत्रोपश्रयते एवमेव यथायं दृष्टान्तः—खळ हे सोम्य तन्मनस्तत्प्रकृतं पोडशकलमन्नो-षचितं मनो निर्धारितम् त्प्रविष्टस्तत्स्यस्तदुपलक्षितो जीव-स्तन्मन इति निर्दिश्यते । मश्चा-क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिर्जी-वोऽविद्याकामकर्भोपदिष्टां दिशं दिशं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्र-त्स्वमयोः पतित्वा गत्वानुभूये-त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्खा-रमन आयतनं विश्रमणस्थानम-लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व-कार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण इःयुच्यते सदाख्या परा देवता, दिशा-विदिशाओं में उड़कर विश्राम करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई और आयतन--आश्रय न पानेपर बन्धनस्थानका ही अवलम्ब लेता है: उसी प्रकार, जैसा कि यह दष्टान्त है, हे सोम्य ! निश्चय ही वह मन-वह सोलह कलाओंवाला प्रकृत मन जो कि अन्नसे उपचित हुआ निश्चय किया गया है, उसमे प्रविष्ट होकर उसीमे स्थित हो उसके ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव-का ही वहाँ 'तन्मनः' (वह मन) इस कथनके द्वारा निर्देश किया गया है। मञ्चके आक्रोश (बोलने)\* को भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि-वाला जीव जाम्रत् और खप्नके समय अविद्या, कामना और कर्म-उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप दिशा-त्रिदिशामें उड़कर--जाकर अर्थात् उन्हे अनुभव कर अपने सत्-संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कही आश्रय-विश्रामस्थान न प्राणको ही-सम्पूर्ण कार्य और करण-के आश्रयभून प्राणद्वारा उपरक्षित हुई सत्-संज्ञिका परादेवता यहाँ

<sup>\*</sup> जिस प्रकार 'मञ्चाः कोशन्ति' ( मञ्च बोलते है ) इस वास्यमे 'मञ्च' शब्दसे उसपर बैठे हुए लोगोंका प्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ 'मन' शब्दसे मनमे स्थित—मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है।

"प्राणस्य प्राणम्" ( बृ० उ०४ । ४८ ) "प्राणश्र रीरो मारूपः" ( छा० उ० ३ । १४ । २ ) इत्यादिश्वतेः । अतस्तां देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोपश्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य मनसस्तत्प्राणबन्धनं हि यसात्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेवताश्रयम् , मन इति तदुपलक्षितो जीव इति ॥ २ ॥

'प्राण' कही गर्या है, जैसा कि
"उस प्राणके प्राणको [जो जानते
है]" "वह प्राणशरीर और
प्रकाशस्रक्ष है" इत्यादि श्रुतिसे
सिद्ध होता है; अतः उस प्राण
अधीत् प्राणास्य देवताको ही
आश्रय करता है। क्योंकि हे
सोम्य! प्राण जिसका बन्धन है
वह मन प्राणबन्धन है; तात्पर्य
यह है कि मन यानी उससे
उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणो-

एवं स्विपितिनामप्रसिद्धिद्वारेण यज्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगतो मूलप्र,तत्पुत्रस्य दर्शियत्वाहान्ना-दिकार्यकारणपरम्परयापि जगतो मुलं सिद्दर्शियषुः— इस प्रकार 'खपिति' इस नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो सत्यखरूप जगत्का मूळ है उसे पुत्रको दिखलाकर अन्नादि कार्य-करण-परम्परासे भी जगत्के मूळ-भूत सत्को दिखानेकी इच्छासे आरुगिने कहा—

अशनापिपासे में सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषो-ऽशिशिषति नामाप एवं तद्शितं नयन्ते तद्यथा गो-नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तद्दप आचक्षतेऽशनायेति तत्रैतच्छुङ्गमुत्पतित सोम्य विजानीहि नेदममूलं भवि-ष्यतीति ॥ ३॥ 'हे सोम्य! त मेरेद्वारा अशाना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास ) को जान । जिस समय यह पुरुष 'अशिशिषित' ( खाना चाहता है ) ऐसे नामबाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए अन्नको ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [ गो ले जानेवालेको ] गोनाय, [ अश्व ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरुषोको ले जानेवाले राजा या सेनापितको ] पुरुषनाय कहते है उसी प्रकार जलको 'अशनाय' ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य! उस जलसे ही त इस [ शरीररूप ] शुङ्ग ( अंकुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल ( कारण-रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३॥

अञ्चनापिपासे अञ्चितमिच्छा-पात्सिच्छा शनाः यालोपेनः पिपासा ते अज्ञनापिपासे अज्ञ-नापिपासयोः सतस्वं विजानी-हीत्येतत् । यत्र यस्मिन्काल एतन्नाम पुरुषो भवति, किं तत्? अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति। तदा तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम भवति ? इत्याह-यत्तरपुरुषे-णाशितमन्नं कठिनं पीता आपो नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन विपरिणमयन्ते, तदा अक्तमन्नं

अशनापिपासे-अशन (भक्षण) इच्छाको 'अशना' की है. 'या' का छोप करनेसे अशना शब्द बनता है वस्तुतः 'अशनाया' शब्द है। और पीनेकी इच्छा 'पिपासा' कहलाती है। ये ही अशना-पिपासा है; इन अशना-पिपासाका तत्त्व तू जान छे—ऐसा इसका तात्पर्य है। जब अर्थात जिस समय यह पुरुष इस नामत्राला होता है, किस नामवाला 2— 'अशिशिषति' अर्थात् खाना चाहता है; उस समय पुरुषका यह नाम किस कारणसे होता है ? सो बतलाते है--उस पुरुषद्वारा खाया इआ जो कठिन अन होता है उसे उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत करके ले जाता है अर्थात् रसादि-रूपसे परिणत कर देता है। तभी

जीर्यति । अथ च भवत्यस्य नामाश्चिशिषतीति गौणम् । जीर्णे द्यन्नेऽशितुमिच्छति सर्वो हि जन्तुः ।

तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थे। यथा गोनायो गां नयतीति गोनाय इत्युच्यते गोपालः, तथाश्वान्नयतीत्यश्वनायोऽश्वपाल इत्युच्यते, पुरुषनायः पुरुषान्न-यतीति राजा सेनापतिर्वाः एवं तत्तदाप आचक्षते लौकिका अञ्चनायेति विसर्जनीयलोपेन । तत्रैवं सन्यद्धी रसादिभावेन नीतेनाशितेनान्नेन निष्पादित-मिदं शरीरं वटकणिकायामिव उसका मक्षण किया हुआ अन पचता है । तत्पश्चात् उसका 'अशिशिषति' ऐसा गौण नाम होता है, क्योंकि सभी जीव अन्नके जीर्ण हो जानेपर ही भोजन करनेकी इच्छा करते हैं ।

अशित (भक्षित अन) का नेता (छे जानेवाछा) होनेके कारण जलका 'अशनाया' ऐसा नाम प्रसिद्ध है। इस विषयमें यह दृष्टान्त है--] जिसप्रकार 'गोनायः' गौको छे जाता है इसछिये ग्वाला 'गोनायः' कहा जाता है, तथा अश्वोको छे जाता है इसछिये अश्वपाल 'अश्वनायः' ऐसा कहा जाता है और पुरुषोंको छे जाता है इसिल्ये राजा या सेनापति 'पुरुषनायः' कहलाता है। इसी प्रकार उस समय [अशितको छे जानेके कारण े छौकिक पु**रुष** जलको 'अशनाय' ऐसा विसर्गका लोप करके कहते हैं अर्थात 'अशनायः' इस पदके विसर्गका छोप करके 'अशनाय' ऐसा कहते हैं 11

ऐसा होनेपर ही जल्हारा रसादिभावको प्राप्त हुए अनद्वारा निष्पन्न हुआ यह शरीररूप अंकुर वटके बीजसे उत्पन्न होनेत्राले अंकुर- शुङ्गोऽङ्कर उत्पतित उद्गतःः तमिमं ग्रङ्गं कार्यं शरीराख्यं वटादिश्र-क्जवदुत्पतितं हे सोम्य विजानी-हि। किं तत्र विज्ञेयम् ? इत्युच्यते-श्रुण्विदं शुङ्कवत्कार्यत्वाच्छरीरं नामूलं मूलरहितं भविष्यति ॥३॥

के समान उत्पन्न हुआ है। हे सोम्य ! वटादिके अंकरके समान उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक शंग-कार्यको त जान । उसमे क्या विज्ञेय है ? सो बतलाया जाता है---सुन, अकुरके समान कार्यरूप होनेके कारण यह शरीर अमूल-कारणरहित नहीं हो सकता ॥३॥

इत्युक्त आह श्वेतकेतुः-यद्येवं समूलमिदं शरीरं वटादिशुङ्ग-वत्तस्यास्य शरीरस्य क्रमूलं स्याद्भवेदित्येवं पृष्ट आह पिता—

[ आरुणिद्वारा ] इस कहे जानेपर क्वेतकेतु बोला-- 'यदि इस प्रकार वटादिके अंकुरके समान यह शरीर समूळ है तो इसका मूल कहाँ हो सकता है ? इस प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा-

तस्य क मूल १ स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्या-न्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः॥४॥

अनको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार हे सोम्य ! त् अनुरूप शुंगके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य! जल्ह्य शुंगके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप शुंगके द्वारा सद्रूप मूळका अनुसन्धान कर । हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्म्लक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है ॥४॥

तस्य क मूलं स्यादन्यत्राना-दन्नं मूलमित्यभिप्रायः। कथम्? अशितं ह्यनमद्भिर्द्रवीकृतं जाठ-रेणाग्निना पच्यमानं रसभावेन परिणमते । रसाच्छोणितं जो-णितान्मांसं मांसान्मेदो मेद-मोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मञ्जा मञ्जा-याः शुक्रम्। तथा योषिद्धक्तं चान्तं रसादिक्रमेणैवं परिणतं लोहितं भवति । ताभ्यां ग्रुक्र-शोणिताभ्यामनकार्याभ्यां संयु-क्ताभ्यामन्नेनैवं प्रत्यहं भ्रज्य-मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुड्यमिव मृत्पिण्डैः प्रत्यहमुपचीयमानोऽन्न-मलो देहशुङ्गः परिनिष्पन्न इत्यर्थः ।

यत्तु देहशुङ्गस्य मूलमन्नं निर्दिष्टं तदपि देहनद्विनाशो-त्पत्तिमत्त्वात्कसाचिन्मूलादुत्पति-तं शुङ्ग एवेति कृत्वाह—यथा

अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ? ताल्पर्य यह है कि अन ही इसका मूल है। किस प्रकार ?--क्योंकि हुआ अन ही जलके द्वारा द्रवीभूत होकर जठराग्निद्वारा पचाया जानेपर रसरूपमें परिणत हो जाता है। वह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मजासे वीर्यस्पमें होता है। इसी प्रकार स्त्रीद्वारा खाया हुआ अन रसादिके क्रमसे परिणत होकर रज बनता है। उन परस्पर मिले हुए अन्नके कार्य तथा प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे पृष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन पुष्ट होनेवाला यह अनमूलक देहरूप अंकुर निष्पन हुआ है-ऐसा इसका तात्पर्य है।

इस प्रकार जो देहरूप अंकुरका
मूळ अन्न बतलाया गया है वह भी
देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न
हुआ अंकुर हो है—ऐसा मानकर
आरुणि कहता है—'हे सोम्य!

देहशुङ्गोऽन्नमूल एवमेव खलु सोम्यानेन शुङ्गेन कार्यभूतेनापो मूलमन्नस्य शुङ्गस्यान्विच्छ प्रति-पद्यस्व । अपामपि विनाशोत्प-त्तिमत्त्वाच्छुङ्गत्वमेवेति, अद्भिः सोम्य शुङ्गेन कार्येण कारणं तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि विनाशोत्पत्तिमत्त्वाच्छुङ्गत्वमिति, तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूल-मेकमेवादितीयं परमार्थसत्यम् । यहिष्मार्द्यदिदं वाचारम्भणं

विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वामिव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्तमविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः
स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजा
न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि
स्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रया
एव । न हि मृदमनाश्रित्य
घटादेः सत्त्वं स्थितिर्वास्ति । अतो
मृद्धत्सन्मूलत्वात्प्रजानां सदाय-

जिस प्रकार देहरूप अंकुर अनमूळक है उसी प्रकार कार्यभूत
अन्नरूप अंकुरके द्वारा त अन्नरूप
अंकुरके मूळ जळको खोज—प्राप्त
कर । जळ भी उत्पत्ति-नाशवान्
होनेके कारण अंकुररूप ही है;
अतः हे सोम्य ! जळरूप ग्रुंग
यानी कार्यके द्वारा त उसके
मूळ कारण तेजको खोज । नाशोत्पत्तिमान् होनेके कारण तेजका
भी ग्रुंगत्व ही है; अतः हे सोम्य !
तेजरूप ग्रुंगके द्वारा त एकमात्र
अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्गूप मूळकी
शोध कर ।

जिस सद्रूप म्लमें यह वाणी-रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार रज्ज़में सर्पके समान अविद्यासे अध्यस्त है वही इस जगत्का मूल है। अतः हे सोम्य ! यह स्थावर-जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रुप कारणवाली है। यह सन्मूलक ही नहीं, इस स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात् सदरूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि मृत्तिकाको आश्रय किये बिना स्थिति घटादिकी सत्ता अथवा है ही नहीं। अतः मृत्तिकाके सन्मूलक होनेके कारण समान

तनं यासां ताः सदायतनाः प्रजाः, अन्ते च सत्प्रतिष्ठाः सदेव प्रतिष्ठा लयः समाप्तिरव-सानं परिशेषो यासां ताः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४॥

जिस प्रजाका सत् ही आयतन ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना है तथा अन्तमें सत्प्रतिष्ठा है—सत् ही जिसकी प्रतिष्ठा—लयस्थान—समाप्ति—अवसान अर्थात् परिशेष है ऐसी वह प्रजा सत्प्रतिष्ठा है ॥॥॥

अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासित नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्गमुत्पतित सोम्य विजानीहि नेदममूळं भविष्यतीति ॥ ५॥

अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासित' ( पीना चाहता है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य ! उस ( जल-रूप मूल ) से यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है—ऐसा जान, क्योंकि यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५॥

अथेदानीमप्शुङ्गद्वारेण स-तो मूलस्थानुगमः कार्य इत्याह— यत्र यस्मिन्काल एतन्नाम पिपा-सति पातुमिच्छतीति पुरुषो भवति। अशिशिषतीतिवदिदमपि गौणमेव नाम भवति। द्रवी-जिद्यस्थानिकस्थानस्य नेत्र्य आपो- अब — इस समय जल्रूप अंकुर-के द्वारा सद्रूप मूलका ज्ञान कराना है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता है— 'जिस समय यह पुरुष 'पिपासित'—पीना चाहता है—ऐसे नामवाला होता है। 'अशिशिपति' इस नामके समान यह भी उसका गौण नाम ही है। भक्षण किये हुए द्रवीकृत अन्नको ले जानेवाला **्रम्याङ्गं देहं क्लेदयन्त्यः शिथि-**े लीकुर्युरब्बाहुल्याद्यदि न गोष्यन्ते । नितरां च तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु देहभावेन परि-णममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्थ जायते । तदा पुरुषः पिपासति नाम ।

तदेतदाह--तेज एव तत्तदा पीतमबादि शोषयहेहगतलोहित-प्राणभावेन नयते परिणमयति । तद्यथा गोनाय इत्यादि समान-मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये-त्युदकं नयतीत्युदन्यम् । उदन्ये-तिच्छान्दसं तत्रापि पूर्ववत। अपामप्येतदेव शरीराख्यं शुङ्गं नान्यदित्येवमादि समान-मन्यत् ॥ ५ ॥

जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित न किया जाता तो, अपनी बहुल-अन्नके कारण देहको आई करके शिथिल देता। देहभावमे परिणत होते द्वए जलके तेजद्वारा सर्वथा शोषित किये जानेपर ही पुरुषको जल पीनेकी इच्छा होती है। उसी समय पुरुष 'पिपासति' इस नामवाला होता है।

ક્ટક

उसी बातको श्रुति इस प्रकार कहती है-- 'उस समय पीये दूर जल आदिको तेज ही सुखाकर देहगत रक्त एवं प्राणभावको ले जाता है अर्थात उसे रक्त एवं प्राणरूपमें परिणत कर देता है। 'गोनाय' उसे जिस प्रकार कि आदि शब्द है उसी प्रकार लोक उस तेजको 'उदन्या' उदकको छे जानेके कारण 'उदन्य' कहते है। तेजके अर्थ-में भी 'उदन्या' यह प्रयोग पूर्ववत् (जलके अर्थमें 'अशनाया' के समान) छान्दस है। जलका भी यह शरीर नामक अंकुर ही है--उससे भिन्न नहीं है--इत्यादि शेष अर्थ पूर्वतत् ्हे॥५॥

तस्य क मूल रस्यादन्यत्राद्भचोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृ-त्त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेज-सि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥

हे सोम्य ! उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके सिवा और कहाँ मूळ हो सकता है ? हे प्रियदर्शन ! जलकप अंकुरके द्वारा त् तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य! तेजोरूप अंकुरके द्वारा सद्रूप मूळकी शोध कर । हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्म्लक तथा सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा ( लयस्थान ) वाली है । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती हैं वह मैने पहले ही कह दिया। हे सोम्य! मरणको प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक मनमें छीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमे और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है ॥ ६ ॥

सामर्थ्यात्तेजसोऽप्येतदेव श-रीराख्यं शुङ्गम् । अतोऽप्शुङ्गे न देहेनापो मूलं गम्यते। अद्भिः ग्रुङ्गेन तेजो मूलं गम्यते । तेजसा ग्रुङ्गेन सन्मूलं गम्यते पूर्ववत् । एवं हि तेजोऽबन्नमयस्य | इस प्रकार तेज, अप् और अनके

त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात होता है कि तेजका भी यहीं शरीर-संज्ञक गुङ्ग (कार्य) है। अतः जलके कार्यभूत देहद्वारा उसके मूल जलका ज्ञान होता है, जलक्रप कार्यसे उसके मूल तेजका पता लगता है तथा तेजोरूप कार्यसे उसके मूल सत्का ज्ञान होता है-ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये।

देहराङ्गस्य वाचारम्भणमात्रस्था-परमार्धसत्यं न्नादिपरम्परया सन्मूलमभयमसंत्रासं निरायासं सन्मूलमन्विच्छेति पुत्रं गमिय-त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम-प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहासिन्प्र-करणे तेजोऽबन्नानां पुरुषेणोप-युज्यमानानां कार्यकरणसंघातस्य देहशुङ्गस्य स्वजात्यसाङ्कर्येणोप-चयकरत्वं वक्तव्यं प्राप्तं तदि-होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं व्यपदिशति ।

यथा तु खळु येन प्रकारेणेमास्तेजोऽन न्नाख्यास्तिस्नो देवताः
पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकैका
भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यन्नमिशतं त्रेधा विधीयत इत्यादि
तत्रैवोक्तम्।अन्नादीनामिशतानां
ये मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुकं

विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप कार्यके परमार्थसत्य निर्भय निस्नास और निरायास सदरूप मूलको अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा पुत्रको समझाकर और इसके सिवा 'अशिशिषति' और 'पिपासति' इन नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें जल और लाये जानेवाले तेज, अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न करते हुए भूत और इन्द्रियोंके संघातभूत इस शरीरका पोषकत्व बतलाना प्राप्त होता था वह भी ऊपर बतला ही दिया गया है— जानना चाहिये-यह ऐसा बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे हए प्रसंगका ही निर्देश करता है।

हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तेज, अप् और अन्नसंज्ञक तीनो देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती है वह पहले ही कहा जा चुका है। 'खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है' यह बात वही कही गयी है। वही यह भी बतलाया गया है कि. मक्षण किये हुए अन्नादिका जो शरीरस्रुपचिन्वन्तीत्युक्तम्। मांसं
भवति लोहितं भवति मञ्जा
भवत्यस्थि भवतीति। ये त्वणिष्ठा
धातवो मनः प्राणं वाचं देहस्यान्तःकरणसंघातस्रुपचिन्वन्तीति
चोक्तम्—तन्मनो भवति स प्राणो
भवति सा वाग्भवतीति।

सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे
विशीणें देहान्तरं जीवाधिष्ठितो
येन क्रमेण पूर्वदेहात्प्रच्युतो
गच्छित तदाहास्य हे सोम्य
पुरुषस्य प्रयतो म्रियमाणस्य
वाष्ट्रानिस सम्पद्यते मनस्युपसंहियते । अथ तदाहुर्ज्ञातयो न
वदतीति । मनःपूर्वको हि वाग्व्यापारः, ''यद्वै मनसा घ्यायति

मध्यम भाग होता है वह सात धातुओवाले \*शरीरका पोषण करता है; यथा—'मांस होता है', 'लेहित होता है', 'मज्जा होता है', 'अस्थि होता है' इत्यादि । तथा यह भी बतलाया गया है कि उनका जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मन, प्राण और वाक् इस देहके अन्तः-करणस्वातका पोषण करता है; यथा—'वह मन होता है', 'वह प्राण होता है', 'वह वाक् होती है' इत्यादि ।

वह यह प्राण और इन्द्रियोंका संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व देहसे च्युत होकर अन्य देहको प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि करता है—'हे सोम्य! इस पुरुष-के मरते समय वाणी मनको प्राप्त हो जाती है अर्थात् वाणीका मनमें उपसंहार हो जाता है। उस समय जातिवाले कहा करते हैं कि 'यह नहीं बोलता' क्योंकि वाणीका व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है; जैसा कि "जो बात मनसे सोचता

<sup>\*</sup> शरीरके आधारभूत सात धातु ये है—त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मजा, अस्थि और वीर्य ।

तद्वाचा वदति" ( नृ॰ पू॰ ता॰ उ॰ १।१) इति श्रुतेः ।

वाच्युपसंहतायां मनसि मनो मननव्यापारेण केवलेन वर्तते। मनोऽपि यदोपसंहियते तढा मनः प्राणे सम्पन्नं भवति-सष्प्र-काल इवः तदा पार्श्वस्था ज्ञातयो न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च तदोध्वींच्छासी खात्मन्युपसंहत-वाह्यकरणः संवर्गविद्यायां दर्श-नाद्धस्तपादादीन्विक्षिपन्मर्मस्था-नानि निकृत्तनिव उत्सजन्क्रमे-णोपसंहतस्तेजसि सम्पद्यते । तदा-हुर्ज्ञातयो न चलतीति। नेति वा विचिकित्सन्तो देह-मालभमाना उष्णं चोपलभमाना देह उष्णो जीवतीति । यदा

है वही वाणीसे बोळता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

वाणीका मनमे उपसंहार हो जानेपर मन केवल मननव्यापार करता द्वआ वर्तमान रहता है। जिस समय मनका भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राणमें लीन हो जाता है । तब आस-पास बैठे हुए जातिवाले कहते हैं---'अब यह पहचानता नहीं हैं'। उस समय, जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमें उपसंहार कर लिया है वह प्राण ऊर्ध्वोच्छासी होकर—क्योकि संवर्ग विद्यामें \* [ प्राण, वागादिको अपनेमें कर छेता है--ऐसाी दिखलाया गया है--हाथ-पाँव पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका छेदन करता बहिर्गत होनेके छिये क्रमशः उपसंहत होकर तेजमे लीन हो जाता है। तब जातिवाले कहते हैं—'अब हिल-डुल नही सकता'। फिर यह शंका करते हुए कि अभी मरा है या नहीं वे देहका स्पर्श करते है और देहमें उष्णता देखकर कहते हैं 'अभी शरीर उष्ण है, अतः जीता है' । जिस

तद्प्यौष्ण्यिलङ्गं तेज उपसं-हियते तदा तत्तेजः परम्यां देवतायां प्रशाम्यति ।

तदैवं क्रमेणोपसंहते खमूलं प्राप्ते च मनसि तत्स्थो जीवोऽपि सुषुप्तकालविनिमित्तोपसंहारादुप-संहियमाणः सन्सत्याभिसन्धि-पूर्वकं चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते न पुनर्देहान्तराय सुषुप्तादिवो-चिष्ठति । यथा लोके सभये देशे वर्तमानः कथश्चिदिवाभयं देशं प्राप्तस्तद्वत् । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त-मूलात्सुषुप्तादिवोत्थाय सादेव पुनर्देहजालमाविशति मृत्वा यसान्मृलादुत्थाय देहमाविश्वति जीवः ॥ ६ ॥

उष्णता ही जिसका लिंग है वह तेज भी उपसंहत हो जाता है तब वह तेज परदेवतामें प्रशान्त होता है।

तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहत होकर मनके अपने मूलभूत पर-देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित जीव भी सुषुप्तकालके समान अपने निमित्त मिन का उपसंहार हो जानेके कारण उपसंहत होता हुआ यदि सत्यानुसन्धानपूर्वक उपसंहत होता है तो सत्को ही प्राप्त हो जाता है: सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान फिर देहान्तरको प्राप्त नही होता: जिस प्रकार कि लोकमें भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच जानेपर [ फिर उससे नहीं छौटता ] उसी प्रकार [यह भी नही छौटता]। अन्य जो अनात्मज्ञ हैं वह सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें करता है. उठकर फिर देहपाशमे प्रवेश करता है ॥६॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्द्रसर्वं तत्सत्यर्स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भृय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे ,च्वेतकेतो ! वहीं त् है। [आरुणिके इस प्रकार कहने-पर च्वेतकेत बोळा—] 'भगवन्! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा।। ७।।

स यः सदाख्य एष उक्तोऽणिमाणुभावो जगतो मृत्मैतदात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य
सर्वस्य तदेतदात्म तस्य भाव
ऐतदात्म्यम् । एतेन सदाख्येनात्मनात्मवत्सर्वमिदं जगत् ।
नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी,
"नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ" ( बृ० उ०३।८
। ११) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् ।

येन चात्मनात्मवत्सर्वमिदं जगत्तदेव सदाख्यं कारणं सत्यं परमार्थसत् । अतः स एवात्मा जगतः प्रत्यक्खरूपं सतत्त्वं याथात्म्यम् । आत्म-शब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा- यह जो सत्संज्ञक अणिमा—
अणुता जगत्का मूल बतलायी
गयी है 'ऐतदात्म्य' यह सब है—
जिस सबकी एतत् (यह) सत्
आत्मा है उसे 'एतदात्म' कहते हैं
उसका भाव 'ऐतदात्म्य' है; अर्थात्
इस सत्संज्ञक आत्मासे यह सारा
जगत् आत्मवान् है। इसका आत्मा
कोई और संसारी नहीं है; जैसा कि
''इससे अन्य कोई द्रष्टा नही है,
इससे अन्य कोई श्रोता नही है"
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होताहै।

जिस आत्मासे यह सारा जगत् आत्मवान् है वहीं सत्संज्ञक कारण सत्य अर्थात् परमार्थ सत् है । अतः वह आत्मा ही जगत्का प्रत्यक्-खरूप—सतत्त्व अर्थात् याथात्म्य है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि शब्द बैठ, गाय आदि अर्थमें रूढ त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात्। अतस्तत्सच्चमसीति हे इवेतकेतो। इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु यद्भवदुक्तं तत्संदिग्धं ममाहन्य-इनि सर्वाः प्रजाः सुष्रप्ते सत्सं-पद्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पद्य न विदुः सत्सम्पन्ना वयमिति । अतो दृष्टान्तेन मां प्रत्यायत्वित्यर्थः। एवम्रक्तस्रथास्त सोम्येति होवाच पिता ॥ ७ ॥

है उसी प्रकार उपपदरहित 'आत्मा' शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है । अतः हे श्वेतकेतो ! वह सत् त् है ।

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए पुत्रने फिर कहा—'भगवन्! आप मुझे फिर समझाइये। आपने जो कहा है उसमें अभी मुझे सन्देह ही है—सम्पूर्ण प्रजा रोज-रोज सुषुप्तिमें सत्को प्राप्त होती है; अतः इस विषयमें मुझे सन्देह ही है कि वह यह कैसे नही जानती कि हम सत्को प्राप्त हो गये हैं। इसिल्ये तात्पर्य यह है कि आप मुझे दृष्टान्त देकर समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 'सोम्य! अच्छा' ऐसा कहा॥ ७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥



## नवम खण्ड

मुषुप्तिमें 'सत्' की प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें मधुमिक्खयोंका दृष्टान्त

यत्प्रच्छस्यहन्यहिन सत्सम्पद्य न विदुः सत्सम्पन्नाः स इति तत्कसादित्यत्र शृणु दृष्टान्तम्—

त् जो पूछता है कि प्रजा जो प्रतिदिन सत्को प्राप्त होकर भी यह नहीं जानती कि हम सत्को प्राप्त हो गये है, सो उसका यह अज्ञान किस कारणसे है ?—इस विषयमे दृष्टान्त श्रवण कर—

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य-यानां वृक्षाणा रसान्समवहारमेकता १ रसं गमयन्ति ॥१॥

हे सोम्य! जिस प्रकार मधुमिक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो नाना दिशाओंके वृक्षोका रस लाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं॥ १॥

यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो मधुकुर्वन्तीति मधुकृतो मधुकर-मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः। कथम् १ नानात्ययानां नाना-गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां रसान्समवहारं समाहृत्येकतामे-कभावं मधुत्वेन रसान्गमयन्ति मधुत्वमापादयन्ति॥१॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार छोकमें मधुकृत्—मधु करती है इसिं ये जो मधुकृत् कही जाती है वे मधु-मिक्खयाँ तत्पर होकर मधु तैयार करती हैं। किस प्रकार तैयार करती हैं। किस प्रकार तैयार करती हैं। किस प्रकार तैयार करती हैं। वानात्यय नाना गतियों-वाछे (नाना प्रकारके) विविध दिशाओमें स्थित वृक्षोंके रस छाकर उन रसोको मधुरूपसे एकताको प्राप्त करा देती है अर्थात् मधुत्वको प्राप्त करा देती हैं।। १।।

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसो-ऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥

वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस वृक्षका रस हूँ' हे सोम्य! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्कों प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्कों प्राप्त हो गये हैं ॥ २ ॥

ते रसा यथा मधुत्वेनैकतां गतास्तत्र मधुनि विवेकं कथममुष्याहमाम्रस्य पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीति । यथा हि लोके बहूनां चेतनावतां समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो पुत्रोऽमुष्याहं भवत्यमुष्याहं नप्तासीति । ते च लब्धविवेकाः सन्तो न संकीर्तयन्ते न तथे-हानेकप्रकारवृक्षरसानामपि मधु-राम्लतिक्तकडुकादीनां मधुत्वे-नैकतां गतानां मधुरादिभावेन विवेको गृह्यत इत्यभिष्रायः।

यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव ख**ु** सोम्येमाः सर्वाः प्रजा

मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए वे रस जिस प्रकार उस मधुमें [ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त **नही** करते—किस प्रकारका १—कि मै इस आम अथवा कटहलके वृक्षका रस हूँ, जिस प्रकार कि लोकमें बहुत-से चेतन प्राणियोके एकत्रित होनेपर इस प्रकारका विवेक हुआ करता है कि 'मैं इसका पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ' इत्यादि और इस प्रकार विवेक रखनेके कारण वे आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए अनेकों वृक्षोके मीठे, खट्टो, तीखे अथवा कड़वे रसोंका मधुर आदि रूपसे विवेक प्रहण नहीं किया जाता—ऐसा इसका अभिप्राय है।

जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी प्रकार हे सोम्य! यह सम्पूर्ण प्रजा नित्य अहन्यहनि सति सम्पद्य सुषुप्ति-काले मरणप्रलययोश्च न विदुर्न विजानीयः—सति सम्पद्यामह इति सम्पन्ना इति वा ॥ २ ॥ अथवा हो गये है ॥ २ ॥

प्रति सुषुप्ति, मृत्यु तथा प्रलयकालमें सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्को प्राप्त हो रहे है

यसाचैत्रमात्मनः सद्रपताम-ज्ञात्वैत्र सत्सम्पद्यन्ते, अतः---

क्योंकि इस प्रकार वे अपनी सद्रूपताको बिना जाने ही सत्को प्राप्त होते है; इसलिये--

त इह व्याघो वा सिर्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्शो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥

वे इस लोकमें व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, शूकर, कीट, पतङ्ग, डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुबुप्ति आदिसे पूर्व ] होते है वे ही पुनः हो जाते है।। ३॥

त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां यां यां जाति प्रतिपन्ना आसु-व्याचादीनां व्याघोऽहं सिंहोऽह-मित्येवं ते तत्कर्मज्ञानवासना-ङ्किताः सन्तः सत्प्रविष्टा अपि तद्भावेनेव पुनराभवन्ति पुनः सत आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो वा बुको वा बराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा

वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके कारण व्याघादिमेसे जिस-जिस जातिको 'मै व्याघ हूँ, मै सिंह हूँ' इस प्रकारके अभिनिवेशसे हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी वासनासे अंकित हुए वे सत्मे प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात् सत्से पुनः छौटकर व्याघ, सिंह, वृक, वराह, कीट, पतंग, डाँस अथवा मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें यद्यः पूर्विमह लोके भवन्ति बभ-वरित्यर्थः, तदेव पुनरागत्य भवन्त युगसहस्रकोट्यन्तरितापि संसारिणो जन्तोर्या पुरा भाविता वासना सान नश्यतीत्यर्थः। ''यथाप्रज्ञं हि सम्मवाः'' इति श्रुत्यन्तरात् ॥३॥

थे वही फिर छौटकर हो जाते है। ताल्पर्य यह है कि सहस्रो कोटि युगोका अन्तर पड़ जानेपर भी संसारी जीवोकी जो पूर्वभावित वासना होतो है वह नष्ट नहीं होती। ''जन्म पूर्व वासनाके अनुसार ही होते हैं" ऐसी एक दसरी श्रतिसे भी यही सिद्ध होता है॥३॥

ताः प्रजा यसिन्प्रविश्य पुन-राविभेवन्ति ये त्वितोऽन्ये सत्सत्यात्माभिसन्धा यमणुभावं सदात्मानं प्रविश्य नावर्तन्ते

जिसमे प्रवेश करके वह प्रजा पुनः आविर्भृत होती है, तथा उनसे अन्य जो सद्रूप सत्यात्मामें अभिनिवेश रखनेवाले है वे जिस अणुभाव अर्थात् सत्यात्मामें प्रवेश करके फिर नहीं लौटते

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्रसर्वं तत्सत्यर्स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्त्र-ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! वहीं त्र है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर स्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [ तब आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ४ ॥

गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तरमे

स य एषोऽणिमेत्यादि व्या- | 'स य एषोऽणिमा' इत्यादि मन्त्रकी व्याख्या पहुले की जा चुकी ख्यातम्। यथा लोके स्वकीये है। [श्वेतकेतु बोला—] जिस प्रकार लोकमें अपने घरमें सोया जानाति खगृहादागतोऽस्मीत्येवं सत आगतोऽसीति च जन्तूनां कसाद्विज्ञानं न भवतीति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्वित्यु-कस्तथा सोम्येति होवाच पिता ॥ ४॥

जानेपर यह जानता है कि मै अपने घरसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत्के पाससे आया हूँ; अतः हे भगवन् ! मुझे फिर समझाइये। इस प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा—'सोम्य! अच्छा'॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥९॥



# दशम खण्ड

## नदिके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा---

इस विषयमें दष्टान्त श्रवण कर । जिस प्रकार—

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चा-त्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! ये निदयाँ पूर्वजाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमनाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सन्न जिस प्रकार वहाँ (समुद्रमें ) यह नही जानती कि 'यह मैं हूँ, यह मैं हूँ' ॥ १॥

सोम्येमा नद्यो गङ्गाद्याः पुर-स्तात्पूर्वां दिशं प्रति प्राच्यः प्रागञ्चनाः स्यन्दन्ते स्नवन्ति । पश्चात्प्रतीचीं दिशं प्रति सिन्ध्वा-द्याः प्रतीचीमश्चन्ति गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ताः सम्रद्रादम्मोनिधे-र्जलधरैराक्षिप्ताः पुनर्षृष्टिरूपेण पतिता गङ्गादिनदीरूपिण्यः पुनः सम्रद्रमम्मोनिधिमेवापियन्ति स सम्रद्र एव भवति । ता नद्यो यथा तत्र सम्रद्रे समुद्रात्मनैकतां हे सोम्य ! ये गंगा आदि नदियाँ प्राच्य-पूर्ववाहिनी होकर पुरस्तात्-पूर्व दिशाकी ही ओर बहती है तथा सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती हैं अतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) है, पश्चिम दिशाके प्रति बहती है । वे समुद्र-जलनिधिसे मेघोद्वारा आकृष्ट होकर वृष्टिरूपसे बरस-कर गंगादिरूपमे फिर समुद्रमे ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमे समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे

हमसीयं च॥१॥

गता न विदुने जानन्तीयं गङ्गा- निदयाँ यह नहीं जानती कि 'यह यमुनाहमसीति में गंगा हूँ, यह में यमुना हूँ इत्यादि ॥ १ ॥

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य नं विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा सिर्हो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दर्शो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २ ॥ स य एषो-ऽणिमैतदात्म्यमिद् सर्वं तत्सत्य ५ स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह नहीं जानतीं कि हम सत्के पाससे आयी हैं। इस लोकमें वे व्याघ्र, सिंह, शूकर, कीट, पतङ्ग, डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते है ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है. वह आत्मा है और हे स्वेतकेतो! वहीं त है। आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोळा—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' तिब आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३॥

एवमेव खळु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा यसात्सति सम्पद्य न विदु-स्तसात्सत आगम्य न विदुः सत | नही रहता, इसिंटिये ] उस सदसे

ठीक इसी प्रकार हे सोम्य! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सत्मे लीन होकर [अपना पार्थक्यज्ञान मध्येऽभ्याहन्याज्जीवनस्रवेत्तथा योऽग्रेऽभ्याहन्याजीवनस्रवेत्स एष वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनातु-प्रभूतोऽजुव्याप्तः पेशियमानोऽत्यर्थं पिवननुदकं भौमांश्व रसान्मूलै-र्यृह्णन्मोदमानो हर्षं प्राप्नुवं-स्तिष्ठति ॥ १ ॥ जीवित रहते हुए ही रसस्राव कर देता है और यदि अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसस्राव करता है। इस समय यह वृक्ष जीव—आत्मासे अनुप्रभूत— अनुस्यूत है और पेपीयमान— खूब जलपान करता हुआ तथा अपनी जड़द्वारा पृथिवीके रसोंको ग्रहण करता हुआ मोदमान—हिर्षत होता हुआ स्थित है।। १।।

अस्य यदेका शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यित द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यित तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यित सर्वं जहाति सर्वः शुष्यित ॥ २॥

यदि इस वृक्षकी एक शाखाकों जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २ ॥

तस्यास्य यदेकां शाखां रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा-त्युपसंहरति शाखायां विशस्तत-मात्मांशम् , अथ सा शुष्यति । वाष्ट्रानःशाणकरणग्रामान्तप्रविष्टो उस इस वृक्षकी यदि एक रोगप्रस्त अथवा आहत शाखाको जीव छोड़ देता है—उस शाखामें व्याप्त जीवांश उपसंहत हो जाता है तो वह सूख जाती है। क्योंकि वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय-प्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसिटंगे हि जीव इति तदुपसंहार उपसं-हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशितं पीतं च रसतां रातं जीववच्छरीरं व्रक्षं च वर्धयद्रसरूपेण जीवस्य सद्भावे लिङ्गं भवति । अशित-पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति ते चाशितपीते जीवकर्मानुसा-रिणी इति । तस्यैकाङ्गवैकल्य-निमित्तं कर्म यदोपस्थितं भवति तदा जीव एकां शाखां जहाति शाखाया आत्मानम्रपसंहरति। अथ तदा सा शाखा शुष्यति । जीवस्थितिनिमित्तो रसो जीवकमीक्षिप्तो जीवोपसंहारे न तिष्रति । रसापगमे च शाखा शोषस्पैति । तथा सर्वे वक्षमेव यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि वृक्षः ग्रुष्यति । वृक्षस्य रसस्रवण-शोषणादिलिङ्गाञ्जीववन्वं दृष्टा-

કર્—ર

उनका उपसंहार होनेपर वह भी उपसंहत हो जाता है। प्राणयक्त जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान किया हुआ अन्न-जल रसभावको प्राप्त होता है; वह रसरूपसे जीवयुक्त शरीर तथा वृक्षकी वृद्धि करता हुआ जीवके सद्भावमें हिंग है। खाये-पीये हुए अन्न-जलसे ही जीव देहमें रहता है । वे अन्न और पान जीवके कर्मानसार होते है। जिस समय उसके एक अंगकी विकलताका निमित्तभृत कर्म उपस्थित होता है उस समय जीव एक शाखाको छोड देता है-उस एक शाखासे अपना उपसंहार कर लेता है। इसके पश्चात् तब वह शाखा सुख जाती है।

जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ तथा जीवकी स्थितिके कारण रहनेवाला रस जीवका उपसंहार होनेपर
नहीं रहता; और रसके निकल
जानेपर शाखा सूख जाती है।
इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको
छोड देता है तो सारा ही वृक्ष
सूख जाता है। वृक्षके रसकाव एवं
शोषण आदि लिगसे उसकी
सजीवता सिद्ध होती है तथा [ 'स
एव वृक्षः जीवेन आत्मना अनु-

न्तश्रुतेश्व चेतनावन्तः स्थावरा इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः स्थावरा इत्येतदसारमिति दर्शितं भवति ॥ २ ॥ प्रभूतः'] इस दृष्टान्तश्रुतिसे यह निश्चित होता है कि स्थावर चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह भी प्रदर्शित हो जाता है कि 'स्थावर चेतनाशून्य होते हैं' ऐसा बौद्ध और काणादमत सारहीन है।२।

जिस प्रकार कि इस वृक्षके दृष्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि जीवसे युक्त वृक्ष अग्रुष्क और रसपानादिसे युक्त रहता है; इसलिये 'वह जीवित है'—ऐसा कहा जाता है तथा उस (जीव) से रहित हो जानेपर 'मर जाता है' ऐसा कहा जाता है—

एवमेव खलु सोम्य विद्यीति होवाच जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियत इति स य एषो-ऽणिमैतदात्म्यमिद्द्रसर्वं तत्सत्य्द्रस आत्मा तत्त्वमिस रवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार त जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'—ऐसा [आरुणिने ] कहा, 'वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही त है।' [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३॥

एवमेव खल्ल सोम्य विद्वीति होवाच । जीवापेतं जीववियुक्तं वाव किलेदं शरीरं म्रियते न जीवो म्रियत इति । कार्यशेषे च सुप्तोत्थितस्य ममेदं कार्यशेषम-परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन-दर्शनात । जातमात्राणां च जन्तूनां स्तन्याभिलाषभयादि-द्र्शनाचातीतजन्मान्तरानुभृत-स्तनपानदुःखानुभवस्मृतिर्गम्यते। अग्रिहोत्रादीनां च वैदिकानां कर्मणामर्थवत्त्वाचा जीवो म्रियत इति । स य एषोऽणिमेत्यादि समानम् ।

कथं पुनिरद्मत्यन्तस्थूलं
पृथिव्यादि नामरूपवज्जगदत्यनतस्क्ष्मात्सद्भूपान्नामरूपरहितात्
सतो जायत इत्येतद्दष्टान्तेन
भूय एव मा भगवान्त्रिज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच
पिता ॥ ३ ॥

'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार त जान कि जीवापेत-जीवसे वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता है. जीव नहीं मरता' ऐसा जारुणि-ने ] कहा, 'क्योंकि कार्य शेष रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 'मेरा यह काम रोष रह गया था' ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त करते देखा जाता है। तथा तत्काल उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी अभिलाषा और भय आदि होते देखे जानेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभव किये हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी स्मृतिका ज्ञान होता है। इसके सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी सार्थकता होनेके कारण भी जीव नहीं मरता।' 'स य एषोऽणिमा' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्वत्रत् है।

'किन्तु यह अत्यन्त स्थूल'पृथिवी' आदि नाम और रूपोंवाला संसार अत्यन्त सूक्ष्म, सद्भूप, नामरूपरहित सत्से किस प्रकार उत्पन्न होता है ! इस बातको हे भगवन् ! मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये'—ऐसा स्वेतकेतुने कहा । तब पिताने कहा—'सोम्य ! अच्छा' ॥ ३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये एकादराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

# हादश सण्ड

### न्ययोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यद्येतत्प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छिसि यदि त् इस बातको प्रत्यक्ष करना चाहता है तो—

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्दीति भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्दीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १॥

इस (सामनेवाले वटबृक्ष) से एक बड़का फल ले आ । [श्वेतकेतु—] 'भगवन् ! यह ले आया ।' [आरुणि—] 'इसे फोड़' [इवेत०—] 'भगवन् ! फोड़ दिया।' [आरुणि—] 'इसमें क्या देखता है?' [इवेत०—] 'भगवन् ! इसमें ये अणुके समान दाने है ।' [आरुणि—] 'अच्छा वत्स ! इनमेंमे एकको फोड़।' [इवेत०—] 'फोड़ दिया भगवन् !' [आरुणि—] 'इसमें क्या देखता है ?' [इवेत०—] 'कुछ नहीं भगवन् !' ।। १ ।।

अतोऽसान्महतो न्यग्रोधात् फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार स इदं भगव उपहृतं फलमिति दिश्चितवन्तं प्रत्याह फलं मिन्द्री-ति भिन्नमित्याहेतरः । तमाह पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- इस महान् वटवृक्षसे एक फल ले आ। ऐमा कहे जानेपर उसने वैसा ही किया [और बोला—] 'भगवन्! मै यह फल ले आया' इस प्रकार फल दिखलानेवाले उससे [आरुणिने] कहा—'इस फलको फोड़।' इसपर क्वेतकेतु बोला— 'फोड़ दिया।' उससे पिताने कहा— 'इसमें त क्या देखता है?' इस प्रकार कहे जानेपर क्वेतकेतु बोला— हाण्ट्योऽणुतरा इवेमा धाना बीजानि पश्यामि भगव इति । आसां धानानामेकां धानामङ्ग हे वत्स भिन्द्धीत्युक्त आह भिन्ना भगव इति । यदि भिन्ना धाना तस्यां भिन्नायां किं पश्यसीत्युक्त आह न किश्चन पश्यामि भगव इति ॥ १ ॥

'भगवन् ! ये अणु—अणुतर— अत्यन्त छोटे धाने—बीज देखता हूँ ।' [आरुणि—] 'हे वत्स ! इन धानोंमेसे त्र एक धानेको फोड़ ।' इस प्रकार कहे जानेपर वह बोला—'भगवन् ! फोड़ दिया ।' [आरुणि—] 'अच्छा, यदि त्रने धाना फोड दिया तो उस फूटे हुए धानेमें त्र क्या देखता है '' ऐसा कहे जानेपर वह बोला—'भगवन् ! मैं कुछ नहीं देखता'॥ १॥

त होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य वै सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध-त्स्व सोम्येति ॥ २ ॥

तब उससे [ आरुणिने ] कहा—'हे सोम्य ! इस वटबीजकी जिस अणिमाको त् नही देखता हे सोम्य ! उस अणिमाका ही यह इतना बड़ा वटबृक्ष खड़ा हुआ है। हे सोम्य ! त् [इस कथनमें] श्रद्धा कर'।२।

तं पुत्रं होवाच वटधानायां
भिन्नायां यं वटबीजाणिमानं हे
सोम्यैतं न निभालयसे न
पश्यसि। तथाप्येतस्य वै किल
सोम्यैष महान्न्यग्रोधो बीजस्या-

उस पुत्रसे [ आरुणिने ] कहा— 'हे सोम्य! वटके धानेके टूटनेपर जिस वटबीजकी अणिमाको त नहीं देखता, तथापि हे सोम्य! देख, निश्चय उसी बीजकी दिखायी न देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्य-भूत—उसीसे उत्पन्न हुआ यह णिम्रः **सक्ष्मस्याद्दश्यमानस्य** कार्यभृतः स्थूलञाखास्कन्धफल-पलाशवांस्तिष्ठत्युत्पन्नः सन्तु-त्तिष्रतीति बोच्छब्दोऽध्याहार्यः। अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत एवा-णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्कार्यं जगदुत्पन्नमिति ।

यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धा-रितोऽर्थस्तथैवेत्यवराम्यते प्यत्यन्तसूक्ष्मेष्वर्थेषु बाह्यविषया-सक्तमनसः खभावप्रवृत्तस्यासत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां दुरवगमत्वं स्यादित्याह-श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां त सत्यां मनसः समाधानं बुभु-त्सितेऽर्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः। "अन्यत्रमना अभृवम्" ( बृ० उ०११५।३) इत्यादिश्रुतेः ॥२॥ इत्यादिश्रुतिसे प्रमाणित होता है।२।

मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फल और **प**त्तोंबाला महान् वटवृक्ष 'उत्तिष्ठति'— खड़ा हुआ है इस प्रकार यहाँ 'तिष्ठति' क्रियाके पूर्व 'उत्' शब्द-का अध्याहार करना चाहिये। इसलिये हे सोम्य ! विश्वास कर कि नाम-रूपादिमान् स्थ्रल जगत् अत्यन्त सूक्ष्म सत्से ही उत्पन द्धआ है।

यद्यपि युक्ति और शास्त्र-इन दोनोसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही है: तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने-बाह्य विषयोंमे आसक्तचित्त ŢΨ स्रभावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुषका िऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है---ऐसा समझकर आरुणिने कहा— 'श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने-पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका समाधान हो सकता है और तभी उस विषयका ज्ञान होना सम्भव है; जैसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर था [ इसलिये मैं नही देख सका ]' स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्द्स्तर्वं तत्सत्य्द्स आत्मा तत्त्वमिस स्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयित्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वहीं त्र है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन्! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा ॥ ३॥

स य इत्याद्यक्तार्थम् । यदि तत्सञ्जगतो मूलं कसान्नोपलभ्यत इत्येतदृदृष्टान्तेन मा भगवान्भूय एव विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच पिता ॥ ३ ॥ 'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थे पहले कहा जा चुका है। 'यदि वह सत् जगत्का कारण है तो उपलब्ध क्यों नहीं होता है भगवन् ! इस बातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर समझाइये' ऐसा [ स्वेतकेतुने कहा]। तब पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा उत्तर दिया ॥ ३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥



# ऋयोदश खण्ड

#### लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

विद्यमानमिष वस्तु नोप-लभ्यते प्रकारान्तरेण तूपलभ्यत इति शृण्वत्र दृष्टान्तम् । यदि चेममर्थं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि-

विद्यमान होनेपर भी [कोई-कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती। हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्ध हो सकती है। इस विषयमे दृष्टान्त श्रवण कर, यदि त इस बातको प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो—

लवणमेतदुद्केऽवधायाथ मा प्रातरुपसीद्था इति स ह तथा चकार त होवाच यदोषा लवणमुद्केऽवाधा अङ्ग तदाहरेति तद्धावमृत्य न विवेद ॥ १॥

इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना। आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतुने वैसा ही किया। तब आरुणिने उससे कहा—'वत्स! रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे ले आओ।' किन्तु उसने हूँ ढ्नेपर उसे उसमें न पाया। १।

पिण्डरूपं लवणमेतद्घटादा-चुदकेऽवधाय प्रक्षिप्याथ मा मां श्वः प्रातरूपसीदथा उपगच्छेथा इति । स ह पित्रोक्तमर्थं प्रत्यक्षी-कर्तुमिच्छंस्तथा चकार । तं होवाच परेद्युः प्रातर्यछवणं दोषा रात्राचुदकेऽवाधा निश्चिप्तवान-स्यङ्ग हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- इस पिण्डरूप नमकको घड़े आदिमें जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । क्वेतकेतुने पिता-की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे दिन सबेरे ही आरुणिने उससे कहा—'हे बत्स ! रात तुमने जो नमक पानीमें डाला था उसे ले आओ ।' इस प्रकार कहे जानेपर छवणमाजिहीर्ष्ट्ह किलावमृश्यो-दकेन विवेद न विज्ञातवान्ः यथा तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्स लीनं संश्लिष्टमभूत् ॥१॥

उसने उस नमकको छे आनेकी इच्छासे जलमें टटोला. किन्त उसे न पाया, क्योंकि वह नमक वहाँ मौजूद होनेपर भी जलमें लीन हो गया था अर्थात जलमे ही मिल गया था || १ ||

यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्तादाचा-मेति कथमिति ऌवणमित्यभिप्रास्यैतद्थ मोपसीद्था इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते त<होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति ॥ २ ॥

[ आरुणि—] 'जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है ि इसिल्ये त् उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो । इस जलको ऊपरसे आचमन कर ।' ि उसके आचमन करनेपर आरुणिने पूछा—] 'कैसा है ?' [ इवेत ० —] <sup>'</sup>नमकीन है ।' [ आरुणि—] 'बीचमेसे आचमन कर' 'अब कैसा है ?' [ इवेत०—] 'नमकीन है ।' [ आरुणि—] 'नीचेसे आचमन कर' 'अब कैसा है १' [ श्वेत०—] 'नमकीन है।' [ आरुणि——] 'अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास आ।' उसने वैसा ही किया, [और बोला—] 'उस जलमें नमक सदा ही विद्यमान था।' तब उससे पिताने कहा— 'हे सोम्य! [इसी प्रकार] वह सत् भी निश्चय यही विद्यमान है, त उसे देखता नही है परन्त वह निश्चय यही विद्यमान है' ॥ २ ॥

तथापि तचक्षुषा स्पर्शनेन **पिण्डरूपं लवणमगृद्यमाणं विद्यत** । दिखायी न देनेपर भी है जल्में ही,

यथा विलीनं लवणं न वेत्थ । जिस प्रकार वह नमक विलीन हो गया है इसिलये त् उसे नही जान सकता। तथापि वह पिण्डरूप छवण एवाप्सु, उपलभ्यते चोपायान्तरेण-इत्येतत्पुत्रं प्रत्याययितिमच्छन्नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि गृहीत्वाचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथा कृतवन्तम्रवाच—कथमितिः इतर आह
लवणं स्वादुत इति। तथा मध्यादुदकस्य गृहीत्वाचामेति, कथमिति,
लवणमिति। तथान्तादघोदेशाद्गृहीत्वाचामेति, कथमिति,

यद्येवम्, अभिप्रास्य परित्यज्ये-तदुदकमाचम्याथ मोपसीदथा इति । तद्ध तथा चकार । लवणं परित्यज्य पितृसमीपमाजगामे-त्यर्थः, इदं वचनं ब्रुवन्—तल्लवणं तस्मिन्नेवोदके यन्मया रात्रो क्षिप्तं शश्चित्तत्यं संवर्तते विद्य-मानमेव सत्सम्यग्वर्तते ।

और एक दूसरे उपायसे उसकी उपलब्ध भी हो सकती है--इस बातकी पुत्रको प्रतीति की इच्छासे आरुणिने कहा-- 'हे वत्स ! इस जलके अन्त--जपरी भागसे लेकर आचमन कर।' ऐसा कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर वह बोला---'कैसा है ?' [ पुत्र--] 'खादमें नमकीन है'। [पिता—] 'और जलके मध्यभागसे भी लेकर आचमन कर' 'कैसा है <sup>2</sup>' [ पुत्र—] 'नमकीन है'। [ पिता—] 'अच्छा, अन्त-नीचेके भागसे भी छेकर आचमन कर' 'कैसा [पुत्र—] 'नमकीन है'।

[पिता—] 'यदि ऐसा है तो इस जलको फेंककर आचमन करनेके अनन्तर मेरे पास आ।' उसने वैसा ही किया, अर्थात् उस नमकीन जलको फेंककर वह इस प्रकार कहता हुआ पिताके पास आया कि रात मैने जो नमक उस जलमें डाला था वह उसमें राश्वत्— नित्य वर्तमान है अर्थात् उसमें विद्यमान हुआ ही सम्यक्प्रकारसे वर्तमान है।

इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे

पिता-यथेदं लवणं दर्शनस्पर्श-नाभ्यां पूर्व गृहीतं पुनरुदके ताभ्यामगृह्यमाणमपि विलीनं विद्यत एवोपायान्तरेण जिह्न-योपलभ्यमानत्वात् । एवमेवात्रै-वासिन्नेव तेजोऽबन्ना दिकार्ये ग्रङ्गे देहे, वाव किलेत्याचार्यी-पदेशसरणप्रदर्शनार्थीं, सत्तेजो-ऽबन्नादिशुङ्गकारणं वटबीजाणि-मवद्विद्यमानमेवेन्द्रियैनीपलभसे न निभालयसे । यथात्रैवोढके दर्शनस्पर्शनाभ्यामनुपलभ्यमानं लवणं विद्यमानमेव जिह्नयोपल-ब्धवानसि, एवमेवात्रैव किल विद्यमानं सञ्जगन्मृलग्रुपायान्त-रेण लवणाणिमवदुपलप्सम इति वाक्यशेषः ॥ २ ॥

पिताने कहा-- 'जिस प्रकार यह नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे गृहीत होता हुआ भी फिर जलमें विलीन होनेपर उनसे गृहीत न होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही. क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात् जिह्ना-द्वारा उसकी उपलब्धि होती है: इसी प्रकार यहाँ—तेज, अप और अन्नके कार्यभूत इस शरीररूप र्श्यगमें — यहाँ 'वाव' और 'किल' ये दो निपात आचार्योपदेशका स्मरण प्रदर्शित करनेके लिये हैं-तेज, अप् और अन्नादि द्युंगके कारणभूत सत्को त् वटबीजकी अणिमाके समान विद्यमान रहते हए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं करता-तुझे वह दिखायी नही देता । जिस प्रकार कि यहाँ जलमें दर्शन और स्पर्शनसे उपलब्ध न होनेवाले विद्यमान नमकको त्ने जिह्नासे उपलब्ध किया है उसी प्रकार निश्चय यहीं विद्यमान जगत्-के मूलभूत सत्को त् लवणकी अणिमाके समान अन्य उपायसे उपलब्ध कर सकता है--यह वाक्य-शेष है ॥ २ ॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्दश्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि क्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

वह जो यह अणिमा है एतद्र्य ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे ख़ेतकेतो ! वही त है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर ख़ेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा॥ ३॥

स य इत्यादि समानम् ।

मद्येवं लवणाणिमवदिन्द्रियैरनुपलम्यमानमपि जगन्मूलं सदुपायान्तरेणोपलब्धं शक्यते यदुपलम्मात्कृतार्थः स्यामनुपलम्भाचाकृतार्थः स्यामहम् , तस्यैवोपलब्धौ क उपाय इत्येतद्भ्य एव
मा भगवान्तिज्ञापयतु दृष्टान्तेन
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है । 'यदि इस प्रकार एवणकी अणिमाके समान इन्द्रियोसे उपलब्ध होनेवाला न होनेपर भी वह जगत्का मूलभूत सत् किसी दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता है, जिसकी उपलब्ध से कि मैं कृतार्थ हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध न करनेसे अकृतार्थ ही रहूँगा, तो उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय है—इस बातको हे भगवन् ! आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये।' [ तब आरुणिने ] 'सोम्य! अच्छा' ऐसा कहा॥ ३॥

इति च्छान्द्रे,ग्योपनिषदि षष्ठेऽध्याये त्रयोदराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३॥

maga-

# चतुर्दश खण्ड

अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विस्रजेत्स यथा तत्र प्राङ्वोदङ्वाधराङ्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्टः ॥ १ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार [कोई चोर] जिसकी आँखें बँधी हुई हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे टाकर जनशून्य स्थानमे छोड़ दे। उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिछावे कि 'मुझे आँखें बाँधकर यहाँ टाया गया है और आँखें बँधे हुए ही छोड़ दिया गया है' ॥ १॥

यथा लोके हे सोम्य पुरुषं यं किञ्चिद्गन्धारेभ्यो जनपदेभ्योऽभिन्द्वाक्षं बद्धचक्षुषमानीय द्रव्यहर्ता तस्करस्तमभिनद्धाक्षमेव बद्धहस्त-मरण्ये ततोऽप्यतिजनेऽतिगत-जनेऽत्यन्तविगतजने देशे विस्त्रेजेत्स तत्र दिग्श्रमोपेतो यथा प्राङ्गा प्रागञ्चनः प्राङ्गुखो वेत्यर्थः । तथोदङ्वाधराङ्गा प्रत्यङ्गा प्रस्मायीत शब्दं क्रुपी-

हे सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार कोई द्रव्य हरण करनेवाछा चोर किसी पुरुषको जो अभिनद्भाक्ष हो अर्थात् जिसकी आँखें बाँध दी गयी हो, गान्धार देशसे छाकर वनमें और उसमें भी जो अतिजन—अतिगतजन अर्थात् अत्यन्त जनशून्य हो ऐसे देशमें आँखें और हाथ बँधे हुए ही छोड़ दे तो उस जगह वह दिग्ध्रमसे युक्त हुआ 'प्राङ्वा'—पूर्वकी ओर जाता हुआ अर्थात् पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख

द्विक्रोशेत् । अभिनद्वाक्षोऽहं गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽभिन-द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥१॥

अभिनद्धाक्षोऽहं करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात् चिल्लावे कि 'मुझे गान्धार देशसे आँखें बाँधकर यहाँ चोर छे आया है और आँखें बँधे हुए ही छोड दिया है'।। १॥

एवं विक्रोशतः-

इस प्रकार चिल्लानेवाले-

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पृच्छन्पण्डितो मेधावीगन्धारानेवोपसम्पद्येतैवमेवेहाचार्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोध्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥२॥

उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि 'गान्धार देश इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा,' तो वह बुद्धिमान् और समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार इस लोकमे आचार्यवान् पुरुष ही [सत्को] जानता है; उसके लिये [मोक्ष होनेमें] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह [देहबन्धनसे] मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात् तो वह सत्सम्पन (ब्रह्मको ग्राप्त) हो जाता है। २॥

तस्य यथाभिनहनं यथावन्धनं प्रमुच्य मुक्तवा कारुणिकः कश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा एतां दिशं त्रजेति प्रत्रृयात्स एवं कारुणिकेन वन्धनान्मोक्षितो प्रामाद्ग्रामान्तरं पृच्छन्पण्डित

उस पुरुषके अभिनहन— बन्धनको खोळकर जिस प्रकार कोई कृपाछ पुरुष कहे कि इस दिशामें——उत्तरकी ओर गान्धार देश है; अतः इस दिशाकी ओर जा—तो इस प्रकार उस कृपाछ पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट-गामप्रवेशमागीवधारणसमर्थः मन्गन्धारानेबोपसम्पद्येतः नेतरो मूढमतिर्देशान्तरदर्शनतृड्वा । यथायं दृष्टान्तो वर्णितः. खविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुष-स्तरकरैरमिनद्वाक्षोऽविवेको दि-ष्प्रदोऽशनायापिपासादिमान्व्या-घतस्कराद्यनेकभयानर्थवातयुत-मरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रो-शन्बन्धनेभ्यो ग्रुग्रश्चस्तिष्ठति स कथिबदेव कारुणिकेन केनचि-न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेवा-पन्नो निर्वृतः सुख्यभृत्— एवमेव सतो जगदात्मखरू-पात्तेजोऽबन्नादिमयं देहारण्यं वातिपत्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि-

वह पण्डित—उपदेशवान् और
मेधावी—दूसरोके बतलाये हुए ग्राममें प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे दूसरे
गाँवको पूछता हुआ गान्धार देशमे
ही पहुँच जाता है—दूसरा म्हमित
अथवा देशान्तर देखनेकी तृष्णावाला नहीं पहुँच पाता ।

जिस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन किया गया है अर्थात् अपने देश गान्धारसे चोरोद्वारा आँखें बाँधकर लाया जानेके कारण विवेकशून्य. दिङमूढ तथा भूख-प्याससे यक्त होकर व्याघ्र-तस्कर आदि अनेकों भय और अनर्थसमृहसे सम्पन वनमें प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःखार्त होकर चिल्लाता हुआ बन्धनोसे मुक्त होनेके छिये और वह किसी उत्सक था कृपालुद्वारा उन बन्धनोंसे छुड़ा दिये जानेपर किसी प्रकार अपने देश गान्धारमें पहुँचकर ही कृतार्थ यानी सुखी हुआ।

ठीक इसी प्रकार संसारके आत्मखरूप सत्से तेज, जल और अन्नादिमय देहरूप वनमें, जो कि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि

मञ्जाग्रुक्रकृमिमूत्रपुरीषवच्छीतो-ष्णाद्यनेकद्वनद्वसुखदुःखवचेदं मो-हपटाभिनद्धाक्षो भार्यापुत्रमित्र-पशुबन्ध्वादि दृष्टानेकविषयतुष्णा-पाशितः पुण्यापुण्यादितस्करैः प्रवेशितः 'अहमग्रुष्य पुत्रो ममैते बान्धवाः सुरूयहं दुःखी मूढः पण्डितो धार्निको बन्धुमाञ्जातो मृतो जीर्णः पापी पुत्रो मे मृतो धनं मे नष्टं हा हतोऽसि कथं जीविष्यामि का मे गतिः किं मे त्राणम् <sup>१</sup>' इत्येवमनेकशतसहस्रा-नर्थजालवान्विक्रोशन्कथञ्जिदेव पुण्यातिश्यातपरमकारुणिकं क-श्चित्सद्वह्यात्मविदं विम्रुक्तबन्धनं ब्रह्मिष्ठं यदासादयति । तेन च ब्रह्मविदा कारुण्याद्दशितसंसार-विषयदोषदर्शनमार्गो विरक्तः संसारविषयेभ्यः 'नासि संसार्यमुष्य पुत्रत्वादिधर्म-'सद् वान्' किं तर्हि ? यत्तत्त्वमसि'--इत्यविद्यामोहप-टाभिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष और मल-मूत्रसे पूर्ण शीतोष्णादि अनेकों और द्वन्द्व सुख-दुःखसे युक्त है, यह मोहरूप वस्त्रसे बँधे हुए नेत्रवाला होकर, तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, पशु और बन्ध्र आदि दृष्ट तथा अदृष्ट अनेकों विषयतृष्णाओं से पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा जाकर प्रवेशित कर दिये जानेपर 'मै इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव है, मै सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित, धार्मिक अथवा बन्धुमान् हूँ, मै उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराप्रस्त हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, धन नष्ट हो गया है, हा ! मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा<sup>2</sup> मेरी क्या गति होगी? अब मेरा रक्षक कौन है <sup>2</sup>' इसी प्रकारके अनेकों सैकड़ो अनर्थजालोसे युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्यकी अधिकता होनेसे किसी प्रकार किसी परम कृपाछु सद्र-ह्यात्मज्ञ बन्धनमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष-को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेता-द्वारा दयावश सांसारिक विषयोके दोषदर्शनका मार्ग दिखाये जानेपर सांसारिक विषयोंसे विरक्त हो जाता है तथा 'तू संसारी नहीं है और न इसके पुत्रत्वादि धर्मवाला ही है; तो कौन है ?--जो सत् तत्त्व है वहीं तू है' इस प्रकारके उपदेशसे अविद्यामय मोहरूप वस्रके बन्धनसे छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष-

वच स्वं सदात्मानम्रुपसंपद्य सुखी निर्वृतः स्यादित्येतमेवार्थमाहा-चार्यवान् पुरुषो वेदेति ।

तस्यास्यैवमाचार्यवतो मुक्ता-विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा-नेव कालश्चिरं क्षेपः सदात्मख-रूपसम्पत्ते रिति वाक्यशेषः । कि-यान्कालश्चिरम् <sup>१</sup> इत्युच्यते—यावन्न विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत् सामध्यतिः पुरुषव्यत्ययेन, येन कर्मणा शरीरमारब्धं तस्यो-पभोगेन क्षयादेहपातो यावदि-त्यर्थः । अथ तदैव सत्सम्पत्स्ये सम्पत्स्यत इति पूर्वत्रत् । न सत्सम्पत्तेश्च हि देहमोक्षस्य कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द आनन्तर्यार्थः स्यात् ।

के समान अपने सदात्माको प्राप्त होकर सुखी और शान्त हो जाता है—इसी बातको [आरुणिने] 'आचार्यशन्पुरुषो वेद' इस वाक्यसे कहा है।

इस प्रकार आचार्यवान् तथा अविद्यारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस पुरुषके लिये सदात्मखरूपकी प्राप्तिमें--इतना वाक्यशेष जोड्ना चाहिये—उतने ही समयतक अर्थात् कालक्षेप करना देर है समयतक है---जबतक कि बतलाया जाता [देहबन्धनसे ] मुक्त वह हो जाय । यहाँ प्रसंगके सामर्थ्यसे 'विमोक्ष्ये' को 'विमोक्ष्यते' प्रकार प्रथम पुरुषमें बदलकर अर्थ करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि जिस कर्मसे उसके देहका आरम्भ हुआ था उसका उपभोगद्वारा क्षय होकर जबतक देहपात होगा तिभीतक देर है । देहपात होनेपर तो वह उसी समय सत्को प्राप्त हो जायगा। 'सम्पत्स्ये' के स्थानमें 'सम्पत्स्यते' ऐसा पूर्ववत् पुरुषपरिवर्तन लेना चाहिये। देहपात और सत्की प्राप्तिमें कालका अन्तर नहीं है. जिससे कि 'अथ' शब्द आनन्तर्य अर्थवाची हो \*।

<sup>\*</sup> अथ शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर' है, इसिलये 'अथ सम्पत्स्य' का यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर (बाद) वह 'सत्' को प्राप्त होगा। परन्तु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ' शब्दका अर्थ 'उसी समय' ४२—२

नन् यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव देहपातः सत्सम्प-ज्ञानानर्थक्यो-द्भावनम् न भवति त्तिश्च कर्मशेषवशात् , तथाप्रवृत्तफलानि प्राग्जानोत्पत्तेर्जन्मान्तरसश्चिता-न्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलो-पभोगार्थं पतितेऽसिङ्शरीरान्तर-मारब्धव्यम् । उत्पन्ने च ज्ञाने यावजीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि करोत्येवेति तत्फ-लोपभोगार्थं चावश्यं शरीरान्त-रमारब्धव्यम्; ततश्च कर्माणि ततः शरीरान्तरमिति ज्ञानानथंक्यं कर्मणां फलवत्त्वात् ।

अथ ज्ञानवतः श्रीयन्ते कर्मा
ज्ञानात्कर्मश्चयाङ्गी
कारेऽनुपपत्तिप्राप्तिसमकालमेव

प्रदर्शनम्
ज्ञानस्य सत्सम्प
तिहेतुत्वान्मोश्चः स्यादिति

श्रीरपातः स्यात् । तथा
चाचार्याभाव इत्याचार्यवान्प्रहृषो

पुर्व ० – किन्त जिस प्रकार प्रारब्धंकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण सत्का ज्ञान होनेके बाद ही देहपात और सत्की प्राप्ति नहीं होती उसी ज्ञानोत्पत्तिसे ह्रए जन्मान्तरोमे किये और भी ऐसे सञ्चित कर्म है ही जो अभी फल देनेमें प्रवृत्त नहीं हुए । अतः उनका फल मोगनेके लिये शरीरका होनेपर पतन शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष जीवनपर्यन्त विहित अथवा प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः उनका फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये. उस समय फिर कर्म होंगे और उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार फल्युक्त होनेके ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है।

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण ज्ञानप्राप्तिके समय ही मोक्ष हो जायगा, अतः उसी समय देहपात हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर आचार्यका अभाव हो जायगा; अतः 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है' यह वाक्य अनुपपन होगा तथा

है अर्थात् देहपात होनके ही समय वह सत्को प्राप्त हो जायगा। यदि देहपात और सत्की प्राप्तिमें कुछ कालका अन्तर होता तो 'अथ' का अनन्तर अर्थ किया जाता, पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ 'अनन्तर' अर्थ ठीक नहीं है।

वेदेत्यनुपपत्तिर्ज्ञानान्मोक्षाभावप्र-सङ्गश्च । देशान्तरप्राप्त्युपाय-ज्ञानवदनैकान्तिकफलत्वं वा ज्ञानस्य ।

नः कर्मणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफः-<sub>प्वोक्तदोष</sub>- लत्वविशेषोपपत्तेः। <sup>परिहार</sup>· यदुक्तमप्रवृत्तफला-

नां कर्मणां श्ववफलवत्त्वाद्वस्रविदः शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध-व्यमप्रवृत्तकर्मफलोपमोगार्थमिति, एतदसत्; विदुषः ''तस्य तावदेव चिरम्'' इति श्रुतेः प्रामाण्यात्।

ननु "पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति" (बृ० उ० ३ । २ । १३) इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव ।

सत्यमेवम् , तथापि प्रवृत्त- । फलानामप्रवृत्तफलानां च कर्मणां ।

ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा । अथवा देशान्तर-की प्राप्तिके साधनोके ज्ञानके समान ज्ञानका व्यभिचारिफलयुक्त होना सिद्ध होगा ।\*

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि कर्मोंमे प्रवृत्तफल्ख और अप्रवृत्तफल्ख यह विशेषता होनी सम्भव है । अतः तुमने जो कहा कि अप्रवृत्तफलकर्म भी निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये देहपात होनेके पश्चात् उन अप्रवृत्तफल कर्मोंका फल भोगनेके लिये देहान्तरका प्राप्त होना अवश्यम्भावी है—सो ठीक नहीं; क्योंकि "उस विद्वान्के मोक्षमें तो उतना (देहपात होनेतकका) ही विलम्ब है"—यह श्रुति प्रमाण है।

पूर्व ॰ —िकन्तु "पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान् होता है" यह श्रुति भी तो प्रामाणिक ही है।

सिद्धान्ती—सचमुच ऐसा ही है। तो भी प्रवृत्तफल और अप्रवृत्त-

<sup>\*</sup> अर्थात् जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोड़े आदि कोई विशेष विन्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते है उसी प्रकार जिनके कर्म श्लीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोका मोक्ष हो सकेगा—सबका नहीं।

विशेषोऽस्ति । कथम् ? यानि प्रवृत्तफलानि कर्माणि यैविंद्र-च्छशरमारब्धम् , तेषाम्रुपमोगेनैव क्षयः । यथारब्धवेगस्य लक्ष्य-मक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिर्न त लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं नास्तीति तद्वत् । अन्यानि त्व-प्रवृत्तफलानीह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरूध्य च कतानि वा क्रियमाणानि वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र-वृत्तफलानि ज्ञानेन दह्यन्ते प्राय-श्चित्तेनेव । "ज्ञानाश्चः सर्व-कर्माणि भससात्क्ररुते तथा" ( गीता ४।३७ ) इति स्मृतेश्र। "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" इति चाथर्वणे ।

अतो ब्रह्मविदो जीवनादि-प्रयोजनाभावेऽपि प्रवृत्तफलानां फलकर्मोमे कुछ विशेषता है। किस प्रकार ?—जो प्रवृत्तफलकर्म है, जिनसे कि विद्वानके शरीरका आरम्भ हुआ है उनका फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता है: जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ हो गया है उस लक्ष्यकी ओर छोडे द्वए वाणकी स्थिति उसके वेगका क्षय होनेपर ही हो सकती है, **छक्ष्यवेध करते ही उसे** आगे जानेका ] कोई प्रयोजन नही रहता-ऐसी बात नहीं है: उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये। ज्ञानीके जो अन्य अप्रवृत्तफल कर्म ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व किये द्वए अथवा उसके पश्चात किये जानेवाले होते है अथवा जो पूर्व जन्मोमें किये हुए अप्रवृत्तफलकर्म होते है वे प्रायश्चित्तसे पापोके समान ज्ञानसे दग्ध हो जाते है। "तथा ज्ञानामि सम्पूर्ण कमोको भस्मीभूत कर देता है" इस स्मृतिसे यही प्रमाणित होता है, और "इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं" ऐसा अथर्वण-श्रुतिमें भी कहा है।

अतः ब्रह्मवेत्ताको जीवनादिका प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- कर्मणामवश्यमेव फलोपभोगः मुक्तेषुवत् 'तस्य **स्यादिति** ताबदेव चिरम्' इति युक्तमेवो-यथोक्तदोषचोदनानु-पपत्तिः । ज्ञानोत्पत्तेरूर्ध्वं च कर्माभावमयोचाम ब्रह्मविदः 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इत्यत्र तच समर्तुमहिस ॥ २ ॥

कर्मोका फलोपभोग अवस्य होना है इसलिये छोडे हुए बाणके समान 'उसे [सत्की प्राप्तिमे ] तभीतक जबतक देहबन्धनसे नहा छुटता' ठीक ही कहा है; अतः र्युक्त दोषकी शङ्का करना नहीं। 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इस वाक्यकी व्याख्याके समय ज्ञानी-त्पत्तिके पश्चात् तो हमने ब्रह्मवेत्ताके कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है. उसे इस समय स्मरण करना चाहिये॥२॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्रसर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वहीं त् है । [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर क्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' तिब आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्याद्यक्तार्थम् । आ-चार्यवान्विद्वान्येन क्रमेण सत्स-म्पद्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्॥१४॥

'स यः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है। 'हे भगवन् ! आचार्यवान् विद्वान् जिस क्रमसे सत्को प्राप्त होता है वह क्रम मुझे दष्टान्तद्वारा फिर समझाइये' स्वेतकेतुने कहा । तब ऐसा आरुणिने कहा 'सोम्य! अच्छा'॥३॥

# पंचह्श खण्ड

## मुमूर्षु पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्ञानाति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ मुम् र्ष्ट ] पुरुषको चारो ओरसे वेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं—'क्या त मुझे जानता है ? क्या त मुझे पहचानता है ?' जबतक उसकी वाणी मनमे छीन नहीं होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन नहीं होता तबतक वह पहचान छेता है ॥ १॥

पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं ज्वराद्यपतापवन्तं ज्ञातयो बा-न्धवाः परिवार्योपासते ग्रुमूर्षुम्— जानासि मां तव पितरं पुत्रं भ्रातरं वा—इति पृच्छन्तः। तस्य ग्रुमूर्षोर्यावन वाद्यनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामित्येतदु-क्तार्थम् ॥ १॥ हे सोम्य ! उपतापी—ज्बरादिसे अत्यन्त सन्तप्त हुए पुरुषको
ज्ञातिजन—बान्धवगण घेरकर उस
मुम्र्षु पुरुषसे 'क्या त मुझ अपने पिता,
पुत्र अथवा भाईको पहचानता है ?'
इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों
ओर बैठ जाते हैं । उस मुम्र्ष्ठकी
जबतक वाणी मनमें छीन नहीं
होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें
और तेज परदेवतामें छीन नहीं
होता इत्यादि वाक्यका अर्थ पहछे
कहा जा चुका है ॥ १॥

संसारिणो यो मरणक्रमः स एवायं विदुषोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम इत्येतदाह— संसारी जीवका जो मरणक्रम है वही विद्वान्की सत्सम्पत्तिका क्रम है—इसी बातको आरुणि बतलाता है—

अथ यदास्य वाङ्मनिस सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण-स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २॥

फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें छीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह नहीं पहचानता ॥ २ ॥

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प-न्नेऽथ न जानाति। सत्सम्पत्तिक्रमः अविद्वांस्त सत

उत्थाय प्राग्भावितं व्याघादि-भावं देवमनुष्यादिभावं वा विश्वति । विद्वांस्तु शास्त्राचार्यो-पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स-द्रक्षात्मानं प्रविश्य नावर्तत इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः ।

अन्ये तु मुर्घन्यया नाड्यो-

त्क्रम्यादित्यादि-<sub>मतान्तरितरासः</sub> द्वारेण सद्गच्छ-

न्तीत्याहुः, तद्सत्; देशकाल-

परदेवतामें तेजके लीन हो जानेपर फिर यह नहीं पहचानता। किन्तु जो अविद्वान् होता है वह तो सत्से उत्थित होकर पहले भावना किये हुए व्याप्रादि भाव और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश करता है; किन्तु विद्वान् शास्त्र और आचार्यके उपदेशजनित ज्ञान-दीपकसे प्रकाशित सद्ग्रहरूप आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं लौटता—यही सत्प्राप्तिका क्रम है।

कुछ अन्य मतावलिम्बयोंने जो कहा है कि 'मूर्घन्य नाडीसे उत्क्रमण कर आदित्यादिद्वारा सत्को प्राप्त होता है' वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारका गमन तो देश, काल, निमित्त और फलके अभिनिवेश- निमित्तफलाभिसंथानेन गमनदर्शनात्। न हि सदात्मैकत्वदर्शनात्। न हि सदात्मैकत्वदर्शिनः सत्याभिसन्थस्य देशकालिनिमत्तफलाद्यनुताभिसन्धिरुपपद्यते, विरोधात्। अविद्याकामकर्मणां च गमनिनिमत्तानां
सदिज्ञानहुताशनविष्ळ्ष्टत्वाद्गमनानुपत्तिरेव, "पर्याप्तकामस्य
कृतात्मनस्त्वहैव सर्वे प्रविलीयनित कामाः" इत्याद्याथर्वणे।
नदीसमुद्रदृष्टान्तश्रुतेश्च॥२॥

पूर्वक देखा जाता है और सदात्माका एकत्व देखनेवाले सत्यनिष्ठ
विद्वान्कों देश, काल, निमित्त और
फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवेश
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि
इसका उस (सत्यनिष्ठा) से विरोध
है । गमनके निमित्तभूत अविद्या,
कामना और कमेंकि सद्विज्ञानरूप
अग्निसे भस्म हो जानेके कारण
उसके गमनकी अनुपपित्त ही है ।
"पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण
कामनाएँ यही लीन हो जाती है"
ऐसा अथर्वण श्रुतिमे कहा है; और
इसके सिवा नदी-समुद्र-दृष्टान्तकी
श्रुति भी है \* ॥ २॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्द्रसर्वं तत्सत्य्यस आत्मा तत्त्वमिस क्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे क्वेतकेतो ! वही त् है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर क्वेतकेतु बोळा—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य!' ऐसा कहा।। ३॥

<sup>\*</sup> देखिये मुण्डक०३।२।८

स य इत्यादि समानम् ।
यदि मरिष्यतो म्रमुक्षतश्च तुल्या
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो
नावर्तत आवर्तते त्वविद्वानित्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव
मा भगवान्विज्ञापयत्विति। तथा
सोम्येति होवाच ॥ ३॥

'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है। 'यदि मरनेवाले और मुमुश्चकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है तो विद्वान् तो सत्को प्राप्त होकर नही लौटता और अविद्वान् लौटता है—इसमे जो कारण है उसे हे भगवन्! दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर समझाइये' [—ऐसा स्वेतकेतुने कहा]। तब आरुणिने कहा— 'सोम्य! अच्छा'॥३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥



## कोइश खण्ड

चोरके तप्त परशुम्रहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश शृणु यथा— । सुन, जिस प्रकार—

पुरुष सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेय-मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मा-नमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते॥१॥

हे सोम्य ! [राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉधकर लाते है [और कहते है—] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि उसका (चोरीका ) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनिवेशवाला पुरुष अपनेको मिथ्यासे लियाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है; किन्त वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १॥

सोम्य पुरुषं चौर्यकर्मणि सं-दिश्चमानं निग्रहाय परीक्षणाय वोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा-नयन्ति राजपुरुषाः । किं कृत-वानयमिति पृष्टाश्चाहुरपहाषीं-द्धनमस्यायम् । ते चाहुः कि-मपहरणमात्रेण बन्धनमहिति ?

हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषय-में चोरी करनेका सन्देह होता है उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा उसकी परीक्षा करनेके लिये 'हस्त-गृहीत'—हाथ बॉधकर लाते है। 'इसने क्या किया है ?' इस प्रकार पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने इस पुरुषका धन लिया है।' तब वे (न्यायाधीश) कहते हैं 'क्या धन लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो गया; तब तो अन्य किसी प्रकार अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस-ङ्गात्; इत्युक्ताः पुनराहु:-स्तेयम-कार्षीचौर्येण धनमपहार्षीदिति । तेष्वेवं वदत्स्वतरोऽपह्नुते

नाइं तत्कर्तेति । ते चाहुः संदिह्यमानं स्ते-यमकाषींस्त्वमस्य धनस्येति तसिश्रापह्नुवान आहुः परशु-मस्मै तपतेति शोधयत्वात्मान-मिति । स यदि तस्य स्तैन्यस्य कर्ता भवति बहिश्रापह्नुते स एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं क़रुते । स सन्तमन्यथात्मानं तथानृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानम-न्तर्धाय च्यवहितं कृत्वा परशं तप्तं मोहात्प्रतिगृह्णाति स दह्यतेsथ हन्यते राजपुरुषेः खकुते-नानताभिसन्धिदोषेण ॥ १

धन देनेपर मी उसे छेनेवाछेको बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है।' इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर कहते हैं—'इसने चोरो की है अर्थात् चोरीसे धन छिया है।' उनके इस प्रकार कहनेपर वह पुरुष 'मै चोरी करनेवाछा नहीं हूँ' ऐसा कहकर अपने कर्मको छिपाता है।

तब वे सन्देह किये जानेवाले पुरुषसे कहते है-- 'त्ने इसके धनकी चोरी अवस्य की फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते हैं—'इसके छिये परग्र तपाओ— इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष सिद्ध करे।' यदि वह चोरीका करनेवाला होता है और जपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर वह अपनेको अनृत अर्थात् अन्यथा (चोर) होनेपर अपनेको अन्यथा (साह) प्रदर्शित करता है। मिथ्या**भिनिवेश**त्राला इस प्रकार होकर वह अपनेको मिध्यासे अन्तर्हित करता—छिपाता द्वआ मोहवश तपे हुए परशुको प्रहण करता और जल जाता है। तब अपने किये हुए मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह राजपुरुषोंद्वारा मारा जाता है ॥१॥

अथ यदि तस्याकर्ती भवति तत एव सत्य-मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्त-धीय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥

और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्यसे आदृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है। वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है॥२॥

अथ यदि तस्य कर्मणोऽकर्ता । भवति तत एव सत्यमात्मानं करुते। स सत्येन तया स्तैन्याक-र्वतयात्मानमन्तर्धाय परशं तप्तं प्रतिग्रह्णाति । स सत्याभिसन्धः सन्न दह्यते सत्यव्यवघानात्, अथ मुच्यते च मृषाभियोक्तृभ्यः । तप्तपरश्चहस्ततलसंयोगस्य ल्यत्वेऽपि स्तेयकर्त्रकर्त्रोरनता-भिसन्धो दह्यते न तु सत्याभि-सन्धः ॥ २॥

और यदि वह उस कर्मका करनेवाला नहीं होता तो उस (चोरीके अकर्तृत्व ) के ही द्वारा वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह उस चोरीकी अकर्तृतारूप सत्यसे अपनेको अन्तर्हित कर उस तपे हुए परशको प्रहण करता है और सत्यामिसन्ध होनेके कारण सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह उससे नहीं जलता। तब मिध्या अभियोग लगानेवाले उसे तत्काल छोड़ देते है। इस प्रकार तप्त परश और हथेलीके संयोगमें समानता होनेपर भी चोरी करने और न करनेवालोंमें मिध्याभिसन्धि करने-वाला जल जाता है और सत्या-भिसन्ध नहीं जलता ॥ २ ॥

स यथा तत्र नादाह्येतैतदात्म्यमिद्धसर्वं तत्सत्यध् स आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ३ ॥

वह जिस प्रकार उस [परीक्षाके] समय नहीं जलता [उसी प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है]। यह सब एतद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे स्वेतकेतो! वहीं त है। तब वह (स्वेतकेत्र) उसे जान गया—उसे जान गया॥३॥

स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त-परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित-हस्ततलत्वानादाह्येत न दह्ये-तेत्येतदेवं सद्ग्रह्मसत्याभिसन्धीत-रयोः शरीरपातकाले च तुल्या-यां सत्सम्पत्तौ विद्वान्सत्सम्पद्य न पुनव्याध्रदेवादिदेहग्रहणाया-वर्तते । अविद्वांस्तु विकारानृता-भिसन्धः पुनव्याध्रादिभावं देव-तादिभावं वा यथाकर्म यथाश्रुतं प्रतिपद्यते ।

यदात्माभिसन्ध्यनभिसन्धि-कृते मोक्षवन्धने यच मूलं जगतो

वह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस प्रकार उस तप्त परशको श्रहण करनेके कर्ममे हथेलीके सत्यसे व्यवहित रहनेके कारण नहीं जलता उसी प्रकार देहपातके समय सहहा-रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और उससे भिन्न असनिविष्ट पुरुषकी सत्सम्पत्तिमे समानता होनेपर भी जो विद्वान् है वह व्याघ्र अथवा देवादि शरीरोको प्रहण करनेके लिये नहीं लौटता, किन्त अविद्वान विकाररूप अनुतमें अभिनिविष्ट होनेके कारण अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार पुनः व्याघादिभाव अथवा देवादिभावको प्राप्त हो जाता है।

जिस आत्माकी अभिसन्धि और अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और बन्धन होते है, जो संसारका मूळ यदायतना यत्प्रतिष्ठाश्च सर्वाः प्रजा यदात्मकं च सर्वं यचाज-ममृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्स-त्यं स आत्मा तवातस्तन्त्वमसि हे श्वेतकेतो इत्युक्तार्थमसकृद्वा-क्यम्।

कः पुनरसौ क्वेतकेतुस्त्वं-शब्दार्थः। योऽहं श्वेतकेतुरुद्दाल-कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम-मतमविज्ञातं विज्ञातं पितरं पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति । स एषोऽधिकतः श्रोता विज्ञाता तेजोऽबन्नमयं कार्यकरणसङ्घातं प्रविष्टा परैव देवता नामरूपव्याकरणाया-दर्श इव पुरुषः सूर्यादिरिव जलादौ प्रतिविम्बरूपेण स आ-त्मानं कार्यकरणेभ्यः प्रविभक्तं सद्भुपं सर्वात्मानं प्राक् पितुः है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा संसार जिस खरूपवाला है तथा जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव और अद्वितीय है वहीं सत्य है और वहीं तेरा आत्मा है; अतः हे श्वेतकेतों ! त् वह है । इस प्रकार इस वाक्यका अर्थ कई बार कहा जा चुका है।

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] त्वं शब्दका वाच्य यह श्वेतकेत कौन है ? [ उत्तर--] जो 'मै क्वेतकेतु उदालकका पुत्र हूँ' ऐसा अपनेको जानता या तथा जिसने [अपने पिताके] उस आदेशका श्रवण, मनन और ज्ञान प्राप्त करके अश्रत अमत और अविज्ञातको जाननेके छिये पितासे पूछा था कि 'भगवन् ! वह आदेश किस प्रकार है ?' वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब-रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान तेज-जल-अन्नमय देहेन्द्रियसंघातमें नाम-रूपको अभिन्यक्ति करनेके लिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है। वह पिताका उपदेश सननेसे पूर्व

श्रवणान विजज्ञौ । अथेदानीं पित्रा प्रतिबोधितस्तत्त्वमसीति-दृष्टान्तैर्हेतुभिश्च तिपतुरस्य ह किलोक्तं सदेवाहमसीति विजज्ञौ विज्ञातवान् । द्विर्वचनमध्याय-परिसमाप्त्यर्थम् ।

किं पुनरत्र षष्ठे वाक्यप्रमाणे-न जनितं फलमात्मनि ?

कर्तत्वभोक्तृत्वयोरधिकृतत्व-विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य षष्ठाध्यायवाक्य-फलं यमवोचाम प्रमाणजन्य-फल्दर्शनम् त्वंशब्दवाच्यमथे मन्तुं चाधिकृतत्वम-विज्ञातविज्ञानफलार्थम् । प्राक्चै-तसाद्विज्ञानादहमेवं करिष्याम्य-प्रिहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि-कृतः, एषां च कर्मणां फल-मिहाम्रत्र च भोक्ष्ये कृतेषु वा कर्मसु कृतकर्तव्यः स्थामि-त्येवं कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरधिक्-

अपनेको देह और इन्द्रियोंसे भिन्न सद्रूप सर्वात्मा नहीं जानता था। अब 'त् वह है' इस प्रकार दृष्टान्त और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये जानेपर वह पिताके इस कथनकों कि 'मैं सत् ही हूँ' समझ गया है। 'विजज्ञौ इति' इस पदकी द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।

पूर्व ० - किन्तु इस छठे अध्यायमे वाक्यप्रमाणसे आत्मामे क्या फल हुआ ?

सिद्धान्ती—हमने अविज्ञातके विज्ञानस्प परलके लिये श्रवण और मनन करनेमें अधिकृत जिस 'त्वम्' शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है उसके अपनेमें [आरोपित ] कर्तृत्व-भोक्तृत्वके अधिकृतत्व-विज्ञानकी निवृत्ति ही इसका परल है। इस विज्ञानसे पूर्व 'मैं इस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म कर्लूँगा, मै इसका अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोंका परल मैं इस लोक और परलोकमें भोगूँगा और इन कर्मोंके करनेपर मै कृतकृत्य हो जाऊँगा' इस प्रकार मै कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अधिकारी हूँ —ऐसा जो उसे आत्मामें विज्ञान

तोऽसीत्यात्मनि यद्विज्ञानमभू-त्तस्य, यत्सञ्जगतो मूलमेकमेवा-द्वितीयं तत्त्वमसीत्यनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवर्तते, विरोधात्। न ह्येकसिन्नद्वितीय आत्मन्यय-महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद-नेन कर्तव्यमिदं कत्वास्य फलं भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञानम्पप-पद्यते । तस्मात्सत्सत्याद्वितीया-त्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म-विज्ञानं निवर्तत इति युक्तम्। नत्र तत्त्वमसीत्यत्र त्वंशब्द-वाच्येऽर्थे सद्घृद्धि-सद्बद्धेरारोप्यमा-णरवशङ्कनम् रादिश्यते यथा-दित्यमनआदि<u>ष</u> ब्रह्मादि-बुद्धिः। यथा च लोके प्रतिमा-विष्ण्वादिबुद्धिस्तद्वन त सदेव त्वमिति । यदि सदेव श्वेतकेतः स्थात्कथमात्मानं न विजानीयाद्येन तस्मै तस्वमसी-त्युपदिश्यते ।

था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय सत् जगत्का मूल है वही त् है—— इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत्त हो जाता है, क्योंकि [पूर्व मिथ्या ज्ञानसे ] इसका विरोध है। कारण, एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमें 'यह मै हूँ'—ऐसा ज्ञान हो जानेपर 'मुझे अपना यह अन्य कर्त्तव्य इस साधनसे करना चाहिये, इसे करने-पर मै इसका फल भोगूँगा।' इस प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्भव नहीं है । अतः सद्रुप सत्य और अद्वितीय आत्माका ज्ञान होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म-बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है—यह कथन ठीक ही है।

पूर्व ० — िकन्तु जिस प्रकार आदित्य और मन आदिमें ब्रह्मादिबुद्धिका तथा छोकमें प्रतिमा आदिमे
विष्णुबुद्धिका आरोप िकया जाता है
उसी प्रकार 'तत्त्वमिसं' इस वाक्यके
द्वारा 'त्वम्' शब्दके वाच्यार्थमें तो
सद्धुद्धिका आरोप ही िकया जाता है।
वस्तुतः त्वमर्थ सत् ही नहीं है।
यदि श्वेतकेतु सत् ही होता तो
अपनेको क्यों न जानता, जिससे िक
उसे 'त् वह है' इस प्रकार उपदेश

नः आदित्यादिवाक्यवैल-श्रण्यात् । आदि-तत्परिहारः त्यो ब्रह्मेत्यादा-

वितिशब्दव्यवधानाम साक्षाद्ब्रह्मत्वं गम्यते । रूपादिमन्वाचादित्यादीनामाकाशमनसोश्चेतिशब्दव्यवधानादेवाब्रह्मत्वम् ।
इह तु सत एवेह प्रवेशं दर्शयित्वा तन्त्वमसीति निरङ्कुशं
सदात्मभावग्रपदिशति ।

ननु पराक्रमादिगुणः सिंहो-ऽसि त्वमितिवत्तन्वमसीति स्यात् ।

नः मृदादिवत्सदेकमेवाद्वि-तीयं सत्यमित्युपदेशात् । न चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत।

सिखानती-ऐसी बात नहीं है. क्योंकि 'आदित्यो ब्रह्मेत्यपासीत' इस वाक्योंसे इत्यादि वाक्यमें विलक्षणता है। 'आदित्यो ब्रह्मेत्यु-पासीत' आदि वाक्योंमें 'इति' शब्द-का व्यवधान रहनेके कारण उनका साक्षात् ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता । इसके सिवा आदित्यादि रूपवान् होनेके कारण तथा आकाश और मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होनेके कारण वे ब्रह्म नही हो सकते। किन्त इस प्रसङ्गमें तो [ आरुणि ] सत्का ही इस (तेजोऽबन्नमय संघात ) में प्रवेश दिखलाकर 'त्र वह है' इस प्रकार निरंकुश सदात्मभावका उपदेश करता है।

गुणवाला 'त् सिंह है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 'त् वह है' यह वाक्य भी तो हो सकता है ? सिखान्ती—नहीं, क्योंकि 'मृत्तिकादिके समान एकमात्र अद्वितीय सत् ही सत्य है' ऐसा उपदेश किया गया है। औपचारिक विज्ञानके द्वारा 'उसे तभीतक विल्ञम्ब है' इस प्रकार सत्की प्राप्तिका उपदेश नहीं किया जा

पूर्व ० - जिस प्रकार पराक्रमादि

मृषात्वादुपचारिवज्ञानस्य त्विमि-न्द्रो यम इतिवत् ।

नापि स्तुतिरनुपास्यत्वाच्छ्वे
उपदेशस स्तुत्यर्थं- तकेतोः । नापि

त्विनरासः सच्छ्वे तकेतुत्वोप
देशेन स्तूयेत । न हि राजा
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात् ।

नापि सतः सर्वात्मन एकदेश
विपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति ।

न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो
पदेशादर्थान्तरभूता सम्भवति ।

ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिह

बुद्धिमात्रकर्त- कर्तव्यतया चोद्यते
व्यतानिरासः न त्वज्ञातं सदसीति ज्ञाप्यत इति चेत् ।

नन्वसिन्पक्षेऽप्यश्चतं श्चतं
भवतीत्याद्यनुपपन्नम् ।

सकता था, क्योंिक 'त् इन्द्र है' 'त् यम है' इत्यादि विज्ञानोके समान औपचारिक विज्ञान तो मिथ्या ही हुआ करता है।

इसके सित्रा यह स्तुति भी नहीं हो सकती, क्योंकि खेतकेतु उपास्य नहीं है। न खेतकेतुरूपसे उपदेश देकर सत्की ही स्तुति की जा सकती है, क्योकि 'त् दास ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नही इसके जाती 1 देशाधिपतिको 'त ग्रामाध्यक्ष है' ऐसा कहनेके समान सत्को 'त वह है' ऐसा कहकर [ क्वेतकेतुरूप ] एक देशमें निरुद्ध करना भी उचित नहीं है। इनसे अतिरिक्त सत्के आत्मवोपदेशसे अर्थान्तरभूत कोई और गति इस वाक्यमे सम्भव ही नही है।

पूर्व ० - यदि ऐसा मानें कि यहाँ 'मैं सत् हूँ' ऐसी बुद्धिका ही कर्तें व्य- रूपसे उपदेश किया गया है 'त् सत् है' ऐसा कहकर अज्ञातका ज्ञान नहीं कराया गया—तो ?

सिद्धान्ती—िकन्तु इस पक्षको माननेपर भी 'अश्रुत श्रुत हो जाता है' इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा। नः सदस्मीतिबुद्धिविधेः स्तुत्यर्थत्वात् ।

नः आचार्यवान्प्रुषो वेद तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात् । यदि हि सदसीति बुद्धिमात्रं कर्तव्यतया विधीयते न त त्वं-शब्दवाच्यस्य सद्रपत्वमेव तदा **नाचार्यवान्वेदे**ति ज्ञानोपायो-पदेशो वाच्यः स्यात् । यथाग्नि-जुहुयादित्येवमादिष्वर्थ-प्राप्तमेवाचार्यवत्त्वमिति तद्वत् । तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप-करणं न युक्तं स्यात् । सदात्म-तत्त्वेऽविज्ञातेऽपि सकृद्बुद्धि-मात्रकरणे मोक्षत्रसङ्गात ।

न च तत्त्वमसीत्युक्ते नाहं । इसके सिवा जिस सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- अग्निहोत्रादि-विधिजनित

पूर्व 0 — नहीं; यह कथन 'मै सत् हूँ' इस प्रकारको बुद्धिरूप विधिकी स्तुतिके लिये हो सकता है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि यहाँ 'आचार्यवान पुरुषको ज्ञान होता है: उसे तभीतक विलम्ब है' इत्यादि उपदेश किया गया है। यदि यहाँ 'मै सत् हूँ' इस प्रकार-की बुद्धिमात्रका ही कर्त्तव्यरूपसे विधान किया गया होता 'त्वम्' जीवकी सद्र्पताका शब्दवाच्य उपदेश न होता तो 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है' इस प्रकार ज्ञानके उपायका उपदेश न किया जाता । जिस प्रकार 'अग्निहोत्र करे' इत्यादि विधियोंमें आचार्यवत्त्व अर्थतः प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ भी समझ लिया जाता। और न 'उसे तभीतक विलम्ब है' ऐसा कहकर काल्क्षेप करना ही उचित हो सकता है क्योंकि सदात्म-तत्त्वका ज्ञान न होनेपर भी एक बार सद्बुद्धि करनेसे ही उसके मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता।

**र्निवर्तियतं शक्या नोत्पन्नेति** । त्रादिकर्त्तव्यता बुद्धिका अतथार्थत्व वा शक्यं वक्तुम्, सर्वोपनिष-द्वाक्यानां तत्परतर्येवोपक्षयात् । यथाग्निहोत्रादिविधिजनिताग्नि-होत्रादिकर्तव्यताबुद्धीनामतथा-र्थत्वमनुत्पन्नत्वं वा न शक्यते वक्तुं तद्वत् ।

यत्तूक्तं सदात्मा सन्नात्मानं कथं न जानीया-देहादिष्वात्मबुद्धि-नासौ दिति. त्वान्न सदात्म-दोषः, कार्यकर-विशानम णसङ्घातंच्यतिरिक्तोऽहं कर्ता भोक्तेत्यपि स्वभावतः विज्ञानादर्शनात्क्रम प्राणिनां तस्य सदात्मविज्ञानम् । कथमेवं सदातमिश्जानम् ? कथमेवं व्य-तिरिक्तविज्ञानेऽसति तेषां कर्त-

त्वादिविज्ञानं सम्भवति १ दृइयते

(अग्निहोत्रपरक न होना) अथवा अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 'त्र वह है' इस प्रकार कहे जानेपर 'मै सत् हूँ' ऐसी प्रमाणवाक्यजनित बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती और न यही कहा जा सकता है कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योका पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है।

और ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप होनेपर भी वह अपनेको [सद्य] क्यों न जानता' सो यह दोष भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्वभावतः तो प्राणियोकी ऐसी बुद्धि भी नहीं देखी जाती कि मैं देह और इन्द्रियोंके संघातसे भिन्न कर्ता-भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदातम-बुद्धि न हो तो आश्चर्य ही क्या है ? ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म-बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार ਰਵੰਡੇਂ देहेन्द्रियादिसे व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक कर्त्वादिबद्धिका होना भी कैसे

च । तद्वत्तस्यापि देहादिष्वात्म-बुद्धित्वान स्थात्सदात्मविज्ञा-नम् । तसाद्विकारानृताधिकृत-जीवात्मविज्ञाननिवर्तकमेवेदं वा-क्यं तत्त्वमसीति सिद्धमिति ॥३॥ भावकी निवृत्ति करनेवाला ही है ॥३॥

सम्भव हो सकता है और यही बात देखी भी जाती है। इसी प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं होती। अतः यह सिद्ध हुआ कि 'तत्त्वमसि' यह वाक्य विकाररूप मिथ्या देहादिमें अधिकृत जीवारम-

## इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टेऽध्याये षोडराखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१६॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीशंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥६॥



# PIPE REPIR

### प्रथम खण्ड

#### नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश

### परमार्थतत्त्वोपदेशप्रधानपरः

पष्ट्रोऽध्यायः सदा-वक्ष्यमाणग्रन्था-रम्भप्रयोजनम् त्मैकत्वनिर्णयपर-तयैवोपयुक्तः न सतोऽर्वाग्विकार-लक्षणानि तत्त्वानि निर्दिष्टानी-नामादीनि क्रमेण त्यतस्तानि निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमारूयं निरतिशयं तत्त्वं निर्देश्यामीति शाखाचन्द्रदर्शनवदितीमं सप्तमं प्रपाठकमारभते । अनिर्दिष्टेषु हि सतोऽर्वाक्तन्वेषु सन्मात्रे च नि-र्दिष्टेऽन्यद्प्यविज्ञातं स्यादित्या-शङ्का कस्यचित्स्यात्सा मा भृदि-ति वा तानि निर्दिदिक्षति ।

जो प्रधानतया परमार्थतत्त्वका ही उपदेश करनेवाला है वह छठा अध्याय सत् ( ब्रह्म ) और आत्मा-का एकत्व निर्णय करनेके उपयोगी है । उसमें सत्से निम्नतर विकाररूप तत्त्वोंका निर्देश नही किया गया। अत: नामादि तत्त्वोंका क्रमशः कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्र-दर्शनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय निर्देश करूँगी--इस तत्त्वका अभिप्रायसे श्रुति यह सातवाँ प्रपाठक आरम्भ करती है। अथवा सत्से निम्नतर तत्त्वोंका निर्देश न होनेपर और केवल सन्मात्रका ही निरूपण किया जानेपर किसीको ऐसी आशंका हो सकती है कि अभी कुछ और भी अविज्ञात है, वह आशङ्का न हो--इस आशयसे श्रुति उनका निर्देश करना चाहती है। अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला-दारभ्य स्रक्ष्मं स्रक्ष्मतरं च बुद्धि-विषयं ज्ञापियत्वा तदतिरिक्ते स्वाराज्येऽभिषेक्ष्यामीति नामा-दीनि निर्दिदिश्वति ।

अथवा नामाद्यत्तरोत्तरविशि-ष्टानि तत्त्वान्यतितरां च तेषामु-त्कृष्टतमं भूमारूयं तत्त्वमिति तत्स्तुत्यर्थं नामादीनां क्रमेणो-पन्यासः।

आख्यायिका तु परिवद्यास्तुत्यर्था । कथम् १ नारदो

आख्यायिका- देविषः कृतकर्तव्यप्रयोजनम् सर्वविद्योऽपि सस्नात्मज्ञत्वाच्छुशोचैव किम्र
वक्तव्यमन्योऽल्पविज्जन्तुरकृतपुण्यातिश्रयोऽकृतार्थ इति ।

अथवा नान्यदात्मज्ञानान्नि-

रतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतत्प्र-

दर्शनार्थं सनत्कुमारनारदाख्या-

अथवा सीढ़ियोपर चढ़नेके समान स्थूछसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विपय-को ज्ञापित कर अधिकारीको उससे अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त करूँगी—इस अभिप्रायसे वह नामादिका निर्देश करना चाहती है।

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट तत्त्व हैं; उन सबकी अपेक्षा भूमासंज्ञक तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट है—इस प्रकार उसकी स्तुतिके लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख किया गया है।

यहाँ जो आख्यायिका है वह तो परा विद्याकी स्तुतिके लिये है। सो किस प्रकार ?—जो अपने सारे कर्त्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्वविद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ जीवकी तो बात ही क्या है?

अथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और कोई कल्याणका साधन नहीं है— यह प्रदर्शित करनेके लिये सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका यिकारभ्यते, येन सर्वविज्ञान-साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार-दस्य देवर्षः श्रेयो न वभूव येनो-त्तमाभिजनविद्यावृत्तसाधनशक्ति-सम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा श्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमारम्रपससाद श्रेयःसाधनश्राप्तयेऽतः श्रव्यापितं भवति निरतिशयशाप्तिसाधन-त्वमात्मविद्याया इति ।

आरम्भ किया जाता है, जिससे कि सम्पूर्ण विज्ञानरूप साधनोंकी शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवर्षि नारदका कत्याण नहीं हुआ, इसीसे वे उत्तम कुळ, विद्या, आचार और नाना प्रकारके साधनोंकी सामर्थ्य-रूप सम्पत्तिसे होनेवाळे अभिमान-को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्तिके ळिये एक साधारण पुरुषके समान सनत्कुमारजीके समीप गये। इससे श्रेयःप्राप्तिमें आत्मविद्याका निरतिशय साधनत्व सूचित होता है।

ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त ६ होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १॥

'हे भगवन् ! मुझे उपदेश कीजिये' ऐसा कहते हुए नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा—'तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ; तब मै तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा' तब नारदने कहा—॥ १॥

अधी श्रधीष्य भगवो भगवित्रति ह किलोपससाद । अधीहि
भगव इति मन्त्रः। सनत्कुमारं
योगीश्वरं ब्रक्षिष्ठं नारद उपसन्नवान्। तं न्यायत उपसन्नं

'हे भगवन् ! मुझे अध्ययन कराइये' ऐसा कहते हुए नारदजी ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति उपसन्न हुए अर्थात् [शिष्यरूपसे] उनके समीप गये। 'अभीहि भगवः' यह उपसत्तिका मन्त्र है। अपने प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन होवाच यदात्मविषये किञ्चिद्वेतथ तेन तत्त्रख्यापनेन माम्रुपसीदे-दमहं जान इति, ततोऽहं भवतो विज्ञानाचे तुभ्यमूर्ध्वं वक्ष्यामि, इ-त्युक्तवति स होवाच नारदः।१।

नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा— 'तुम आत्माके विषयमें जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ अर्थात् 'मैं यह जानता हूँ'—ऐसा बतलाओ; तब मै तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे उपदेश करूँगा।' सनत्कुमारजीके ऐसा कहनेपर नारदजी बोले।।१॥

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद् सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्रय राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि २

'भगवन् ! मै ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथवेवेद जानता हूँ, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकरूप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देविवद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या ( गारुड मन्त्र ) और देवजनविद्या—नृत्य-संगीत आदि—हे भगवन् ! यह सब में जानता हूँ' ॥ २॥

ऋग्वेदं भगवोऽष्येमि सरामि
यद्वेत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वात् ।
तथा यज्जेवेदं सामवेदमाथर्वणं
चतुर्थं वेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा४४—१

हे भगवन् ! मैं ऋग्वेद पढ़ा हुआ हूँ अर्थात् मुझे ऋग्वेद स्मरण है [यहाँ अध्ययनवाचक पदका स्मरण अर्थ क्यों किया गया ? उत्तर—] क्योंकि 'यद्वेत्थ' ऐसा कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न किया गया है । तथा यजुर्वेद, दितिहासपुराणं पश्चमं वेदं वेदानां, भारतपश्चमानां वेदं व्याकरण-मित्यर्थः । व्याकरणेन पदादिविभागश ऋग्वेदादयो ज्ञायन्तेः पित्र्यं श्राद्धकल्पम्ः राशिं गणितम्; दैवमुत्पात-ज्ञानम् ; निधिं महाकालादिनिधि-वाकोवाक्यं तर्क-शास्त्रम; शास्त्रम्; एकायनं नीतिशास्त्रम्; देवविद्यां निरुक्तम्; ब्रह्मण ऋग्यजुःसामाख्यस्य विद्यां ब्रह्म-विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दश्चितयः: भूतविद्यां भूततन्त्रम्; क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्; नक्षत्रविद्यां ज्यौति-षम्; सर्पदेवजनविद्यां सर्पविद्यां गारुडं देवजनविद्यां गन्धयुक्तिनृ-त्यगीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि। एतत्सर्वं हे भगवोऽध्येमि ॥२॥

सामवेद और चौथा आथर्वण वेट जानता हूँ, 'वेद' शब्द प्राप्त होनेके कारण इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, महाभारत-सहित पाँचो वेदोंका वेद अर्थात व्याकरण—क्योकि व्याकरणके द्वारा ही पदादिके विभागपूर्वक ऋग्वेदादिका ज्ञान होता है. पित्रय<del>—श्राद्ध</del>कल्प, राशि—गणित, दैव--- उत्पातज्ञान, निधि---महा-कालादि निधिशास्त्र, वाकोवाक्य--तकेंशास्त्र, एकायन-नीतिशास्त्र, देवविद्या---निरुक्त, ब्रह्मविद्या---ब्रह्म अर्थात् ऋग्यजुःसामसंज्ञक वेदोकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, छन्द और चिति, भूतविद्या--भूतशास्त्र, क्षत्रविद्या—धनुर्वेद, नक्षत्रविद्या--ज्यौतिष, सर्पदेव-जनविद्या अर्थात् सर्पविद्या--गारुड और देवजनविद्या-गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि-विज्ञान-ये सब हे भगवन् ! मै जानता हूँ ॥ २ ॥

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतः -ह्येव मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं

## भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति त<होवाच यद्वै किञ्चैतद्भ्यगीष्ठा नामैवैतत् ॥ ३॥

हे भगवन् ! वह मै केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेता नहीं हूँ । मैने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और हे भगवन् ! मै शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन् ! शोकसे पार कर दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा—'तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है' ॥ ३॥

सोऽहं भगव एतत्सर्वं जानन्निष मन्त्रिविदेवासि शब्दार्थमात्रिविज्ञानवानेवासीत्यर्थः ।
सर्वो हि शब्दोऽभिधानमात्रमभिधानं च सर्वं मन्त्रेष्वन्तर्भवति ।
मन्त्रिविदेवासि मन्त्रिवित्कर्मिविदित्यर्थः । 'मन्त्रेषु कर्माणि' इति
हि वक्ष्यतिः नात्मानं वेद्यि ।
नन्वात्मापि मन्त्रैः प्रकाश्यत
एवति कथं मन्त्रविचेन्नात्मवित् ।

नः अभिधानामिधेयभेदस्य विकारत्वातः । न च विकार आ- हे भगवन्! वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल मन्त्रवेता ही हूँ अर्थात् केवल शब्दार्थमात्र जानने-वाला हूँ, क्योंकि सारे शब्द अभिधानमात्र है और सम्पूर्ण अभिधान मन्त्रोंके अन्तर्गत है। मै मन्त्रवित् ही हूँ; मन्त्रवित् अर्थात् कर्मवित्, क्योंकि 'मन्त्रोंमे कर्म [एकरूप होते हैं]' ऐसा आगे (खं० ४ मं० १ में) कहेंगे। मैं आत्माको नहीं जानता।

शंका—िकन्तु आत्मा भी तो मन्त्रोद्वारा प्रकाशित होता ही है; फिर नारदजी मन्त्रिवित् होनेपर भी आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं।

समाधान—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है वह तो विकार है और विकार त्मेष्यते । नन्यात्माप्यात्मग्रब्दे-नामिधीयतेः नः "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २ । ४।१)। "यत्र नान्यत्पञ्यति" (छा० उ० ७।२४।१) इत्यादिश्रुतेः।

कथं तद्यात्मेत्राधस्तात्स आत्मे-त्यादिश्चदा आत्मानं प्रत्या-ययन्ति । नेष दोषः देहवति प्रत्यगा-

<sub>अनात्मबाधात्</sub> त्मनि भेद्त्रिषये सदात्मप्रत्यय प्रयुज्यमानः शब्दो

देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय-

माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि

प्रत्याययति । यथा सराजिकायां

दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज-

पताकातिव्यवहितेऽदृश्यमानेऽपि

राजन्येष राजा दृश्यत इति भवति

आत्मा माना नहीं जाता। यदि कहों कि आत्मा भी तो 'आत्मा' शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ''जहाँ कोई वाणी छौट आती है'' ''जहाँ कोई और नहीं देखता'' इत्यादि श्रुतिसे [ उसका अवाच्यत्व और अदृश्यत्व सिद्ध होता है ]।

गंका—तो फिर "आत्मा ही नीचे हैं" "वह आत्मा है" इत्यादि शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति कराते हैं ?

समाधान-यह कोई दोष नही है । भेदके विषयभूत देहधारी प्रत्यगात्मामे प्रयोग किया (आत्मा'—यह ] शब्द, देहादि-का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है उसे-यद्यपि वह मि्दयवृत्तिसे किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो भी--- | लक्षणासे | उसकी प्रतीति करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके सहित दिखायां देतो हुई सेनामें छत्र, ध्वजा और पताका आदिकी ओटमें राजाके दिखायीन देनेपर भी 'ये राजा दिखायी देते हैं' ऐसा प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर कि 'इनमें राजा कौन है ?' राजा शब्दप्रयोगस्तत्र कोऽसौ राजेति राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने-तरप्रत्याख्यातेऽन्यसिन्नदृश्यमा-नेऽपि राजिन राजप्रतीतिभैवे-चद्रत् ।

तसात्सोऽहं मन्त्रवित्कर्मविदेवासि कर्मकार्यं च सर्वं विकार
इति विकारज्ञ एवासि नात्मविचात्मप्रकृतिस्वरूपज्ञ इत्यर्थः।
अत एवोक्तम् "आचार्यवान्पुरुषो वेद" (छा० उ० ६।
१४।२) इति। "यतो वाचो
निवर्तन्ते" (तै० उ० २।४।
१) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च।

श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव हि यसान्मे मम भगवद्दशेम्यो युष्मत्सदशेम्यस्तरत्यतिक्रामित शोकं मनस्तापमकृतार्थबुद्धिता-मात्मिविदित्यतः सोऽहमनात्म-विस्ताद्धेभगवः शोचाम्यकृतार्थ-

कहलानेवाले विशेष व्यक्तिका निरूपण करनेपर अन्य दश्यमान पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे भिन्न राजाके साक्षात् दिखलायी न देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका बाध करके आत्माकी प्रतीति होती है ]।

अतः [नारदजी कहते है—]
वह मै मन्त्रवेत्ता अर्थात् कर्मवेता
ही हूँ, कर्मका कार्य ही सारा
विकार है; अतः मै विकारज्ञ ही
हूँ—आत्मज्ञ अर्थात् आत्मारूप
प्रकृति (कारण) के स्वरूपको
जाननेवाला नहीं हूँ । इसीसे कहा
है कि "आचार्यवान् पुरुष
[आत्माको ] जानता है" और यही
बात "जहाँसे वाणी लौट आती
है" इत्यादि श्रुतियोंसे भी प्रमाणित
होती है ।

क्योंकि मैंने आय-जैसोसे सुना है—मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि 'आत्मवेत्ता शोक—मानसिक ताप अर्थात् अकृतार्थताबुद्धिको तर जाता है—पार कर हेता है' और हे भगवन् ! मैं अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक करता हूँ अर्थात् अकृतार्थ- बुद्धचा संतप्ये सर्वदा तं मा मां शोकसागरस्य पारमन्तं भगवां-स्तारयत्वात्मज्ञानोडुपेन कृतार्थ-बुद्धिमापादयत्वभयं गमयत्वि-त्यर्थः।

तमेत्रमुक्तत्रन्तं होवाच यद्वै
किञ्चैतद्घ्यगीष्ठा अधीतवानसि,
अघ्ययनेन तद्रथज्ञानम्रुपलक्ष्यते,
ज्ञानवानसीत्येतन्नामैनैतत् ।
''वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्''( छा० उ०६।१।४)
इति श्रुतेः ॥३॥

बुद्धिसे सर्वदा सन्तप्त रहता हूँ। उस मुझको हे भगवन् ! आत्मज्ञान-रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके पार—परे पहुँचा दो—मुझे कृतार्थबुद्धि प्राप्त करा दो अर्थात् अभयको प्राप्त करा दो।

इस प्रकार कहते हुए उन (नारदजी) से सनत्कुमारजीने कहा—'तुमने यह जो कुछ अध्ययन किया है—अध्ययनसे उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित होता है—[अतः तात्पर्य यह है कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह सब नाम ही है; क्योंकि "विकार वाणीपर अवलम्बत केवल नाममात्र है" ऐसी श्रुति है'॥३॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वण-श्रवुर्थे इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्रयो राशिर्दैवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवै-तन्नामोपारस्वेति ॥ ४ ॥

ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आथर्वण वेद, पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, भूतिवद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या---ये सब भी नाम ही हैं। तम नामकी उपासना करो ॥ ४॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि नामैवैतत् । नामोपास्ख ब्रह्मेति ब्रह्मबुद्ध्या । यथा प्रतिमां | है उसी प्रकार तुम नामकी 'यह

ऋग्वेद नाम ही है, तथा यज़र्वेद इत्यादि ये सब भी नाम ही हैं। अतः जिस प्रकार विष्णु-बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते ब्रह्म है' ऐसी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना

विष्णुबुद्धचोपास्ते तद्वत् ॥ ४ ॥ करो ॥ ४ ॥

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ५ ॥

वह जो कि नामकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है. जो कि नामकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद---] 'भगवन् ! क्या नामसे भी अधिक कुछ है ?' [ सनत्कुमार--] 'नामसे भी अधिक है। ' नारद- 'तो भगवन् ! मुझे वही बतलावें ॥ ५॥

यत्फलं भवति तच्छृणु—या- मिलता है वह सुनो—जहाँतक

स यस्तु नाम ब्रह्मेत्युपास्ते तस्य | वह जो कि 'नाम ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे जो फल वनाम्रो गतं नाम्रो गोचरं तत्र तिसान्नामविषयेऽस्य यथाकाम-कामचरणं राज्ञ इव स्वविषये भवति । यो नाम ब्रह्मे-त्यपास्त इत्यपसंहारः । किमस्ति भगवो नाम्नो भूयोऽधिकतरं यद्-ब्रह्म**च्छचर्हमन्यदित्यभि**प्रायः सनत्क्रमार आह नाम्रो वाव भूयोऽस्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥५॥

नामकी गति अर्थात् नामका विपय होता है वहाँतक उस विषयमें इसका कामचार---स्वेच्छाचरण हो जाता है, जैसा कि राजाके अपने विषय (अधिकृत देश ) में, जो 'नाम ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है-यह उपसंहार है। [ नारद---] 'भगवन् ! क्या नामसे बढकर भी कुछ है <sup>2</sup> अर्थात् जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई और वस्त भी है-ऐसा इसका अभिप्राय है " सनःक्रमारने कहा-'नामसे बढकर भी है ही।' इस प्रकार कहे जानेपर नारदने कहा-- 'यदि है तो भगवन् मुझे वही बतलावें 11 ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



# हितीय खण्ड

-2000 B. W. C.C.

### नामकी अपेक्षा वाक्की महत्ता

वाग्वाव नाम्नो भ्यसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयित यजुर्वेद् सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्रय राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सन्पर्वेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवा श्व मनुष्या श्व पशू श्व वया सि च तृणवनस्पती श्वापदान्याकी टपतङ्गपिपी छिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृद्यज्ञं चाहृद्यज्ञं च यद्वे वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृद्यज्ञो नाहृद्यज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयित वाचमुपास्त्वेति ॥ १॥

वाक् ही नामसे बढ़कर है; वाक् ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण वेद, पश्चम वेद इतिहास-पुराण, वेदोके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, संगीतशास्त्र, धुलोक. पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद (हिस्र जन्तु), कीट-पतंग, पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [उसे वाक् ही विज्ञापित करती है]। यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ

और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है; अतः तुम वाक्की उपासना करो ॥ १॥

वाग्वाव । वागितीन्द्रियं जिह्वा-। मूलादिष्यष्टसु स्थानेषु स्थितं वर्णानामभिव्यञ्जकम् । वर्णाश्च नामेति नाम्नो वाग्भ्यसीत्यु-च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्टं लोके यथा पुत्रात्पिता तद्वत् । कथं च वाङ्नाम्नो भूयसी ? इत्याह—वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप-यत्ययमृग्वेद इति । तथा यजुर्वे-द्मित्यादि समानम् । हृदयज्ञं हृदयप्रियम् । तद्विपरीतमहृदय-ज्ञम् । यद्यदि वाङ्नाभविष्यद्ध-र्मादि न व्यज्ञापयिष्यद्वागभावे-ऽष्ययनाभावोऽष्ययनाभावे तदर्थ-श्रवणाभावस्तच्छ्रवणाभावे धर्मादि

'वाग्वाव'—वाक् यह जिह्वामूल आदि अाठ स्थानों में स्थित वर्णी-को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय है। वर्ण ही नाम है, इसीसे यह कहा जाता है कि नामसे वाक् उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्रसे पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार लोकमें कार्यसे ही कारणकी उत्कृष्टता देखी जाती है।

नामकी अपेक्षा वाक् क्यो उत्कृष्ट है सो बतलाते है—वाक् ही ऋग्वेदको 'यह ऋग्वेद है' इस प्रकार विज्ञापित करती है। इसी प्रकार यजुर्वेद इत्यादिको भी—ये सब पूर्ववत् समझने चाहिये । तथा हृदयज्ञ—हृदयको प्रिय और उससे विपरीत अहृदयज्ञको भी [ वाक् हो विज्ञापित करती है ]। यदि वाक् न होती तो धर्मादि विज्ञापित न होते । वाक्के अभावमें अध्ययनका अध्ययनके अभाव हो जाता, अभावमे उसके अर्थश्रवणका अभाव होता और उसके श्रवणके अभावमें धर्मादिका

<sup>#</sup> आदि शब्दसे यहाँ वक्षःस्थल, कण्ठ, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, नासिका और ताल इन सात स्थानोका प्रहण होता है।

न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञातमभविष्यदित्यर्थः । तसाद्वागेवैतच्छब्दोचारणेन सर्वं विज्ञापयत्यतो भूयसी वाङ्नास्नस्तसाद्वाचं ब्रह्मेत्युपास्ख्न ॥ १ ॥

होता अर्थात् धर्मादि विज्ञात न होते । अतः रान्दोचारणके द्वारा वाक् ही इन सबको विज्ञापित करती है । अतः वाक् नामसे उत्कृष्ट है, अतः तुम वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करो ॥ १ ॥

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब-वीत्विति ॥ २ ॥

वह जो वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गित है वहाँतक स्वेन्छागित हो जाती है, जो कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'वाणीसे भी बढ़कर है ही' [नारद—] 'भगवन्! वह मुझे बतलाइये'॥ २॥ समानमन्यत्॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥



## हृतीय खण्ड

### वाक्की अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता

मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वौ वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये-त्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्रा श्र्थ पशू श्रे-च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपारस्वेति॥१॥

मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्टीमें आ जाते है उसी प्रकार वाक् और नामका मनमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ' तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 'काम करूँ' तभी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और पशुओकी इच्छा करूँ' तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है कि 'इस लोक और परलोककी कामना करूँ' तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म हैं; तुम मनकी उपासना करों।। १।।

मनो मनस्यनिविशिष्टमन्तः-करणं वाचो भूयः । तद्धि मन-स्यनव्यापारवद्वाचं वक्तव्ये प्रेर-यति । तेन वाङ्मनस्यन्तर्भवति। यच्च यसिन्नन्तर्भवति तत्तस्य मन—मननशक्तिविशिष्ट अन्तः-करण वाणीसे उत्कृष्ट है। वह मननव्यापारयुक्त मन ही वाणीको वक्तव्य विषयमें प्रेरित करता है। अतः वाक् मनके अन्तर्गत है, और जो जिसके अन्तर्गत होता है, व्यापकत्वात्ततो भूयो भवति।
यथा वै लोके हे वामलके
फले हे वा कोले बदरफले हौ
वाक्षौ बिभीतकफले मुष्टिरनुभवति मुष्टिस्ते फले व्यामोति
मुष्टौ हि ते अन्तर्भवतः। एवं
वाचं च नाम चामलकादिवनमनोऽनुभवति।

स यदा पुरुषो यसिन्काले
मनसान्तःकरणेन मनस्यति
मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम् १
मन्त्रानधीयीयोचारयेयमित्येवं
विवक्षां कृत्वाथाधीते तथा
कर्माण कुर्वीयेति चिकीषीबुद्धिं
कृत्वाथ कुरुते पुत्रांश्च पश्चंश्चेच्छेयेति प्राप्तीच्छां कृत्वा तत्त्राप्रयुपायानुष्टानेनाथेच्छते पुत्रादीन्त्राभोतीत्यर्थः । तथेमं च
लोकमम्रं चोपायेनेच्छेयेति

उसकी अपेक्षा वह न्यापक होनेके कारण, बड़ा होता है। लोकमें जिस प्रकार दो आँवलों, दो कोलो—बेरो अथवा दो अक्षों—बहेड़ेके फलोंको मुट्ठी अनुभव करती है—उन फलोंको मुट्ठी ज्याप्त कर लेती है अर्थात् वे मुट्ठीके अन्तर्गत हो जाते है, उसी प्रकार उन आँवले आदिके समान वाणी और नाम—इन दोनोंको मन अनुभव करता है।

वह (यह) पुरुष जब--जिस समय मन-अन्तः करणसे मनस्यन-विवक्षाबुद्धि करता है, किस प्रकार विवक्षाबुद्धि करता है ?--- 'मै मन्त्रपाठ--- उचारण करूँ;' इस प्रकार बोलनेका विचार करके वह पाठ करता है: 'मैं कर्म करूँ' ऐसी चिकीषींबुद्धि करके कर्म करता है: तथा 'मैं पुत्र और पशुओंकी इच्छा करता हूँ' इस प्रकार उनकी प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी इच्छा करता है अर्थात् उन पुत्रादिको प्राप्त कर छेता है। इसी प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक-को उपायद्वारा प्राप्त करना ी

तत्त्राप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते प्रामोति ।

मनो ह्यात्मात्मनः कर्तृत्वं भोकृत्वं च सित मनिस नान्य-थेति मनो ह्यात्मेत्युच्यते । मनो हि लोकः सत्येव हि मनिस लोको भवति तत्प्राप्त्युपायानु-ष्टानं चेति मनो हि लोको यसा-त्तसान्मनो हि ब्रह्म । यत एवं तसान्मन उपारस्वेति ॥ १॥ चाहता हूँ' ऐसे संकल्पपूर्वक उनकी प्राप्तिके उपायद्वारा उन्हें चाहता अर्थात् प्राप्त कर छेता है।

मन ही आत्मा है; क्योंकि मनके रहनेपर ही आत्माका कर्तृत्व-भोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा नही; इसीसे 'मन ही आत्मा है' ऐसा कहा जाता है। मन ही छोक है; क्योंकि मनके रहनेपर ही छोक और उसकी प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान होता है। इस प्रकार क्योंकि मन ही छोक है इसिल्ये मन ही ब्रह्म है। क्योंकि ऐसा है इसिल्ये मनकी उपासना करो।।१॥

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँतक मनकी गित है वहाँतक स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?' [सनत्कुमार—] 'मनसे बढ़कर भी है ही।' [नारद—] 'भगवन् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें'॥ २॥

स यो मन इत्यादि स- 'स यो मनः' इत्यादि मन्त्रका मानम् ॥२॥ अर्थ पूर्ववत् है ॥२॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

# चतुर्थ खण्ड

### मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

सङ्कल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष सकल्प करता है तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीकों प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप हो जाते है और मन्त्रोंमें कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १॥

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान् । सङ्करपोऽपि मनस्यनवदन्तःकर-णवृत्तिः, कर्तव्याकर्तव्यविषयवि-भागेन समर्थनम् । विभागेन हि समर्थिते विषये चिकीषीबुद्धिर्म-नस्यनं भवति । कथम् ? यदा वै सङ्कल्पयते कर्तव्यादिविषया-न्विभजत इदं कर्तुं युक्तमिति। अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये-त्यादि । अथानन्तरं वाचमीरयति

संकल्प ही मनसे बढ़कर है। मनस्यनके समान संकल्प भी अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य विषयोंका विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है। इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक समर्थन होनेपर ही चिकीषीबुद्धि यानी मनस्यन होता है । सो किस प्रकार 2-जिस समय पुरुष सङ्कल्प करता है अर्थात् 'यह करना चाहिये' इस प्रकार कर्त्तव्यादि विषयोका विभाग करता है तभी वह सोचता है भी मन्त्रोंका पाठ करूँ इत्यादि । इसके पश्चात् वह मन्त्रादिका उचारण करनेमे

मन्त्राद्यचारणे । तां च वाचम्र नाम्नि नामोचारणनिमित्तं विवक्षां कृत्वेरयति नाम्नि नामसा-मान्ये मन्त्राः शब्दविशेषाः सन्त एकं भवन्त्यन्तर्भवन्तीत्यर्थः । सामान्ये हि विशेषोऽन्तर्भवति ।

मन्त्रेष कर्माण्येकं भवन्ति। कर्माणि मन्त्रप्रकाशितानि क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कर्म। यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन लब्ध-सत्कर्भ ब्राह्मणेनेदं **सत्ताकं** कर्तव्यम्समै फलायेति विधीयते। कर्मणां याप्यत्पत्तिक्रीक्षणेषु दृश्यते सापि मन्त्रेषु लब्ध-सत्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीकर-णम् । न हि मन्त्राप्रकाशितं कर्म किञ्चिद्बाह्यणे उत्पन्नं इश्यते । त्रयीविहतं

वाणीको प्रेरित करता है। और उस वाणीको नाममे अर्थात् नामोचारणनिमित्तक विवक्षा करके नाममें प्रेरित करता है तथा नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो शब्दविशेष ही है, एक होते हैं अर्थात् उसके अन्तर्भूत होते हैं; क्योंक सामान्यमें विशेषका अन्त-भीव होता है।

मन्त्रोंमे कर्म एकरूप हो जाते हैं। मन्त्रोसे प्रकाशित कर्म ही किये जाते हैं. मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है। यिद कहो कि कर्मोका विधान तो ब्राह्मणभागमे भी है. फिर ऐसा कैसे माना जा सकता है कि कमी हो है **मन्त्र**प्रकाशित तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिस सत्कर्मको मन्त्रोंके प्रकाशित करने-से सत्ता प्राप्त हुई है ब्राह्मणोंने उसीका 'इसे अमुक फलके लिये करना चाहिये' इस प्रकार विधान किया है। इसके सिवा ब्राह्मणोंमें जो कमोंकी उत्पत्ति देखी जाती है वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए कर्मोका ही स्पष्टीकरण है: मन्त्रोंसे अप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण-भागमें उत्पन्न हुआ नही देखा प्रसिद्धं लोके । त्रयीशब्दश्र ऋग्यज्ञःसामसमाख्या। "मन्त्रेषु कर्माण कत्रयो यान्यपश्यन्" (मु० उ०१।२।१) इति चाथर्वणे । तस्माद्धक्तं मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्तीति ॥१॥

जाता । लोकमे यह बात प्रसिद्ध ही है कि 'कर्म त्रयीविहित है' और 'त्रयी' शब्द ऋक्-यजुः-सामका ही नाम है । ''विद्वानोंने जिन कर्मोंको मन्त्रोंमें देखा" ऐसा आधर्वणो-पनिषद्में कहा भी है । अतः यह कहना कि 'मन्त्रोमें सब कर्म एकरूप हो जाते हैं' ठीक ही है। १।

तानि ह वा एतानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पातमकानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समक्कृपतां द्यावापृथिवी
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च
तेषा सङ्क्कृप्त्यै वर्ष सङ्कल्पते वर्षस्य सङ्क्कृप्त्या अन्न स्
सङ्कल्पतेऽन्नस्य सङ्क्कृप्त्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणाना स्
सङ्कृप्त्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्राणा सङ्कल्पन्ते प्राणाना सङ्कल्पन्ते कर्मणा सङ्कल्पन्ते सन्त्राणा सङ्कल्पने कर्मणि सङ्कल्पने कर्मणा सङ्कल्पने लोकः सङ्कल्पते लोकस्य
सङ्क्कृप्त्यै सर्व सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपास्स्वेति ॥ २ ॥

वे ये (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। बुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है। वायु और आकाशने संकल्प किया है, जल और तेजने संकल्प किया। उनके संकल्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [अर्थात् उन बुलोकादिके संकल्पसे वृष्टि होती है], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मों के संकल्पके लिये लोक (फल) समर्थ होता है और लोकों के संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं। वह (ऐसा) यह संकल्प हैं: तुम संकल्पकी उपासना करों ॥ २॥

तानि इ वा एतानि मन-सङ्करपैकायनानि आदीनि सङ्कलप एकोऽयनं गमनं प्रलयो येषां तानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पात्मकान्युत्पत्तौ सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि स्थितौ । समऋपतां सङ्करपं कृतवत्याविव हि द्यौश्र पृथिवी च द्यावापृथिवी द्यावा-पृथिच्यौ निश्चले लक्ष्येते । तथा समकल्पेतां वायुश्चाकाशं चैता-वपि सङ्कल्पं कृतवन्ताविव । तेजश्च समकल्पन्तापश्च स्वेन रूपेण निश्वलानि लक्ष्यन्ते यतः ।

तेषां द्यात्राष्ट्रियिव्यादीनां सङ्क्रुप्त्ये सङ्कल्पनिमित्तं वर्षे सङ्कन्
ल्पते समर्थीभवति । तथा वर्षस्य
सङ्क्रुप्त्ये सङ्कल्पनिमित्तमन्नं
सङ्कल्पते । वृष्टेर्द्यनं भवत्यनस्य
सङ्क्रुप्त्ये प्राणाः सङ्कल्पन्ते ।

वे ये मन आदि संकल्पैकायन है—संकल्प ही है एक अयन—
गमन अर्थात् प्रलयस्थान जिनका ऐसे संकल्पैकायन हैं। वे उत्पत्तिके समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके समय संकल्पमे प्रतिष्ठित है। चुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है, क्योंकि ये चावापृथिवी—चौ और पृथिवी निश्चल दिखायी देते है। तथा वायु और आकाश इन दोनोंने भी मानो सङ्कल्प किया है। इसी प्रकार जल और तेजने भी संकल्प किया है, क्योंकि ये भी अपने स्वरूपसे निश्चल दिखायी देते है।

उन बुलोक और पृथिवी आदिकी संक्लृप्ति यानी संकल्पके लिये वर्षी संकल्पित होती अर्थात् समर्थ होती है । तथा वर्षाकी संक्लृप्ति— संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न होता है, अन्नकी संक्लृप्तिके लिये प्राण समर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण अन्नमय अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्टम्भकाः। "अन्नंदाम" ( चृ० उ० २। २।१) इति हि श्रुतिः।

तेषां सङ्क्रप्त्ये मन्त्राः सङ्कल्पन्ते । प्राणवान हि मन्त्रा-नधीते नाबलः । मन्त्राणां हि सङ्क्रप्त्ये कर्माण्यग्निहोत्रादीनि सङ्कल्पन्तेऽनुष्ठीयमानानि मन्त्र-समर्थीभवन्ति प्रकाशितानि फलाय । ततो लोकः सङ्करपते कर्मकर्तृसमवायितया ममधीमवतीत्यर्थः । लोकस्य सङ्कुप्त्ये सर्वं जगत्सङ्करपते स्वरूपावैकल्याय । एतद्वीदं सर्व जगद्यत्फलावसानं तत्सर्वे सङ्क-ल्पमूलम् । अतो विशिष्टः स एव सङ्करपः । अतः संकल्पग्रपा-स्स्वेत्युक्त्वा फलमाह तदुपास-कस्य | 1 २ | 1

हैं और अनने ही आश्रय रहनेवाले हैं। श्रुति कहती है ''[ प्राणरूप शिशुके लिये ] अन डोरी है"।

उन प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते है. क्योंकि प्राणवान (बलवान ) ही मन्त्रोंको पढ सकता है, बल्हीन नहीं। मन्त्रोके संकल्पके लिये अग्रहोत्र आदि कर्म समर्थ होते है. क्योंकि मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्टान किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ होते है। उनसे लोक अर्थात फल संक्रप्त होता है, अर्थात् कर्म और कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता है। लोक (फल) के संकल्पके लिये सम्पूर्ण जगत अपने खरूपकी अविकलतामें समर्थ होता है। इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा जगत् है वह सब-का-सब संकल्प-मूलक ही है। अतः वह संकल्प ही विशिष्ट है, इसिल्ये तुम संकल्प-की उपासना करो। ऐसा कहकर सनत्क्रमारजी उसके उपासकके छिये फल बतलाते हैं-11 २ ॥

स यः सङ्कल्पं ब्रह्मत्युपास्ते कृष्तान् वै स लोका-न्ध्रुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽन्यथमानानन्यथमा-नोऽभिसिध्यति । यावत्सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकाम-चारो भवति यः सङ्कल्पं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवः सङ्कल्पाद्भ्य इति सङ्कल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग-वान् ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [ निधाताके ] रचे हुए ध्रुवलोकोको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक संकल्पकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद— ] 'भगवन् ! क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुल है ?' [ सनत्कुमार—] 'संकल्पसे बढ़कर भी है हो ।' [ नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ ३॥

स यः सङ्कर्षं ब्रह्मेति ब्रह्मबुद्धचोपास्ते क्लृप्तान् वै धात्रास्येमे लोकाः फलमिति क्लृप्तान्
समर्थितान् सङ्किष्पतान्स विद्वान्ध्रुवान् नित्यानत्यन्ताध्रुवापेक्षया ध्रुवश्र स्वयम् । लोकिनो
बध्रुवत्वे लोके ध्रुवक्लिप्तिर्व्यर्थेति
ध्रुवः सन् प्रतिष्ठितान्तुपकरणस-

वह जो कि संकल्पकी 'ब्रह्म' इस प्रकार अर्थात् ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करता है, क्रृहम— विधाताद्वारा 'इसे ये लोक यानी कल प्राप्त हो' इस प्रकार समर्थित—संकल्पित ध्रुव अर्थात् नित्य लोकोंको, जो अन्य अध्रुव लोकोंकी अपेक्षा ध्रुव है, ख्यं ध्रुव लोकोंकी अपेक्षा ध्रुव है, ख्यं ध्रुव होकर, क्योंकि लोकवान् मोक्ताके अध्रुव होनेपर लोकोमें ध्रुवताकी कल्पना करना व्यर्थ है, अतः ध्रुव होकर; प्रतिष्ठित अर्थात् सामग्री-

म्पन्नानित्यर्थः । पशुपुत्रादिभिः प्रतितिष्ठतीति दर्शनात्स्वयं च प्रति आत्मीयोपकरणसम्पन्नो-ऽच्यथमानानमित्रादित्रासरहिता-नव्यथमानश्च खयमभिसिध्यत्य-भित्रामोतीत्यर्थः । यावत्सङ्क-रुपस्य गतं सङ्करपगोचरस्तत्रास्य यथाकामचारो भवति आत्मनः सङ्कल्पस्य न तु सर्वेपां सङ्कल्प-स्येति । उत्तरफलविरोधात् यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्त इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥

सम्पन्न [लोकोंको], क्योकि वह पशु-पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा देखा गया है, खयं भी प्रतिष्ठित— अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर तथा अन्यथमान---रात्र भयसे रहित छोकोंको खयं भी अन्यथमान-व्यथित न होता हुआ 'अमिसिध्यति'—सब प्रकारसे प्राप्त करता है-ऐसा इसका तालर्य है। जहाँतक संकल्पकी गति है अर्थात संकल्पका विषय है वहाँतक इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जहाँतक उसके संकल्पकी गति होती है वहीतक, न कि सबके संकल्पकी गतितक, क्योकि ऐसा न माननेसे ] आगे बतलाये हुए फलोंसे तिरोध आवेगा। 'यः सङ्कर्पं ब्रह्मेत्युपास्ते' इत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

### पंचम खण्ड

### संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता

चित्तं वाव सङ्कल्पाद्भयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्करपयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

चित्त ही सङ्गल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान् होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात् वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है। नाममे मन्त्र एकरूप होते है और मन्त्रोमें कर्म ॥ १॥

चित्तं वाव सङ्कल्पाद्भृयः, चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है। चित्तं चेतियतृत्वं प्राप्तकालानु-रूपबोधवस्वमतीतानागतविषय-प्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं च तत् 🌡 सङ्कल्पादपि भूयः । कथम् ? , यदा वै प्राप्तं वस्त्वदमेवं प्राप्त-चेतयते तदादानाय वापोहाय वाथ सङ्करपयतेऽथ मनस्यतीत्यादि पूर्ववत् ॥१॥

चित्त यानी चैतयित्तव-प्राप्त कालके अनुरूप बोधयुक्त होना तथा भूत और भविष्यत् विषयोंके प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ होना-यह सङ्गलपकी अपेक्षा भी बढ़कर है। यह कैसे ?[सो बतलाते है--] जिस समय पुरुष प्राप्त हुई व<del>स्</del>तुको 'यह इस प्रकार-को वस्तु प्राप्त हुई है' इस प्रकार चेतित करता है तभी वह उसे ग्रहण करने अथवा त्यागनेके छिये संकल्प करता है। फिर मनस्यन करता है--इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ १ ॥

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यद्यं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम-चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविचित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रुषन्ते चित्त्र ह्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्त्वेति ॥ २ ॥

वे ये [संकल्पादि] एकमात्र चित्तरूप छ्यस्थानवाले, चित्तमय तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित है । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुइ भी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने छगते हैं कि 'यह तो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान् होता तो ऐसा अचित्त न होता ।' और यदि कोई अरुपइ होनेपर भी चित्तवान् हो तो उसीसे वे सब श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना करो ॥ २ ॥

तानि सङ्कल्पादीनि कर्मफलान्तानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते
प्रतिष्ठितानि चित्तिस्थितानीत्यपि
पूर्ववत् । किश्च चित्तस्थ माहातम्यम् । यसाचित्तं सङ्कल्पादिमूलं तसाद्यद्यपि बहुविद्वहुशास्त्रादिपरिज्ञानवानसन्नचित्तो

संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थान-वाले, चित्तमय—चित्तसे उत्पन्न होनेवाले और चित्तमें प्रतिष्ठित अर्थात् चित्तमें ही स्थित रहनेवाले हैं—इस प्रकार पूर्ववत् ही समझना चाहिये । इसके सिवा चित्तकी महिमा इस प्रकार है—क्योंकि चित्त संकल्पादिका मूल है इसल्यिये यदि कोई पुरुष बहुझ—बहुत-से शास्त्रादिका परिज्ञान रखनेवाला भवति प्राप्तादिचेतियत्तृत्वसामध्यविरहितो भवति तं निपुणा
लौकिका नायमस्ति विद्यमानोऽप्यसत्सम एवेत्येनमाहुः।

यचायं किश्चिच्छास्नादि वेद श्रुतवांस्तद्प्यस्य वृथेवेति कथ-यन्ति। कसात् १ यद्ययं विद्वान् स्यादित्थमेवमिचत्तो न स्यात्त-स्याद्यः श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्याहुरि-त्यर्थः। अथाल्पविद्यपि यदि चित्तवान्भवति तसा एतस्मै तदुक्तार्थग्रहणायैवोतापि ग्रुश्रूषन्ते श्रोतुमिच्छन्ति । तसाच चित्तं ह्येवेषां सङ्कल्पादीनामेकायनि-त्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥ होकर भो अचित्त अर्थात् प्राप्त विषयादिके यथार्थ खरूपको जानने-की सामर्थ्यपे रहित हो तो निपुण छौकिक पुरुष उसके विषयमें 'यह कुछ नहीं हैं — विद्यमान होते हुए भी असद्रूप ही हैं' ऐसा कहने छगते है।

वे यह भी कहते हैं कि 'इसने जो कुछ शास्त्रादि जाने अथवा सुने है वे भी इसके छिये व्यर्थ ही हैं। क्यो व्यर्थ है हैं—यदि यह विद्वान् होता तो ऐसा अचित्त (मृढ) न होता; अतः तात्पर्य यह है कि इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत ही है' ऐसा वे कहते है। और यदि अल्पवित् होनेपर भी वह चित्तवान् होता है तो उससे उसकी कही हुई बातको प्रहण करनेके छिये ही वे सुननेकी इच्छा करते हैं। अतः चित्त ही इन संकल्पादिका एकायन है इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये।। रे।।

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान् ध्रुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभि-सिध्यति । याविचत्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति

# यश्चित्तं ब्रह्मे त्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ता-द्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है अपने लिये । उपचित इए ध्रुवलोकों को खयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या चित्तसे बढ़कर भी कुछ है ?' [ सनत्कुमार-] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ ३ ॥

स चित्तोपासको ध्रुवानित्यादि जपचित ध्रुवलोकोंको वह चित्तो-चोक्तार्थम् ॥ ३ ॥

चित्तानुपचितान्बुद्धिमद्गुणैः चित्त अर्थात् बुद्धियुक्त गुणोसे पहले कहे दूरके समान है ॥३॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥



### क्रम स्वत

### चित्तकी अपेक्षा घ्यानका महत्त्व

ध्यानं वाव चित्ताद्भ्यो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायती-वान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौध्यीयन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माच इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्तुवन्ति ध्यानापादा ५शा इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना-पादा ५ शा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्वेति ॥ १ ॥

ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है । पृथिवी मानो ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानो घ्यान करता है, बुलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते है तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते है । अतः जो छोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके लामका ही अंश पाते है; किन्तु जो क्षुद्र होते हैं वे कल्रहप्रिय, चुगल्रखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते है। तथा जो सामर्थ्यवान् हैं वे भी ध्यानके लाभका ही अंश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो॥१॥

लम्बनेष्वचलो भिन्नजातीयैरनन्त-रितः प्रत्ययसन्तानः, एकाग्रतेति

ध्यानं वाव चित्ताद्भयः । ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। ध्यानं नाम शास्त्रोक्तदेवताद्या- देवता आदि शास्त्रोक्त आलम्बनमें विजातीय वृत्तियोंसे अविच्छिन एक ही वृत्तिके प्रवाहका नाम 'ध्यान' है, जिसे 'एकाप्रता' ऐसा यमाहुः । दृश्यते च ध्यानस्य माहात्म्यं फलतः, कथम् १ यथा योगी ध्यायिक्षश्रलो भवति ध्यान-फललाभे । एवं ध्यायतीव निश्रला दृश्यते पृथिवी ध्यायतीवान्तिरक्ष-मित्यादि समानमन्यत् । देवाश्र मनुष्याश्र देवमनुष्या मनुष्या एव वा देवसमा देवमनुष्याः श्रमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव-स्वरूपं न जहतीत्यर्थः ।

यसादेवं विशिष्टं ध्यानं तसाद्य इह लोके मनुष्याणामेव धनै-विद्यया गुणैर्वा महत्तां महत्त्वं प्राप्तुत्रन्ति धनादिमहत्त्वहेतुं लभन्त इत्यर्थः । ध्यानापादांशा इत्र ध्यानस्थापादनमापादो ध्यानफललाभ इत्येतत्,तस्यांशो-ऽत्रयवः कला काचिद्वचानफल-लाभकलावन्त इवैवेत्यर्थःः ते भी कहते हैं। फलसे भी ध्यानका माहात्म्य देखा ही जाता है। किस प्रकार ?—जिस प्रकार करता हुआ योगी ध्यानका फल प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है इसी प्रकार पृथिवी ध्यान करती हुई-सी निश्चल दिखलायी देती है, तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा जान पड़ता है-इत्यादि । शेष अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये। देव और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव-मनुष्य हैं। तात्पर्य यह है कि शमादि गुणोसे सम्पन्न पुरुष देव-भावका कभी त्याग नहीं करते।

क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट है, इसिल्ये मनुष्योंमें भी जो लोग इस लोकमें धन, विद्या अथवा गुणोंके कारण महत्ता—महत्त्व प्राप्त करते हैं अर्थात् महत्त्वके हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे ध्यानापादांशके समान हैं। ध्यानके आपादनका नाम है 'ध्यानापाद' अर्थात् ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके एक अंश —अवयव यानी कलासे युक्त होते हैं; ताल्पर्य यह है कि वे मानो ध्यानफलके आंशिक लामसे

भवन्ति । निश्वला इत्र लक्ष्यन्ते । न क्षुद्रा इत्र ।

अथ ये पुनरल्पाः क्षुद्राः
किञ्चिद्पि धनादिमहन्त्रैकदेशमन्नाप्तास्ते पूर्वोक्तविपरीताः
कलहिनः कलहशीलाः पिश्चनाः
परदोषोद्धासका उपवादिनः परदोषं सामीप्ययुक्तमेव वदितुं
शीलं येषां त उपवादिनश्च
भवन्ति।

अथ ये महत्त्वं प्राप्ता धनादिनिमित्तं तेऽन्यान् प्रति प्रभवन्तीति
प्रभवो विद्याचार्यराजेश्वरादयो
ध्यानापादांशा इवेत्याद्युक्तार्थम् ।
अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्त्वं
फलतोऽतो भूयश्वित्ताद्वतस्तदुपास्स्वेत्याद्युक्तार्थम् ॥ १ ॥

सम्पन्न होते हैं। तथा वे निश्चल-से दिखलायी देते है—क्षुद्र पुरुषोंके समान नहीं देखे जाते।

और जो अल्प—क्षुद्र अर्थात् धनादि महत्त्वके एक अंशको मी प्राप्त नहीं है वे उपपुक्त मनुष्योसे विपरीत कल्ही—कल्ह करनेवाले, पिशुन—दूसरोके दोषोको प्रकट करनेवाले और उपवादी—जिनका दूसरोके दोषोको उनके समीप ही कहनेका स्वभाव होता है—ऐसे होते है।

और जो लोग धनादिके कारण महत्त्वको प्राप्त हुए है तथा जो दूसरेके प्रति प्रभु होते है; प्रभु अर्थात् विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं वे मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त करनेवाले है—ऐसा [ध्यानापादांशका ] अर्थ पहले कहा जा चुका है । अतः फलसे भी ध्यानका महत्त्व प्रतीत होता है । इसल्ये यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम इसीकी उपासना करो—ऐसा पूर्ववत् अर्थ समझना चाहिये ॥१॥

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्यानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भय इति ध्यानाद्वाव भ्योऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, जहाँतक ध्यानकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'ध्यानसे भी उत्कृष्ट है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



### सन्तम खण्ड

### ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता

विज्ञानं वाव ध्यानाद्ध्यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विज्ञानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थिनितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्रय राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र-विद्याः सप्तेदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवा श्रश्च मनुष्या श्रश्च पर्पू श्रश्च वया सि च तृणवनस्पती ज्ञ्ज्ञापदान्याकी टपतङ्गिपिपी लिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हद्व-यज्ञं चाह्दयज्ञं चान्नं च रतं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनेव विज्ञानाति विज्ञानमुपास्वेति॥१॥

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझना है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वण वेद, वेदोमें पाँचवें वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देविवद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भूतिवद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड और शिल्पविद्या, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है। तुम विज्ञानकी उपासना करो।। १॥

विज्ञानं वाव ध्यानाद्धयः । विज्ञानं शास्त्रार्थविषयं ज्ञानं तस्य ध्यानकारणत्वाद्वचानाद्भ्य**र**त्वम्। कथं च तस्य भूयस्त्वमि-त्याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानात्ययमृग्वेद इति प्रमाण-तया यस्यार्थज्ञानं ध्यानकारणम्। तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्। किञ्च पश्चादींश्च धर्माधर्मी शास्त्र-सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः वादृष्टविषयं विज्ञानेनैव विजानातीत्यर्थः ध्यानाद्विज्ञानस्य तसाग्रक्तं भृयस्त्वम् । अतो विज्ञानम्र-पास्स्वेति ॥ १ ॥

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञान शास्त्रार्थविषयक कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके कारण ध्यानकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता है। उसकी श्रेष्ठता किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं— विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको 'यह ऋग्वेद हैं इस प्रकार प्रमाणरूपसे जानता है, जिसका ध्यानका कारण है। तथा यजुर्वेद इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये। यही नहीं, पशु आदिको, शास्त्रसिद्ध धर्म और अधर्म-को, लोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोद्वारा निर्णीत ग्रुम और अशुमको एवं सम्पूर्ण अदृष्ट विषयको भी वह विज्ञानसे ही जानता है-ऐसा इसका ताल्पर्य है। अतः ध्यानसे विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है। इसिछेये तुम विज्ञानकी उपासना करो ॥ १ ॥

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते-ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भ्य इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान् एवं ज्ञानवान् लोकोकी प्राप्ति होती है। जहाँतक विज्ञानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद--] 'भगवन्! क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है 2' [सनत्कुमार—] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है ही ।' [ नारद--] 'भगवान् मुझे वही बतलावें' ॥ २ ॥

शृणूपासनफलं विज्ञानवतो | विज्ञानं येषु लोकेषु तान्विज्ञान-वतो लोकाञ्ज्ञानवतश्राभिसि-तद्रद्धियंक्ताँ होकान प्रामोती-त्यर्थः । यावद्विज्ञानस्येत्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥

इस उपासनाका फल श्रवण करो-विज्ञानवान् अर्थात् जिन लोकोमे विज्ञान है उन्हे तथा ज्ञानवान लोकोको अभिसिद्ध-प्राप्त कर हेता है । **ध्यत्यभिप्रामोति । विज्ञानं शास्त्रा-** शास्त्रार्थविपयक तथा अन्य विषय-र्थविषयं ज्ञानमन्यविषयं नैपुण्यं सम्बन्धी निपुणताका नाम है, उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त छोकोंको प्राप्त कर छेता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 'यात्रदिज्ञानस्य गतम्' इत्यादि रोष वाक्यका अर्थ पूर्ववत् ं है ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



### अष्टम खण्ड

#### विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता

बलं वाव विज्ञानाङ्ग्योऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्
द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति
कर्ता भवति विज्ञाता भवति । बलेन वै पृथिवी तिष्ठति
बलेनान्तरिक्षं बलेन चौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या
बलेन पशवश्च वया सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्वेति ॥१॥

बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवानोंको भी एक बलवान् हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बलवान् होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर [अर्थात् उठनेवाला होनेपर] ही परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन (समीप गमन) करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने-वाला होता है, बोधवान् होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है। बलसे ही पृथिवी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, बलसे ही चुलोक, बलसे ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पग्रु, पक्षी, तृण, वनस्पित, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित है तथा बलसे ही लोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो।।१॥ बलं वात्र विज्ञानाद्भ्यः। बलमित्यन्नोपयोगजनितं मनसो
विज्ञेये प्रतिभानसामर्थ्यम् ।
अनशनात् "ऋगादीनि न वै मा
प्रतिभानित भोः" ( छा० उ०
६ । ७ । २ ) इति श्रुतेः । शरीरेऽपि तदेवोत्थानादिसामर्थ्य
यसाद्विज्ञानवतां शतमप्येकः
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा
हस्ती मन्तो मनुष्याणां शतं सम्रुदितमिष ।

यसादेवमन्नाद्युपयोगनिमित्तं बलं तसात्स पुरुषो यदा बली बलं तद्यान्भवत्यथोत्थातात्था-नस्य कर्तोत्तिष्ठंश्च गुरूणामाचार्यस्य च परिचरिता परिचरणस्य गुश्रूषायाः कर्ता भवति परिचर-न्नुपसत्ता तेषां समीपगोऽन्तरङ्गः प्रियो भवतीत्यर्थः। बल ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है। अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी विज्ञेय पदार्थके प्रतिमानकी शक्तिका नाम 'बल'है, क्योंकि अनशन करनेके कारण ''मगवन् ! मुझे ऋगादिका प्रतिमान नहीं होता'' ऐसी [ छठे अध्यायमे स्वेतकेतुका वाक्यरूप ] श्रुति है। शरीरमें भी वह बल ही उठने आदिका सामर्थ्य है, क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक ही बलवान् प्राणी इस प्रकार कम्पायमान कर देता है जैसे एकत्रित हुए सौ मनुष्योको एक मत्त हाथी।

क्योंकि अन्नादिके उपयोगके कारण होनेवाला बल ऐसा है इसलिये यह पुरुष जिस समय बली अर्थात् बलसे बलयुक्त होता है तो वह उत्थाता अर्थात् उत्थान करनेवाला होता है । उत्थान करनेवाला होकर वह गुरुजन और आचार्यका परिचारक—परिचर्या यानी ग्रुश्रूषा करनेवाला होता है । परिचर्या करनेपर उपसत्ति करनेवाला—उनके समीप पहुँचनेवाला—उनका अन्तरङ्ग अर्थात् प्रिय होता है ।

उपसीदंश्व सामीप्यं गच्छन्ने-काग्रतयाचार्यस्यान्यस्य चोप-देष्डुर्गुरोर्द्रष्टा भवति । ततस्तदु-क्तस्य श्रोता भवति । तत इदमे-भिरुक्तमेत्रमुपपद्यत इत्युपपिततो मन्ता भवति मन्वानश्र बोद्धा भवत्येवमेवेदमिति । तत एवं निश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्तानु-ष्ठाता भवति विज्ञातानुष्ठान-फलस्यानुभविता भवतीत्यर्थः । किश्व बलस्य माहात्म्यं बलेन है-ऐसा इसका ताल्पर्य है। इसके तिष्ठतीत्याद्य-पृथिवी ज्वर्थम् ॥ १ ॥

उपसन्न होने अर्थात् समीप जाने-पर वह एकाप्रभावसे आचार्य अथवा किसी अन्य उपदेश करनेवाले गरका दर्शन करनेवाला होता है। फिर वह उनके कथनको श्रवण करने-वाला होता है। तत्पश्चात् 'इनका यह कथन इस प्रकार उपपन्न है' इस प्रकार युक्तिपूर्वक मनन करने-वाला होता है। तथा मनन करनेपर 'यह बात ऐसी ही है' इस प्रकार उसे जाननेवाला होता है। फिर इस प्रकार निश्चय कर वह उनकी कही हुई बातका कर्ती-अनुष्ठान करनेवाला होता है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्टानके फलका अनुभव करनेवाला होता सित्रा बलकी महिमा इस प्रकार है— बल्से पृथिवी स्थित है— । इत्यादि शेष अर्थ सरल है ॥ १ ॥

स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भूय इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी, जहाँतक बलकी गति है, स्वेन्छागति हो जाती है, जो कि बलकी 'यह

जहाँतक बलकी गित है, स्वेन्छागित हो जाती है, जो कि बलकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'बलसे उत्कृष्ट भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें'॥ २॥



इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्यायेः ऽष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥



### नक्म खण्ह

बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता

अन्नं वाव बलाद्भयस्तरमाद्यपि दुशरात्रीनीश्ली-याचचु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता भवत्यथान्नस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु-पारस्वेति ॥ १ ॥

अन ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अनकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेत्राला होता है, बोद्धा होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है । तुम अन्नकी उपासना करो।।१।।

अनं वाव बलाद्भ्यः, बलहे-तुत्वात् । कथमन्नस्य बलहेतुत्वम् १ अन्न बलका कारण किस प्रकार इत्युच्यते — यसाद्धलकारणमञ्ज तसाद्यपि कश्चिद्दशरात्रीर्ना-श्रीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्तस्य बलस्य हान्या म्रियते न चेनिम्र-

अन ही बलसे उत्कृष्ट है, क्योंकि यह बलका कारण है। है ? सो बतलाते हैं—क्योंकि अन बलका कारण है इसलिये यदि कोई पुरुष दश राततक भोजन न करे तो वह अनके उपयोगसे होनेवाले बलके क्षाण हो जानेके कारण मर जाता है; और यदि न यते यद्यु ह जीवेत् । दृश्यन्ते हि मासमप्यनश्चन्तो जीवन्तोऽथवा । स जीवन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि तत एवाश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं सर्व भवति ।

अथ यदा बहून्यहान्यनिशतो द्रशंनादिक्रियाखसमर्थः सन्नन-आगमनमायोऽन्नस्य स्याग्री प्राप्तिरित्यर्थः सा यस्य विद्यते सोऽन्नस्यायी । 'आयै' इत्येतद्वर्ण- ' **च्यत्यये**न अथानसाया इत्यपि पाठ एवमेवार्थः । द्रष्टे-त्यादिकार्यश्रवणात् । दृश्यते ह्यन्रोपयोगे दर्शनादिसामध्ये न तदप्राप्तावतोऽन्नप्रपास्स्वेति ॥१॥

मरे—जीवित रह जाय, क्योंिक महीनेभर न खानेवाले भी जीवित रहते देखे जाते हैं, तो [ऐसी अवस्थामें] जीवित रहनेपर वह गुरुका भी दर्शन न करनेवाला हो जाता है तथा उनसे अवण करनेवाला भी नहीं रहता—हत्यादि सब बात पहलेसे विपरीत हो जाती है।

फिर जब बहुत दिन भोजन न करनेपर दर्शनादि क्रियाओमें असमर्थ रहनेपर अन्नका आयी-आगमनका नाम 'आय' है, अर्थात 'अन्नकी प्राप्ति' वह जिसे होती है उसे 'अन्नका आयी' कहते हैं। श्रतिमें जो 'आयै' ऐसा पाठ है वह 'आयी' का वर्णव्यत्यय करके हैं तथा 'अन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इसी अर्थमें समझना चाहिये, क्योंकि श्रति द्रष्टा-श्रोता आदि कार्यका प्रतिपादन करती है। उपयोग करनेपर ही दर्शनादिकी शक्ति देखी जाती है---उसकी अप्राप्ति होनेपर नहीं । अतः तम अन्नकी उपासना करो ॥ १ ॥

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्पान-वतोऽभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भय इत्यन्ना-द्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि अन्नकी 'यह श्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान् और पानवान् लोकोकी प्राप्ति होती है। जहाँतक अनकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म हैं' ऐसी उपासना करता है । [ नारद— ] 'भगवन् ! क्या अन्नसे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही।' [ नारद-] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ २ ॥

स लोकान्पानवतः प्रभूतोदकां- वह अन्नज्ञान्—अधिक अन्नज्ञाले श्रान्नपानयोर्नित्यसम्बन्धालोका- और पानवान्—बहुत जलवाले श्रान्नपानयोर्नित्यसम्बन्धास्त्रोका- लोकोंको, क्योकि अन और जलका नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है। 11711

फलं चात्रवतः प्रभूतानान्वै । [ उसे प्राप्त होनेवाला ] फल---शेष पूर्ववत् है ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



# दशम खण्ड

#### अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व

आपो वावान्नाद्भयस्यस्तस्माचदा सुवृष्टिर्न भवति व्याघीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्चौर्यत्पर्वता यद्वेमनुष्या यत्परावश्च वया ६ च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता अप उपारस्वेति ॥ १ ॥

जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुवृष्टि नहीं होती ता प्राण [ इसिलिये ] दुःखी हो जाते है कि अन्न थोड़ा होगा। और जब सुबृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो पृथिवी है मूर्तिमान् जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो बुलोक, जो पर्वत, जो देश-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तुण, वनस्पति, स्वापद और कीट-पतंग-पिपांलिकापर्यन्त प्राणी है वे भी मूर्तिमान् जल ही हैं। अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥

आपो वावान्नाद्भूयस्योऽन-कारणत्वात् । यसादेवं तसाद्यदा यसिन्काले सुदृष्टिः सस्यहिता

अनका कारण होनेसे जल ही अनकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिये जिस समय स्रवृष्टि-अन्नके लिये हितावह शोमना बृष्टिन भवति तदा सन्दर वृष्टि नहीं होती उस समय व्याधीयन्ते प्राणा भवन्ति । किन्निमित्तम् ? इत्याह - किसि छिये दुःखी होते है ? सो श्रुति अन्नमस्मिन् संवन्सरे नः कनीयो- वतलाती है-इस वर्ष हमारे लिये ऽल्पतरं भविष्यतीति ।

अथ पुनर्यदा सुवृष्टिर्भवति तदानन्दिनः सुखिनो हृष्टाः प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यन्नं बहु प्रभृतं भविष्यतीति । अप्सम्भव-त्वान्मृतस्यानस्याप एवेसा मृती मृतभेदाकारपरिणता इति मृती येयं पृथिवी यदन्तरिक्ष-मित्यादि, आप एवेमा मुर्ता अतोऽप उपास्स्वेति ॥ १ ॥

दुःखिनो प्राण व्यथित—दुःखी होते है। , थोड़ा अन होगा—इसिलिये।

> और फिर जिस समय सुवृष्टि होती है उस समय प्राण अर्थात् प्राणी सुखी-हिषत होते है कि [इस बार ] बहुत-सा यानी खूब अन होगा। क्योंकि मूर्त्त अन-जलसे उत्पन्न हुआ है इसलिये यह मूर्त अर्थात् मूर्तिमान् भेदके आकारमें परिणत हो जानेके कारण जो मूर्त्तिमती है वह यह पृथिवी और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान् जल ही है। अतः तुम उपासना करो ॥ १ ॥

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा ५-स्तृप्तिमान् भवति यावद्पां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्ञ्यो भूय इत्य-द्भचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान् होता है। जहाँतक जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी ४६---२

'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद---] 'भगवन ! क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'जलसे श्रेष्ठ भी है ही।' [ नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ २ ॥

आमोति सर्वान्कामान्काम्यान्मू-र्तिमतो विषयानित्यर्थः । अप्सं-भवत्वाच्च तृप्तेरम्बूपासनान्त्रि-मांश्र भवति। समानमन्यत् ॥२॥ होता है। शेष सब पूर्ववत् है ॥२॥

फलं स योऽपो ब्रह्मेरयुपास्त । [ इस उपासनाका ] फल-वह जो कि 'जल ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है सम्पूर्ण कामनाओको-काम्य वस्तुओको अर्थात् मूर्तिमान् विषयोंको प्राप्त कर लेता है। तथा तृप्ति भो जलजनित होनेके कारण जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १०॥



# एकाइश खण्ड

#### जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता

तेजो वावाद्भयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाश-मभितपति तदाहुर्निशोचित नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाथापः सृजते तदेतदूर्ध्वी-भिश्र तिरश्रीभिश्र विद्युद्धिराहादाश्ररन्ति तस्मादाहुविद्यो-तते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्श-यित्वाथापः सृजते तेज उपारस्वेति ॥ १ ॥

तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस समय वायुको निश्चल कर आकाशको सब औरसे तप्त करता है उस समय लोग कहते है---'गर्मी हो रही है, बडा ताप है, वर्षी होगी।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उन्हत हुआ दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ऊर्घ्वगामी और तिर्यग्गामी विद्यत्के सिहत गड़गड़ाहटका शब्द फैला देता है। इसीसे लोग कहते हैं— 'त्रिजली चमकती है, बादल गर्जता है, वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है। अतः तेजकी उपासना करो ॥ १॥

तेजो वावाद्भचो भूयः, तेज-णत्वम् ? इत्याह-यसादब्योनि-स्तेजस्तसात्तद्वा एतत्तेजो वायुमा- । जलका कारण है इसलिये वह यह

तेज ही जलको अपेक्षा उत्कृष्टतर सोऽप्कारणत्वात् । कथमप्कार- है, क्योंकि तेज जलका कारण है। वह जलका कारण किस प्रकार है, सो बतलाते हैं--क्योंकि तेज गृह्यावष्टभ्य स्वात्मना निश्वली-वायुमाकाशमभितपत्या-काशमभिव्याप्तत्रत्तपति यदा निशोचति तदाहुर्लीकिका सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति देहानतो वर्षिष्यति वा इति। प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युद्यतं कार्य मविष्यतीति तेज विज्ञानम् एव तत्पूर्वमात्मानमुद्भूतं दर्शयित्वा-थानन्तरमपः सृजतेऽतोऽप्स्रष्टृत्वा-द्भयोऽद्भचस्तेजः ।

किश्चान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन-यित्तुरूपेण वर्षहेतुर्भवति । कथम् ? ऊर्ध्वाभिश्रोर्ध्वगाभिर्विद्यद्विस्ति-रश्रीमिश्र तिर्यग्गतामिश्र हादाः स्तनयनशब्दाश्चरन्ति तसात्तदर्शनादाहुलौंकिका विद्यो-

तेज जिस समय वायुको आग्रा-आश्रित कर अर्थात अपनेद्वारा निश्वल कर आकाशको करता है--आकाशको अभितप्त सब ओरसे ज्यात करके सन्तप्त करता है उस समय छौकिक पुरुष कहते हैं--- 'जगत् सामान्यरूपसे सन्तप्त हो रहा है, देहोमे अत्यन्त ताप है; अतः वर्षा होगी ।' कारण-को अभ्युदित हुआ देखने नालों को ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा' लोकमें प्रसिद्ध ही है। [इस प्रकार] तेज ही पहले अपनेको उद्भत हुआ दिखलाकर फिर उसके पश्चात् जल उलक कर देता है। इस प्रकार जलका स्रष्टा होनेके कारण जलकी अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है।

इसके सिवा [दूसरे प्रकारसे भी ] तेज ही बिजलीके रूपमें वर्षाका हेत्र होता है। किस प्रकार—ऊर्घा—ऊर्घगामिनी और तिरश्ची—तिर्यगामिनी विजलियोंके सहित वह 'आहाद'--गडगडाहट-का शब्द फैला देता है। अतः ऐसा देखकर हौकिक पुरुष कहते हैं—'बिजली चमकती है, बादल तते स्तनयति वर्षिष्यति वा गर्जता है, वर्षा होगी' इत्यादि

इत्याद्यक्तार्थम् । अतस्तेज वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका है। अतः तुम तेजकी उपासना करो॥१॥

स यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽपहततमस्कानभिसिध्यति यावचेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति। यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्बवीत्विति॥ २॥

वह जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन छोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक तेजकी गित है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है '' [सनत्कुमार—] 'तेजसे बढ़कर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'।। २॥

तस्य तेजस उपासनफलं तेजस्वा वै भवति । तेजस्वत एव च लोकान्भास्वतः प्रकाशवतोऽपहतत्मस्कान्बाश्चाध्यात्मिकाज्ञानाद्यपनीततमस्कानभिसिऽयति । ऋज्वर्थमन्यत् ॥ २ ॥

उस तेजकी उपासनाका फल-वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है तथा जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं उन भास्तान्—प्रकाशवान् और अपहततमस्क—बाह्य—[ रात्रि आदि ] और आध्यात्मिक—अज्ञा-नादि ऐसे अन्धकारोसे रहित लोकोंको प्राप्त कर लेता है। शेष सबका अर्थ सरल है॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकादश-खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

# हाद्श खण्ड

#### तेजसे आकाशकी प्रधानता

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्र-मसावुमौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणो-त्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपा-स्स्वेति॥१॥

आकाश ही तेजसे बढकर है। आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों तथा विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि स्थित है। आकाशके द्वारा ही एक-दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते है, आकाशसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते है, आकाशमें ही रमण नहीं करते, आकाशमें ही सिन पदार्थ] उत्पन्न होते है और आकाशकी ओर ही [सन पदार्थ] बढ़ते हैं। तुम आकाशको उपासना करो ॥१॥

आकाशो वाव तेजसो भूयान् । वायुसहितस्य तेजसः कार-णत्वाद्वचोम्नो वायुमागृह्येति तेजसा सहोक्तो वायुरिति एथ-गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं हि लोके कार्याद्वयो दृष्टम् । यथा घटादिभ्यो मृत्तथाकाशो वायु- आकाश ही तेजसे बढ़कर है, क्योंकि आकाश वायुसहित तेजका कारण है। 'वायुमागृद्धा' ऐसा कह-कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया जा चुका है, इसल्यिय यहाँ तेजसे अलग उसका पृथक उल्लेख नहीं किया गया। लोकमें कार्यकी अपेक्षा कारण ही उल्लेख देखा गया है, जिस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा मृत्तिका। इसी प्रकार आकाश वायु-

सहितस्य तेजसः कारणमिति
ततो भूयान् । कथम् ? आकाशे
वै सर्याचन्द्रमसावुमौ तेजोरूपौ
विद्युनक्षत्राण्यप्रिश्र तेजोरूपाण्याकाशेऽन्तः । यच यस्यान्तवीर्ते तदल्पं भृय इतरत् ।

किश्राकाशेनाह्वयति चान्यमन्य आहृतश्रेतर आकाशेन
शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्यः
प्रतिशृणोत्याकाशे रमते क्रीडत्यन्योन्यं सर्वस्तथा न रमते
चाकाशे वध्वादिवियोग
आकाशे जायते न मूर्तेनावष्टब्धे ।
तथाकाशमभिलक्ष्याङ्करादि
जायते न प्रतिलोमम् । अत
आकाशम्रपास्स्य ॥ १ ॥

सहित तेजका कारण है, इसिल्ये उससे बड़ा है। किस प्रकार बड़ा है—आकाशमें ही तेज:खरूप सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों हैं, तथा आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत, नक्षत्र और अग्नि हैं। जो जिसके भीतर होता है वह छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा होता है।

इसके सिवा आकाशसे ही एक व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके द्वारा प्रकारे जानेपर आकाशसे ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष श्रवण करता है। सब लोग आकारामें ही एक दूसरेके साथ रमण— क्रीडा करते है और स्त्री औदिका वियोग हो जानेपर आकाशमे रमण नहीं करते। जो किसी मूर्च पदार्थसे रुका हुआ नहीं है उस आकारामे ही जीव उत्पन्न होता है तथा आकाशकी ओर लक्ष्य करके ही अङ्करादि उत्पन्न होते है, विपरीत दशामें नहीं। इसलिये तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १॥

१. 'स्त्री आदि' शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुएँ उपलक्षित है। तालपर्य यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग आकाशमे ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी अनुभृति भी आकाशमे ही होती है।

य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स सद्प्यस् गञ्चवतोऽसम्बाधानुरुगायवतोऽभिसिध्यति याव-गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाशं काशाद - --- शकाशाद्ध्य इत्याकाशाद्धाव ते तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

िक आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है ान्, प्रकाशवान्, पीडारहित और विस्तारवाले लोकोंको '। जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता --] 'भगवन् ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है <sup>2</sup>' - 'आकाशसे बढकर भी है ही ।' [नारद-] 'भगवान् उपदेश करें' ॥ २ ॥

न्यभाषि <sup>रोक्क</sup>

काशवतो वैविस्तार-द्वाँल्लोकान् प्रकाश-काशाकाशयोर्नित्य-न मन्बी किंग ाशवतश्र लोकान-

मन्वीरन ना तथा ा 🏴

रम्बाधनं सम्बाधः ऽन्यपीडा तद्रहितान-

वाव ते हंगी

श्रोतव्यं प्रा प्रचाराँछोकानभि-याबदाकाशस्ये-

न्नथ विज्ञी

नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकारावान् लोकोंको. 'असम्बाधान'-सम्बाधन-का नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर-की पीडाको कहते है, उससे रहित असम्बाध और 'उरुगायवतः'— **ायवतो विस्तीर्ण**-विस्तीर्ण गतिवाछे अर्थात विस्तृत प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है। 'यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ

[इसका] फल सुनो—वह विद्वान् आकाशवान् यानी विस्तार-

युक्त लोकोंको तथा 'प्रकाशवतः'-

क्योंकि प्रकाश और आकाशका

पहले कहे हुएके समान है ॥ २ ॥ वै—मम्मान इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये जानाति क्षा द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

# ऋयोदश खण्ड

#### आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व

स्मरो वावाकाशाद्भयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्न सारन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन्यदा वाव ते सारेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्सारेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपारस्वेति

स्मर (स्मरण) हो आकाशसे बढ़कर है। इसीसे यद्यपि बहुत-से लोग [एक स्थानपर] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते है और न जान ही सकते हैं। जिस समय वे स्मरण करते है उसी समय सुन सकते है, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरको उपासना करो ॥ १॥

स्मरो वावाकाशाद्भयः। सारणं सारोऽन्तःकरणधर्मः । स आका-शाद्धयानिति द्रष्टव्यं लिङ्गव्य-त्ययेन । सर्तुः सरणे हि सत्या-काशादि सर्वमर्थवत् , सरणवतो | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक

स्मर ही आकाशसे बढ़कर है। स्मरणका नाम 'स्मर' है, यह अन्तः-करणका धर्म है। वह आकाशकी अपेक्षा 'भूयान्' ( बढ़कर ) है— ऐसा लिङ्गपरिवर्तन करके \* समझना चाहिये। स्मरण करनेवालेकी स्मृति

मृल श्रुतिमे 'भूयः' यह नपुंसकलिङ्ग है । किन्तु 'स्मर' शब्द पुँछिङ्ग है, अतः उसका विशेषण होनेके कारण 'भूयः' के स्थानमे 'भूयान्' ऐसा पुॅिल्क पाठ कर लेना चाहिये।

मोग्यत्वात् । असति तु सरणे सद्प्यसदेव, सत्त्वकार्याभावात् । नापि सत्त्वं स्मृत्यभावे शक्यमा-काशादीनामवगन्तुमित्यतः सर-णस्याकाशाद्भ्यस्त्वम् ।

दृज्यते हि लोके सरणस्य भूयस्त्वं यसात्, तसाद्यद्यपि समु-दिता बहव एकसिन्नासीरन्तुप-विशेयुः, ते तत्रासीना अन्यो-न्यभाषितमपि न सारन्तश्चेत्स्युः, नैव ते कश्चन शब्दं शृणुयुः,तथा न मन्वीरन्, मन्तव्यं चेत्सरेयुस्तदा मन्वीरन्, स्मृत्यभावान्न मन्वीरनः तथा न विजानीरन । यदा वाव ते समरेयुर्मन्तच्यं विज्ञातच्यं श्रोतव्यं च, अथ शृणुयुरथ मन्वीर-न्नथ विजानीरन् । तथा सारेण वै--मम पुत्रा एते-इति पुत्रान्वि-जानाति, स्मरेण पशून । अतो

होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमान्के ही भोग्य हैं। स्मृतिके न होनेपर तो विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका अभाव है। स्मृतिका अभाव होनेपर आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भीनहीं हो सकता। इसीसे स्मरणकी आकाशसे उत्कृष्टता है।

क्योंकि लोकमें स्मृतिकी उत्कृष्टता देखी जाती है, इसलिये यद्यपि बहुत-से लोग एक स्थानपर बैठे हो वे **ए**क-दूसरेसे भाषण करते <u>ह</u>ूए भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनन भी नहीं कर सकते । यदि वे मन्तव्य विषयका स्मरण करते तो मनन कर सकते थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके कारण मनन भी नहीं कर सकते और न जान ही सकते है। जिस समय वे मन्तव्य. विज्ञातव्य अथवा श्रोतव्य विषयका स्मरण करते हैं तभी उसे सन सकते, मनन कर सकते और जान सकते है। इसी प्रकार स्मरण करनेसे ही 'ये मेरे पुत्र है' इस प्रकार पुत्रोंको जानते हैं और स्मरणसे ही पशुओंको।

भूयस्त्वात्स्मरमुपास्स्वेति ॥१॥ अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम स्मरणकी उपासना करो ॥१॥

स यः सारं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्सारस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः सारं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः साराद्भय इति साराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब-वीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गित है वहाँतक स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'स्मरसे भी श्रेष्ठ है ही।' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसका वर्णन करें' ॥२॥ उक्तार्थमन्यत् ॥२॥ होष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान है॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये त्रयोदशकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥



# चतुर्देश खण्ड

#### स्मरणसे आशाकी महत्ता

आशा वाव स्मराद्भयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रा ५ श्र पशू ५ २ चेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १॥

आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप्त हुआ स्मरण हो मन्त्रोका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस छोक और परछोककी कामना करता है। तुम आशाकी उपासना करो।। १॥

आशा वाव सराद्भ्यसी ।
आशाप्राप्तवस्त्वाकाङ्का, आशा
तृष्णा काम इति यामाहुः पर्यायैः;
सा च सराद्भ्यसी ।

कथम् । आशया द्यन्तःकरण-स्थया स्मरति स्मर्तव्यम् । आशा-विषयरूपं स्मरन्नसौ सारो भव-त्यत आशेद्ध आशयाभिवर्धितः स्मरभूतः स्मरन्नृगादीन्मन्त्रान- आशा ही स्मरणसे बढ़कर है। आशा—अप्राप्त वस्तुकी इच्छाका नाम आशा है, जिसका तृष्णा और काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण किया जाता है। वह स्मरकी अपेक्षा बढ़कर है।

सो किस प्रकार १—अन्तःकरणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है।
आशाके विषयके रूपका स्मरण
करनेसे यह स्मृतिको प्राप्त होता
है। अतः आशासे दीप्त—आशासे
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह
स्मरण करता हुआ ऋगादि मन्त्रोंका

धीतेऽधीत्य च तदर्थं ब्राह्मणेभ्यो अध्ययन करता है तथा उनका विधींश्र श्रुत्वा कर्माणि कुरुते तत्फलाशयैव पुत्रांश्र पशंश्व कर्मफलभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छ-त्याशयैव तत्साधनान्यज्ञतिष्ठति। इमं च लोकमाशेद्ध एव सार्-। ह्रोकसङ्गृहहेतुभिरिच्छते। अग्रुं च लोकमाशेद्धः सरंस्तत्साधनातु-ष्ठानेनेच्छतेऽत आशारशनावबद्धं सराकाशादि नामपर्यन्तं जग-आज्ञायाः पारादपि भूयस्त्व-मित्यत आशाम्रेयास्ख ॥ १॥ अशाकी उपासना करो ॥ १॥

अध्ययन कर और ब्राह्मणोके मुखसे उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उनके फलको आशासे ही कर्म करता है तथा कर्मके फलभूत पुत्र और पञ्जोंकी इच्छा-कामना करता है एवं आशासे ही उनके साधनोंका अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध हुआ ही वह लोकसंप्रहरूप हेतुओंसे इस लोकका स्मरण करता हुआ इसकी इच्छा करता है, तथा आशासे समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, उसके साधनोका अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है । इस प्रकार प्रत्येक प्राणी आशारूप रस्सीसे बँधा होनेके कारण स्मर एवं आकाशसे लेकर चक्रीभूतं प्रतिप्राणि । अत नामपर्यन्त जगत्रूप चक्र बना हुआ है। इस्लिये आशाकी स्मरकी अपेक्षा भी उत्कृष्टता है; अतः तुम

स य आशां ब्रह्मे त्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मे त्युपास्तेऽस्ति आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएँ सफल होती है। जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। िनारद — ] 'भगवन्! क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है ?' िसनत्कुमार- । 'आशासे बढकर भी है ही।' िनारद- ] 'भगवान मुझे वह बतलावें ॥ २॥

यस्त्वाञां ब्रह्मेत्यपास्ते शृश्र तस्य फलम् । आशया सदोपा-सितयास्योपासकस्य सर्वे कामाः समध्यन्ति समुद्धिं गच्छन्ति । अमोघा हास्याशिषः प्रार्थनाः सर्वा भवन्ति यत्प्रार्थितं सर्वे ! तदवक्यं भवतीत्यर्थः । यावदा-शाया गतमित्यादि पूर्ववत् ।।२।। अर्थ पूर्ववत् है ॥ २ ॥

जो पुरुष आशाकी 'यह ब्रह्म है<sup>7</sup> इस प्रकार उपासना करता है उसका फल श्रवण करो। सर्वदा उपासना की हुई आशासे उसके उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध अर्थात उन्नतिको प्राप्त हो जाती है और उसकी सब आशा-प्रार्थनाएँ सफल होती हैं। तालर्य यह है कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है। 'यावदाशाया गतम्' इत्यादि वाक्यका

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१४॥



### पञ्चहश खण्ड

#### आशासे प्राणका प्राधान्य

नामोपक्रममाञ्चान्तं कार्यका-रणत्वेन निमित्तनैमित्तिकत्वेन चोत्तरोत्तरभूयस्तयावस्थितं स्मृति-निमित्तसद्भावमाञ्चारश्चनापाञ्चै-विपाशितं सर्वं सर्वतो विसमिव तन्तुभिर्यसिन्प्राणे समर्पितम्, येन च सर्वतो व्यापिनान्त-वंहिर्गतेन स्त्रे मणिगणा इव स्त्रेण ग्रथितं विधृतं च स

नामसे लेकर आशापर्यन्त जो कार्य-कारणत्व एवं निमित्त-नैमित्तिकत्व-रूपसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतया स्थित है तथा जिसका सङ्गाव स्मृतिके निमित्त-रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप जालसे तन्तुसे कमलनालके समान सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण जगत् जिस प्राणमें समर्पित है तथा बाहर-मीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियो (मनकों) के समान यह सब प्रथित और विशेषतः धृत है। वह यह—

प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समिपता एवमस्मिन्प्राणे सर्वश्समिपतम् । प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥

प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमें अरे समर्पित रहते है उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत् समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणकों देता है और प्राणके लिये ही देता है। प्राण ही पिता है; प्राण

माता है, प्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है।। १।।

प्राणो वा आशाया भूयान्। कथमस्य भूयस्त्वम् ? इत्याह दृष्टा-न्तेन समर्थयंस्तद्भयस्त्वम्—यथा वै लोके रथचक्रस्यारा रथनाभौ ममर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता इत्येतत् ; एवमस्मिँ छिङ्गसङ्घात-रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि दैहिके मुख्ये-यस्मिन परा देवता नामरूप-व्याकरणायादश्ची प्रतिबिम्ब-वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा । यश्र महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्वरस्य ! ''कस्मिन्न्वहम्रत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थामीति स प्राणमसुजत" ( प्र० उ० ६ । ३ ) इति श्रतेः । यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम्, "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो

प्राण ही आशासे बढ़कर है। इसकी उल्कृष्टता किस प्रकार है ? सो दृष्टान्तद्वारा उसकी उत्क्रष्टताका समर्थन करते हुए [सनत्क्रमारजी] कहते हैं-छोकमें जिस प्रकार रथके पहियेके अरे रथकी नाभिमें समर्पित-सम्प्रोत अर्थात् सम्यक प्रकारसे प्रवेशित रहते है उसी प्रकार छिङ्ग सङ्घातरूपं इस प्राण यानी प्रज्ञात्मामे अर्थात् दैहिक मुख्य प्राणमें. जिसमें कि परादेवताने नामरूपको अभिव्यक्ति करनेके लिये दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव-रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके सर्वाधिकारीके समान सर्गाधिकारी है, जैसा कि "किसके उत्क्रमण करनेपर मै उद्धमण करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके उसने प्राणकी रचना की" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो छायाके समान ईश्वरका अनुगामी

१. व्यष्टिलिगदेहोका समुदायरूप समष्टिसूत्रात्मा ।

२. उपाधि प्राण और उपाधिमान् आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण दिया गया है।

नाभावरा अपिता एवमेवैता
भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः
प्रक्तामात्राः प्राणेऽपिताः स एष
प्राण एव प्रज्ञात्मा" (कौ॰ उ॰
३।८) इति कौषीतकीनाम् ।
अत एवमस्मिन्प्राणे सर्वे यथोक्तं
समर्पितम् ।

अतः स एष प्राणोऽपरतन्त्रः प्राणेन खशक्त्यैव याति नान्यकृतं गमनादिकियाखस्य सामर्थ्य-मित्यर्थः । सर्वं कियाकारकफल-मेदजातं प्राण एव न प्राणाद्घहि-भूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः प्राणं ददाति । यददाति तत्स्वात्म-भूतमेव । यस्मै ददाति तदिप प्राणायैव । अतः पित्राद्याख्योऽपि प्राण एव ॥ १ ॥ है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो-पनिषद्की श्रुति है कि "जिस प्रकार रथके अरोमे नेमि अर्पित है और रथकी नामिमें अरे अर्पित है इसी प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें अर्पित है और प्रज्ञामात्रा प्राणमें अर्पित है । वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है।" इसीसे इस प्राणमें ही उपर्युक्त सब समर्पित है।

अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण प्राणसे अर्थात् अपनी राक्तिसे ही गमन करता है। तात्पर्य यह है कि गमनादि क्रियाओं में जो इसका सामर्थ्य है वह किसी अन्यके कारण नहीं है। सम्पूर्ण क्रिया, कारक और फल्रूप भेदसमुदाय प्राण हो है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं है—ऐसा इस प्रकरणका तात्पर्य है। प्राण प्राण (राक्ति) प्रदान करता है; वह जो कुछ देता है उसका खात्मभूत ही है, जिसे देता है वह दान भी प्राणके लिये ही होता है। अतः पितृ आदि नामवाला भी प्राण ही है॥ १॥

कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि-द्धार्थीत्सर्गेण प्राणविषयत्वमिति उच्यते । सति प्राणे पित्रादिष् **पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुत्क्रान्तौ** च प्रयोगाभावात । कथं तत् ? इत्याह---

'पितृ' आदि शब्दोंके प्रसिद्ध अर्थका त्याग करके उनका प्राण-विषयक होना कैसे सम्भव है? ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है-क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता आदिके लिये 'पितृ' आदि शब्दका प्रयोग किया जाता है, उसके उत्क्रमण करनेपर इस प्रकारका प्रयोग भी नहीं होता। सो किस प्रकार है ? यह बतलाते है---

स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भरामिव धिक्त्वास्त्वित्येवैनमाहुः पितृहा वै लमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥ २ ॥

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती लोग ] उससे कहते हैं— 'तुझे धिकार है, त् निश्चय ही पिताका हनन करनेवाला है, त्र तो माताका वध करनेवाला है, त् तो भाईको मारनेवाला है, त्र तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, त्र तो आचार्यका घात करनेवाला है. त् निश्चय ही ब्रह्मघाती है' ॥ २ ॥

तमं यदि तं भृशमिव तदन-जुरूपिन किश्चिद्रचनं त्वङ्कारा- (अरे-त् आदि)से युक्त वचन बोल्रता

स यः कश्चित्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता आदिमेंसे किसीके प्रति यदि कोई 'मृशमिव'-उनके अननुरूप कोई वंकारादि दियुक्तं प्रत्याह तदैनं पार्श्वस्था आहुर्गिवेकिनो धिक्त्वास्तु धिगस्तु त्वामित्येवम् । पितृहा वै त्वं पितुर्हन्तेत्यादि ॥ २ ॥

है तो उसके समीपवर्ती विचारशील लोग उससे 'धिक्त्वास्तु'—तुझे धिक्कार है—ऐसा कहते है। 'त् निश्चय ही पितृहा—पिताका हनन करनेवाला है' इत्यादि ॥ २॥

अथ यद्यन्येनानुत्क्रान्तप्राणाञ्छूलेन समासं व्यति-षंद्हेन्नैवैनं ब्र्युः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वसृहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति ॥ ३॥

किन्तु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि वह श्रूलसे एकत्रित और छिन्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'त् पितृहा है' 'त् मातृहा है' 'त् भातृहा है' 'त् बहिनकी हत्या करनेवाला है' 'त् आचार्यका घात करनेवाला है' अथवा 'त् ब्रह्मघाती है' ऐसा कुछ नहीं कहते ॥ ३॥

अथैनानेवोत्क्रान्तप्राणांस्त्य-क्तदेहानथ यद्यपि शुलेन समासं समस्य व्यतिषन्दहेद्वचत्यस्य सन्दहेदेवमप्यतिक्रूरं कर्मसमास-व्यासादिप्रकारेण दहनलक्षणं तहेहसम्बद्धमेवक्कर्राणं नैवैनं ब्रूयुः पितृहेत्यादि । तसादन्वयव्यतिरे-काभ्यामवगम्यत एतत्पित्राद्या-ख्योऽपि प्राण एवेति ॥ ३॥

किन्तु प्राण निकल जानेपर—
देहका त्याग कर देनेपर इन्हीको
यदि वह श्लसे समास—एकि,तित
करके व्यतिषन्दहन करे अर्थात्
छिन्न-भिन्न करके जलावे; उनके
देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि
क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त
क्रूर कर्म करनेपर भो उससे 'त्
पितृहा है' इत्यादि नहीं कहते।
अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात
होता है कि यह पिता आदि नामवाला भी प्राण ही है।। ३।।

तसात्— अतः—

प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं परयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्-ब्रुयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यसीति ब्रुयान्नापहुवीत ॥ ४॥

प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] है। वह जो इस प्रकार देखने-वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि 'त्र अतिवादी है' तो उसे यही कहना चाहिये कि 'हाँ' अतिवादी हूँ' उसे छिपाना नहीं चाहिये॥ ४॥

प्राणो ह्येवैतानि पित्रादीनि मर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि च । स वा एष प्राणविदेवं यथोक्त-प्रकारेण पश्यन्फलतोऽनुभवन्नेवं उपपत्तिभिश्चिन्तयन्नेवं मन्त्रान विजानन्तुपपत्तिभिः संयोज्यैव-मेवेति निश्चयं क्रविन्नित्यर्थः। मननविज्ञानाभ्यां हि सम्भूतः शास्त्रार्थो निश्चितो दृष्टो भवेत् । अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति नामाद्याशान्तमतीत्य वदनशीलो भवतीत्यर्थः ।

प्राण ही ये सब चर और अचर पिता आदि है। वह यह प्राणवेत्ता इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे देखता हुआ अर्थात् फलतः अनुभव करता हुआ, इस प्रकार मनन करता द्धआ अर्थात् युक्तियोंद्वारा चिन्तन करता हुआ और इस प्रकार जानता हुआ यानी उपपत्तियोसे संयुक्त करके 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन और विज्ञानके द्वारा निष्पन हुआ शास्त्रका अर्थ निश्चित देखा जाता है; अतः इस प्रकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है; तालर्य यह है कि उसका नामसे लेकर आशा-पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वोंका अतिक्रमण करके बोलनेका खभाव होता है।

१. यानी स्वरूपतः साक्षात्कार करता हुआ। •

तं चेद्ब्रुयुस्तं यद्येवमतिवादिनं सर्वदा सर्वैः शब्दैनीमाद्याशान्त-मतीत्य वर्तमानं प्राणमेव वदन्त्येव पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिनं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य हि जगतः प्राण आत्माहमिति ब्रवाणं यदि **ब्रुयुरतिवाद्यसीति । बाटमतिवा-** कि 'हाँ, मै अतिवादी हूँ' उसे छिपाना द्यसीति त्र्यानापह्यीत। कसाद्वचसावपह्न्वीत यत्प्राणं सर्वेश्वरमयमहमसीत्यात्मत्वेनो-पगतः ॥ ४ ॥

उससे यदि कहें,अर्थात् इस प्रकार अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा सम्पूर्ण शब्दोद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त तत्त्वोंका अनिक्रमण करके स्थित हुए प्राणका ही वर्णन करते है उस अति-वदनशील अतिवादीसे, जो 'मै ब्रह्मासे हेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगतका प्राण यानी आत्मा हूँ' ऐसा कहने-वाला है, यदि कहे कि 'त् अतिवादी है' तो उसे यही कहना चाहिये नही चाहिये। जो सर्वेश्वर प्राणको 'यह मैं हूँ' इस प्रकार आत्मभावसे प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा ? [अर्थात् उसके लिये अपने अतिवादित्वको छिपानेका कोई प्रयोजन नहीं है ] ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥



### समहश खण्ड

### विज्ञान ही जानने योग्य है

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञा- सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषरूपसे जानने-वाला ही सत्यका कथन करता है। अतः विज्ञानकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये। [नारद —] 'भगवन्! मै विज्ञानको विशेष-रूपसे जानना चाहता हूँ'॥१॥

यदा वै सत्यं परमार्थतो विजानाति । इदं परमार्थतः सत्यमिति । ततोऽनृतं विकारजातं वाचारम्भणं हित्वा सर्वविकारा-वस्थं सदेवैकं सत्यमिति तदेवाथ वदति यद्वद्ति ।

नतु विकारोऽपि सत्यमेव ।
"नामरूपे सत्यं ताम्यामयं प्राणइछन्नः" (बृ० उ०१।६।३)।
"प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्"
(बृ० उ० २ ।१।२०)
इति श्रुत्यन्तरातु ।

जिस समय पुरुष सत्यको परमार्थतः जानता है, अर्थात् 'यह परमार्थतः सत्य है' ऐसा जानता है उस समय वह वाणीपर अवलिबत मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण विकारमें स्थित एक सत् ही सत्य है—ऐसा समझकर फिर जो कुल बोलता है उसीको बोलता है।

शंका—िकन्तु विकार भी तो सत्य ही है, क्योंकि "नाम और रूप सत्य है, उनसे यह प्राण आच्छादित है", "[वागादि] प्राण ही सत्य है, यह [ मुख्य प्राण ] उनका भी सत्य है", इस अन्य श्रुतिसे भी [ यही सिद्ध होता है ] । सत्यम्, उक्तं सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे

विकारस्य परमार्थ- विकारस्य, न तु

सत्यत्वित्रासः परमार्थि पेक्षम् कम्।

किं तर्हिं १ इन्द्रियविषयाविषयत्वा
पेक्षं सच त्यचेति सत्यमित्युक्तम्।

तद्द्वारेण च परमार्थसत्यस्योपल
विधविविक्षितेति । प्राणा वै सत्यं

तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्।

इहापि तिदृष्टमेन, इह तु
प्राणिनषयात्परमार्थसत्यिनज्ञानाभिमानाद्वचुत्थाप्य नारदं यत्सदेन
सत्यं परमार्थतो भूमारूयं तिद्वज्ञापियष्यामीत्येष निशेषतो निनक्षितोऽर्थः। नाविजानन्सत्यं वदति ।
यस्त्विजानन्वदति सोऽग्न्यादिशब्देनाग्न्यादीन्परमार्थसद्वपान्मन्यमानो नदति । न तु ते रूपत्रयव्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति ।
तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया

समाधान—ठोक है, श्रुत्यन्तरमें विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया गया है, परन्तु वह परमार्थकी अपेक्षा नहीं बतलाया गया। तो फिर क्या बात है?—इन्द्रियों के विषयत्व और अविषयत्वकी अपेक्षासे सत् और त्यत् है; इस प्रकार वहाँ सत्यका उल्लेख किया गया है। तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्यकी उपलब्धि ही विवक्षित है। इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि '[वागादि] प्राण ही सत्य है, यह [मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है।'

यहाँ भी वह इष्ट ही है। परन्तु यहाँ विशेषरूपसे सनत्कुमारजीको यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि नारदर्जीको प्राणविषयक परमार्थ सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त कर जो भूमासंज्ञक सत् ही परमार्थ सत्य है उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा। उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई सत्य नहीं बोलता। जो कोई उसे बिना जाने बोलता है वह 'अग्नि'आदि शब्दसे अग्नि आदिको ही परमार्थ सदूप समझकर बोलता है। किन्तु परमार्थतः वे रूपत्रय (रक्त, शुक्र और कृष्णरूप ) से अतिरिक्त है नहीं। तथा वे रूप भी सत्की अपेक्षा नैव सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्यं बढति। विजानसेव सत्यं वदति। न च तत्सत्यविज्ञानमविजि-जािसतमप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह-विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। यद्येवं विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति । एवं सत्यादीनां चोत्तरो-त्तराणां करोत्यन्तानां पूर्वपूर्व-हेत्रत्वं च्याख्येयम् ॥ १ ॥

तो हैं ही नहीं। अतः परमार्थको बिना जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता। सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष सत्य बोल सकता है।

किन्तु वह सत्यिवज्ञान बिना जिज्ञासा किये—बिना उसकी प्रार्थना किये नही जाना जाता; इसीसे कहते है कि 'विज्ञानकी\* हो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'यदि ऐसी बात है, तो भगवन् ! मै विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ।' इसी प्रकार सत्यसे छेकर [आगे बाईसवें मन्त्रके] 'करोति' पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोंके पूर्व-पूर्व पदार्थ कारण है— ऐसी व्याख्या करनी चाहिये॥१॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१७॥



<sup>\* &#</sup>x27;विज्ञान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्रमे भी आया है। परन्तु वहाँ उस-का तात्पर्य केवल शास्त्रज्ञान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात् वास्तविक ज्ञान है।

### अष्टाहरा खण्ड

#### माति ही जानने योग्य है

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिरत्वेव विजिज्ञासित्व्येति । मति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

िसनत्क्रमार- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपि तु मनन करनेपर ही जानता है। अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद- ] 'भगवन् ! मै मतिके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ'॥ १॥

यदा वै मनुत इति । मतिर्मननं | जिस समय मनन करता है तर्को मन्तच्यविषय आदरः ॥१॥ हत्यादि । 'मित' अर्थात् मनन— तर्को मन्तच्यविषय आदरः ॥१॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्यायेऽष्टादश-खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १८॥



# एकोनिविंश खण्ड

#### श्रद्धा ही जानने योग्य है

यदा वे श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रद्ध-देव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

[ सनत्कुमार— ] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [ नारद— ] 'भगवन् ! मै श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ' ॥ १ ॥

आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा ॥१॥ अस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा है॥१॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकोन-विंदातितमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥



# बिश खण्ड

#### निष्ठा ही जानने योग्य है

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठञ्छ्रद्द-धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासित-व्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे जाननेकी इच्ला करनी चाहिये।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं निष्ठाको विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ'॥१॥

निष्ठा गुरुशुश्रूषादिस्तत्परत्वं निष्ठा गुरुशुश्रूषा आदिको कहते हैं । उसमें ब्रह्मविज्ञानके छिये तत्पर रहना ॥ १॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये विंशति-तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥



# एकिंक्श खण्ड

### क्वाति ही जानने योग्य है

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान् होता है। अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [नारद—] 'भगवन्! मैं कृतिकी विशेष-रूपसे जिज्ञासा करता हूँ'॥ १॥

यदा वै करोति । क्रुतिरिन्द्रि-यसंयमश्चित्तैकाग्रताकरणं च । सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा-नानि ॥ १ ॥

जिस समय मनुष्य करता है। 'कृति' इन्द्रियसंयम और चित्तकी एकाग्रता करनेको कहते हैं। उसके होनेपर ही उपर्युक्त [विपरीत क्रमसे] निष्ठासे छेकर विज्ञानपर्यन्त समस्त साधन होते हैं॥ १॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकविंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २१ ॥



# हार्विश खण्ड

### सुख ही जानने योग्य है

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि-तब्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

[सनत्कुमार—] 'जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है; बिना सुख मिळे कोई नहीं करता, अपितु सुख मिळनेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [नारद—] 'भगवन्! मैं सुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ'।।१।।

सापि कृतिर्यदा सुखं लभते सुखं निरितश्यं वक्ष्यमाणं लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव-तीत्यर्थः । यथा दृष्टफलसुखा कृतिस्तथेहापि नासुखं लब्ध्वा करोति । भविष्यदिप फलं लब्ध्वेत्युच्यते तदुद्दिश्य प्रश्चन्यु-पपत्तः ।

वह कृति भी, जिस समय
सुख मिलता है अर्थात् जिस समय
ऐसा मानता है कि मुझे आगे
बतलाया जानेवाला निरितशय
सुख प्राप्त करना चाहिये, तभी
होती है। जिस प्रकार छौकिक
कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये
होती है उसी प्रकार इस प्रसगमें
भी बिना सुख मिले कोई नही
करता। यद्यपि वह फल भविष्यक्तालिक होता है तो भी 'लब्ब्वा'
(पाकर) ऐसा [पूर्वकालिक
क्रियारूपसे] कहा जाता है,
क्योंकि उसीके उद्देश्यसे प्रवृत्ति
होनी सम्भव है।

अथेदानीं कृत्यादिषूत्तरोत्तरेषु
सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासत
इति न तद्विज्ञानाय पृथग्यत्नः
कार्य इति प्राप्तं तत इदमुच्यते—
सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यादि । सुखं भगवो विजिज्ञास
इत्यभिम्रुखीभूतायाह ॥ १ ॥

अब यह प्राप्त होता है कि—
कृतिसे छेकर उत्तरोत्तर साधनोंके
होनेपर सत्य स्वयं ही अनुभव
हो जायगा, उसके विज्ञानके छिये
पृथक् प्रयत्न नहीं करना चाहिये—
इसीसे यह कहा गया है कि
'सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा
करनी चाहिये' इत्यादि । फिर
'भगवन् ! मैं सुखकी विशेषरूपसे
जिज्ञासा करता हूँ' इस प्रकार
[सुखविज्ञानके प्रति ] अभिमुख
हुए नारदजीसे सनत्कुमारजी
कहते हैं—॥ १॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २२ ॥



# जा खण्ड

भूमा ही जानने योग्य है

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजि-ज्ञास इति ॥ १॥

[ सनत्कुमार- ] 'निश्चय जो भूमा है वहीं सुख है, अल्पमें सुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [नारद — ] 'भगवन् ! मै भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हुँ' ॥ १ ॥

बह्विति पर्यायास्तत्सुखम् । ततो-ऽवीक्सातिशयत्वाद्रस्पम्। अतस्त- निचेके पदार्थ सातिशय (न्यूना-सिन्नरुपे सुखं नास्ति । अरुपस्या-धिकतृष्णाहेतुत्वात् । तृष्णा च है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा-दुःखबीजम् । न हि दुःखबीजं सुखं दृष्टं ज्वरादि लोके। तसा-द्युक्तं नाल्पे सुखमस्तीति । अतो । भूमैव सुखम् । तृष्णादिदुःख-बीजत्वासम्भवाद्भुम्नः ॥ १ ॥

यो वै भूमा महन्निरतिशयं ( ) निश्चय जो भूमा है -- महान्, निरतिशय और बहु ये इसके पर्याय है—वही सुख है। उससे धिक) होनेके कारण है। अतः उस अल्पमें सुख नहीं का हेतु है, और तृष्णा दुःखका बीज है। तथा लोकमें दुःखके बीजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं देखे गये । अतः 'अल्पमे सुख नहीं हैं यह कथन ठीक ही है। ईसिलिये भूमा ही सुखरूप है, क्योंकि भूमामे दुःखके बीजभूत | तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २३ ॥

# चतुर्विश खण्ड

### भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन

किंलक्षणोऽसौ भूमेत्याह— यह भूमा किन लक्षणोवाला है, सो बतलाते है—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजा-नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम् । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥ १ ॥

[सनकुमार—] 'जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वहीं अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है।' [नारद—] 'भगवन् ! वह (भूमा) किसमें प्रतिष्ठित है ?' [सनक्कुमार—] 'अपनी महिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं है'।। १॥

यत्र यसिन्भूम्नि तत्त्वे नान्य-द्द्रष्टव्यमन्येन करणेन द्रष्टान्यो विभक्तो दृश्यात्पश्यति तथा नान्यच्छुणोति । नामरूपयोरेवा-न्तर्भावाद्विषयभेदस्य, तदुग्राहक- जहाँ—जिस भूमातत्त्वमे दश्यसे मिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी अन्य द्रष्ट्य विषयको अन्य इन्द्रियके द्वारा नहीं देखता और न कुछ सुनता ही है । विषयभेदका अन्तर्भाव नाम और रूपमें ही हो जाता है; अतः उनका प्रहण

योरेवेह दर्शनश्रवणयोर्ग्रहणम् , अन्येषां चोपलक्षणार्थत्वेन । मननं त्वत्रोक्तं द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत इति, प्रायशो मननपूर्वकत्वाद्धि-ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानातिः एवंलक्षणो यः स भूमा ।

किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभावो भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या-दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं पश्यतीत्येतत् ?

किं चातः ?

यद्यन्यदर्शनाद्यभावमात्रमित्युच्यते तदा द्वैतसंच्यवहारविलक्षणो भूमेत्युक्तं भवति । अथान्यदर्शनविशेषप्रतिषेधेनात्मानं
पश्यतीत्युच्यते तद्दैकसिन्नेव

करनेवाली दर्शन और श्रवण इन दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ प्रहुण किया गया है । किन्तु मननका यहाँ 'नान्यन्मनुते' ऐसा कहेंकर अलग उल्लेख किया गया है—ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है; तथा जहाँ कुछ और जानता भी नहीं—जो ऐसे लक्षणोंवाला है वह भूमा है ।

गुरु — यहाँ [ यह विचारना है कि ] र्नान्यत्थिति' इत्यादि वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य-दर्शनका अभाव बतलाया गया है अथवा अन्यको नही देखता, इसल्ये अपनेको ही देखता है — यह बतलाया गया है ?

**शिष्य—इ**ससे क्या [हानि-लाभ] है <sup>?</sup>

गुरु—यदि इस वाक्यद्वारा अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव ही बतलाया गया हो तब तो यह बात कही जाती है कि भूमा हैतन्यवहारसे विलक्षण है और यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेध करके यह कहा गया हो कि वह अपनेको देखता है तो एकमे क्रियाकारकफलमेदोऽम्युपगतो भवेत् ।

यद्येवं को दोषः स्यात् ?

नन्वयमेव दोषः संसारानिवृत्तिः । क्रियाकारकफलभेदो हि
संसार इति । आत्मैकत्व एव
क्रियाकारकफलभेदः संसारविलक्षण इति चेत् १ नः आत्मनो
निर्विशेषेकत्वाम्युपगमे दर्शनादिक्रियाकारकफलभेदाम्युपगमस्य
शब्दमात्रत्वात् ।

अन्यदर्शनाद्यभावोक्तिपक्षेऽिष यत्रेत्यन्यत्र पश्यतीति च विशेषणे अनर्थके स्यातामिति चेत् ? दृश्यते हि लोके यत्र शून्ये गृहेऽन्यत्र पश्यतीत्युक्ते स्तम्भादीनात्मानं च न न पश्यतीति गम्यते । एवमिहापीति चेत् ? ही क्रिया, कारक और फलक्षप भेद मानना हो जाता है।

शिष्य—यदि ऐसा ही हो तो उसमें दोष क्या होगा ?

गुरु—उसके संसारकी निवृत्ति
न होना—बस यही दोष है,
क्योंकि क्रिया, कारक और फल्रूप
भेद ही संसार है। यदि कहो कि
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें
जो क्रिया, कारक और फल्रूप भेद
है वह संसारसे विलक्षण है तो
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
आत्माका निर्विशेष एकत्व स्वीकार
करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया,
कारक और फल्रूप भेद स्वीकार
करना है वह तो शब्दमात्र है।

शिष्य — किन्तु अन्य दर्शनादि-का अभाव प्रतिपादन करनेके पक्षमें भी 'यत्र' और 'अन्यन्न पश्यित' ये दो विशेषण निरर्थक होंगे। छोकमें यह देखा ही जाता है कि जहाँ सूने घरमें 'किसी औरको नहीं देखता' ऐसा कहा जाता है वहाँ यह नहीं समझा जाता कि उस घरके स्तम्भादि और अपनेको भी नहीं देखता। यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो ? नः तत्त्वमसीत्येकत्वोपदेशा-द्धिकरणाधिकर्तव्यभेदानुपपत्तेः। तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति षष्ठे निर्धारितत्वात् । "अदृश्येऽ-नात्म्ये" (तै० उ० २।७।१) "न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य" (क० उ० ६।९) "विज्ञाता-रमरे केन विजानीयात्" ( वृ० उ० २।४।१४) इत्यादि-श्रुतिम्यः स्वात्मनि दर्शनाद्यनु-पपत्तिः।

यत्रेति विशेषणमनर्थकं प्राप्त-मिति चेत् ?

न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्।
यथा सत्यैकत्वाद्वितीयत्वबुद्धिः
प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवाद्वितीयमिति संख्याद्यनर्हमप्युच्यते, एवं
भूम्न्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम्।
अविद्यावस्थायामन्यदर्शनानुवादेन च भूम्नस्तद्भावत्वलक्षणस्य
विविश्वतत्वान्नान्यत्पञ्यतीति
विशेषणम्। तस्मात्संसारव्यवहारो
भृम्नि नास्तीति समुदायार्थः।

गुरु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'त् वह है' इस प्रकार एकत्वका उपदेश होनेके कारण आधार-आधेयरूप भेदका होना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार छठे अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत् ही सत्य है'। तथा ''अदृश्य अनात्म्यमें'' ''इसका रूप दृष्टिमें नहीं आता'' ''अरे ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने'' इत्यादि श्रुतियोंसे भी खात्मामे दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है।

शिष्य—िकन्तु इस प्रकार 'यत्र' यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है <sup>2</sup>

गुरु--नहीं, क्योकि अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है। जिस प्रकार प्रासङ्गिक सत्य एक व और अद्वितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे-संख्या आदिके योग्य न होनेपर भी--'स्त् एक और अद्वितीय है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार-एक ही भूमामें 'यत्र' यह विशेषण है। तथा अविद्यावस्थामे अन्य 🗸 दर्शनका अनुवाद होनेके कारण भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण-होनेसे इष्ट वाला बतलाना 'नान्यत्पश्यति' ऐसा विशेषण दिया गया है। अतः सारांश यह है कि भूमामें संसारव्यवहार नहीं है।

अथ यत्राविद्याविषयेऽन्योऽन्येनान्यत्पश्यतीति तद्रस्पमविद्याकालभावीत्यर्थः । यथा
स्वप्नदृश्यं वस्तु प्राक् प्रबोधात्ततकालभावीति तद्वत् । तत एव
तन्मत्यं विनाशि स्वप्नवस्तुवदेव
तद्विपरीतो भूमा यस्तद्मृतम् ।
तच्छब्दोऽमृतत्वपरः ।

स तर्बेवं लक्षणो भूमा हे भगवन् कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं नारदं प्रत्याह सनत्कुमारः—स्वे महिस्नीतिः स्व आत्मीये महिस्नि माहात्म्ये विभूतौ प्रतिष्ठितो भूमा। यदि प्रतिष्ठामिच्छसि क्वचिद्यदि वा परमार्थमेव प्रच्छसि न महि-म्न्यपि प्रतिष्ठित इति ब्रूमः। किन्तु जहाँ अविद्याके राज्यमें अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देखता है वह अल्प है, तात्पर्य यह है कि वह केवल अविद्याके समय ही रहनेवाला है। जिस प्रकार खप्तमें दिखलायी देनेवाली वस्तु जागनेसे पूर्व खप्तकालमें ही रहनेवाली होती है उसी प्रकार [उसे जानना चाहिये]। इसीसे वह खप्तके पदार्थके समान ही मर्त्य—विनाशी है। उसके विपरीत जो भूमा है वह अमृत है। 'तत्' शब्द अमृतत्वपरक है [इसीसे नपुंसक-लिंगका प्रयोग किया गया]।

'तो, हे भगवन् ! वह ऐसे लक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ?' इस प्रकार कहते हुए नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा—'अपनी महिमामें ।' तो वह भूमा 'स्वे'—अपनी 'महिम्नि'—महिमा अर्थात् विभूतिमे प्रतिष्ठित है। और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा जानना चाहते हो—अथवा यदि परमार्थतः ही पूछते हो तो हमारा यह कथन है कि वह अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं

दपीत्यर्थः ॥ १ ॥

अप्रतिष्ठितोऽनाश्रितो भूमा क्रचि- है। तात्पर्य यह है कि भूमा अप्रतिष्ठित है अर्थात् कही आश्रित नहीं हैं' ॥ १ ॥

यदि स्त्रमहिम्नि प्रतिष्ठितो । 'यदि भूमा अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यो भूमा कथं तहीं प्रतिष्ठ उच्यते,शृणु नहा जाता है ?' सुनो-

गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास-भार्यं क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥

'इस लोकमें गौ. अस्व आदिको महिमा कहते है तथा हाथी, सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है। किन्तु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है। मै तो यह कहता हूँ'—ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥२॥

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते। गात्रश्राश्वाश्र गोअश्वं द्रन्द्वेकव- '<sub>गोअश्व</sub>' कहते है । इन दोनो द्धावः। सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति प्रसिद्धम् । तदाश्रितस्तत्प्रतिष्ठ-यथा नाहमेवं

लोकमें गो-अश्वादिको 'इस महिमा कहते है। गो और अश्वको शब्दोका द्वन्द्व समासमें एकवङ्गाव\* हुआ है। सर्वत्र गौ और अरव आदि ही महिमा है इस प्रकार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चैत्र नामका कोई पुरुष]

<sup>\*</sup> यहाँ यह प्रश्न हाता है कि ' गावश्च अश्वाश्च ' ऐसा विग्रह करके पुँ छिद्भ एवं बहुवचनान्त शब्दोका द्वन्द्वसमास हुआ है, ऐसी दशामे 'गोअश्वम्' यह एक-वचनान्त नपुंसकलिङ्ग प्रयोग कैसे हुआ ? इसीका उत्तर देते हुए कहते है कि एकवद्भाव हुआ है। 'द्दन्द्रश्च प्राणित्र्यसेनाङ्गानाम्' इस पाणिनिस्त्रसे यहाँ एकवद्भाव किया गया है इससे यह एकवचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्भाव होता है वहाँ 'स नपुंसकम्' इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है।

खतोऽन्यं महिमानमाश्रितो भूमा चैत्रवदिति ब्रवीम्यत्र हेत्त्वेनान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन सम्बन्धः । किं त्वेवं ब्रवीमीति

आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता है उसी प्रकार चैत्रके समान ही भूमा भी अपनेसे भिन्न महिमामे आश्रित है--ऐसा मै नहीं कहता। यहाँ 'क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है' इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे इसका हेत्ररूपसे सम्बन्ध है। किन्तु मै तो यह कहता हूँ' ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स होवाच स एवेत्यादि ॥ २ ॥ एव अधस्तात्' इत्यादि कहा ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये चतुर्विश्वखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २४ ॥



## पंचिक्त स्वण्ड

### सर्वत्र भूमा ही है

इत्युच्यते--यसात्-

कस्मात्पुनः कचित्र प्रतिष्ठितः ? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह कही प्रतिष्ठित नहीं है? सो बतलाते हैं; क्योंकि-

स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद सर्विमत्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षि-णतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद्रसर्विमिति ॥ १ ॥

वहीं नीचे हैं, वहीं ऊपर हैं, वहीं पीछे हैं, वहीं आगे हैं, वहीं दायीं ओर है, वहीं बायीं ओर है और वहीं यह सब है। अब उसीमें अहंकारादेश किया जाता है—मै ही नीचे हूँ, मै ही ऊपर हूँ, मै ही पीछे हूँ, मै ही आगे हूँ, मैं ही दायी ओर हूँ, मै ही बायी ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥

स एव भूमाधस्तान्न तद्-व्यतिरेकेणान्यद्विद्यते यसिन्प्रति-ष्ठितः स्वात् तथोपरिष्टादित्यादि समानम् । सति भूम्नोऽन्यसि-नभूमा हि प्रतिष्ठितः स्थान तु तदस्ति। स एव तु सर्वम्। अतस्तसादसौ न कचित्र-तिष्ठितः ।

क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो। इसी प्रकार 'उपरिष्टात्' इस्यादिका अर्थ भी समझना चाहिये। भूमासे भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा उसपर प्रतिष्ठित हो; किन्तु ऐसा है नहीं । सब कुछ वहीं है । अतः इसीसे वह कही अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है।

यत्र नान्यत्पश्यतीत्यधिकर-णाधिकर्तव्यतानिर्देशात्स एवा-धस्तादिति च परोक्षनिर्देशाद्द्रष्ट्-जीवादन्यो भूमा स्यादित्याशङ्का कस्यचिन्मा भूदित्यथातोऽनन्त-रमहङ्कारादेशोऽहङ्कारेणादि ज्यत इत्यहङ्कारादेशः । द्रष्टुरनन्यत्व-दर्शनार्थं भूमैव निर्दिश्यतेऽहङ्का-रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ॥१॥ किया जाता है ॥ १॥

'जहाँ कुछ और नहीं देखता' इस वाक्यसे आधार-आधेयताका निर्देश होनेसे तथा 'वही नीचे है' इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश होनेसे किसीको ऐसी शंका न हो जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्न है इसिछिये अब--इसके पश्चात अहंकारादेश किया जाता है। अहंकाररूपसे आदेश (उपदेश) किया जाता है इसलिये इसे अहंकारादेश कहा है। द्रष्टासे अभिननत्व दिखलानेके लिये भूमाका ही 'मै ही नीचे हूँ' इत्यादि वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश

**अहङ्कारेण देहादिसङ्घातो-**। अविवेकी छोग अहंकारसे ऽप्यादिक्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्त-दाशङ्का मा भूदिति-

देहादि संघातका भी आदेश करते हैं; अतः ऐसी आशंका न हो इसल्यिं-

अथात आत्मादेश एव आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टा-दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद्र सर्वमिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्मिमथुन आत्मानन्दः स खराड्भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ

## येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषाः सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥

अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दायी ओर है, आत्मा ही बायी ओर है और आत्मा ही यह सब है। वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरित, आत्मक्रीड, आत्म-मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट है; सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी यथेच्ल गित होती है। किन्तु जो इससे विपरीत जानते है वे अन्यराट (जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे) और क्ष्य्यलोक (क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले) होते हैं। उनकी सम्पूर्ण लोकोंमे स्वेच्छागित नहीं होती ॥ २॥

अथानन्तरमात्मादेश आत्मनैव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धेनादिश्यते । आत्मैव सर्वतः
सर्वमित्येवमेकमजं सर्वतो
•योमवत्पूर्णमन्यशून्यं पश्यन्स वा
एष विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामात्मरतिरात्मन्येव रती रमणं यस्य
सोऽयमात्मरतिः। तथात्मक्रीडः।
देहमात्रसाधना रतिर्वाह्यसाधना
क्रीडा। लोके स्त्रीभिः सस्विभिश्र

अब आगे आत्मादेश है अर्थात् केवल सत्त्वरूप ग्रुद्ध आत्माके द्वारा ही आदेश किया जाता है। सब ओर सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य आत्माको देखनेवाला वह यह विद्वान् मनन और विज्ञानके कारण आत्मरति—आत्मामें ही जिसकी रति अर्थात् रमण है ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड होता है। रतिका साधन केवल देह है और क्रीडा बाह्य साधनवाली होती है, क्योंकि लोकमें 'स्त्रियोंके और सखाओके साथ क्रीडा क्रीडतीति दर्शनात् । न तथा विदुषः । किं तर्ह्यात्मविज्ञाननि-मित्तमेवोभयं भवतीत्यर्थः ।

मिथुनं द्वन्द्वजिनतं सुखं
तदिष द्वन्द्विनिरपेक्षं यस्य विदुषः।
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त
आनन्दोऽविदुषां न तथास्य
विदुषः किं तद्योत्मिनिमित्तमेव सर्वं
सर्वदा सर्वप्रकारेण च । देहजीवितभोगादिनिमित्तवाद्यवस्तुनिरपेक्ष इत्यर्थः।

स एवं लक्षणो विद्वाञ्जीवन्नेव स्वाराज्ये अभिषिक्तः पतिते अपि देहे स्वराडेव भवति । यत एवं भवति तत एव तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । प्राणादिषु पूर्वभूमिषु तत्रास्येति करता है' ऐसा प्रयोग देखा जाता है; किन्तु विद्वान्की क्रीडा ऐसी नही होती । तो कैसी होती है ?—— उसकी तो ये [ रित और क्रीडा ] दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण होती है ।

मिथुन यह दोसे होनेवाला सुख
है, वह भी जिस विद्वान्का दोकी
अपेक्षासे रहित है [ उसे आत्ममिथुन कहते है ]; तथा आत्मानन्द—
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषयजनित होता है, विद्वान्का आनन्द
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता
है ?—वह सारा-का-सारा सर्वदा
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता
है । तात्पर्य यह है कि वह देह,
जीवन और भोगादिकी निमित्तभूत
बाह्य वस्तुओकी अपेक्षासे रहित
होता है ।

इस प्रकारके छक्षणोंत्राला वह विद्वान् जीवित रहता हुआ ही खाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है तथा देहपात होनेपर भी खराट् हो होता है । क्योंकि ऐसा है इसीसे उसकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छगति होती है । प्राणादि पूर्व भूमिकाओमें इस उपासककी उनसे परिच्छिन हो तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व
ग्रुक्तमन्यराजत्वं चार्थप्राप्तं

सातिशयत्वाद्यथाप्राप्तस्वाराज्यका
मचारत्वानुत्रादेन तत्तन्निवृत्ति
रिहोच्यते स स्वराहित्यादिना ।

अथ पुनर्येऽन्यथात उक्तदर्शनाद्ग्यथा वैपरीत्येन यथोक्तमेव वा सम्यङ् न विदुस्तेऽन्यराजानो भवन्ति । अन्यः परो
राजा खामी येषां तेऽन्यराजानस्ते किश्व क्षय्यलोकाः क्षय्यो
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः ।
भेददर्शनस्याल्पविषयत्वात् ।
अल्पं च तन्मत्यमित्यवोचाम ।
तसाद्ये द्वैतद्शिंनस्ते क्षय्यलोकाः ।
स्वदर्शनानुरूपेणैव भवन्त्यत
एव तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥

खेच्छागित बतलायी गयी थी। अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ उसका अन्यराज्ञ खतःसिद्ध है। अब यथाप्राप्त खाराज्य और काम-चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 'स खराड् भवति' इत्यादि वाक्यसे उसकी निवृत्तिका निरूपण किया जाता है।

किन्तु जो इससे अन्यथा-उप्युक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात् इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसीको सम्यक् प्रकारसे नहीं जानते वे अन्यराट् होते हैं । अन्य अर्थात् पर है राजा-स्वामी जिनका उन्हें 'अन्यराट्' कहते हैं । इसके सिवा वे क्षय्यलोक-जिनका लोक क्षय्य है ऐसे वे क्षय्यलोक होते हैं, क्योंकि भेदर्दाष्ट अल्पविषयक है। और जो अल्प है वह मर्त्य है-एसा हम पहले कह चुके है। अतः जो द्वैतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टिके अनुरूप हो क्षय्यछोक होते हैं। अतः उनकी सम्पूर्ण लोकोमें खेच्छागति नही होती ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पञ्जविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २५ ॥

# षड्विंश खण्ड

#### इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विज्ञानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतरेज आत्मत आप आत्मत आविभीवितरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतिश्चित्तमात्मतो मन्त्रा आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतो कर्माण्यात्मत एवेद् सर्विमिति ॥ १॥

उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस प्रकार जाननेवाले इस विद्वान्ते लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आज्ञा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, आत्मासे आविर्माव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाक्, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥

तस्य ह वा एतस्येत्यादि
स्वाराज्यं प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुष

इत्यर्थः । प्राक्सदात्मविज्ञानात्स्वात्मनोऽन्यसात्सतः प्राणादे-

'तस्य ह वा एतस्य' इत्यादिका यह तात्पर्य है कि खाराज्यको प्राप्त हुए इस प्रकृत विद्वान्के छिये सत्का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व प्राप्तसे छेकर नामपर्यन्त पदार्थोंके उत्पत्ति और प्रछय खाल्मासे मिन्न र्नामान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूताम्। सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने स्वात्मत एव संवृत्तौ तथा सर्वी- आत्मासे ही हो गये। इसी प्रकार **ऽप्यन्यो च्यवहार आत्मत एव** विद्वानुका और भी सब व्यवहार विदुषः ॥ १ ॥

सत्से होते थे। किन्तु अब सत्का आत्मासे ही होने छगता है ॥१॥

किञ्च-

तथा--

तदेष श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखता सर्वे ह पश्यः पश्यति सर्वेमामोति सर्वेश इति। स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्रैकाद्दाः स्मृतः शतं च दश चैकश्र सहस्राणि च वि॰शतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः रमृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्सनत्कुमारस्तय्स्कन्द इत्या-चक्षते त रक्तन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है-विद्वान् न तो मृत्युको देखता है, न रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान् सबको [ आत्मरूप ही ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है। फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक, सहस्र और बीस भी होता है। आहारशुद्धि ( विषयोपल्रन्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः-करणकी सुद्धि होती है; अन्तःकरणकी सुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण प्रन्थियोकी निवृत्ति हो जाती है 📙 इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन ( नारदजी ) को भगवान् सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखलाया।

उन ( सनन्कुमारजी )को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहते है ॥ २ ॥

तदेतसिन्नर्थ एष श्लोको मन्त्रोऽपि भवति—न पश्यः पश्यतीति । पश्यो यथोक्तदशी विद्वानित्यर्थः, मृत्युं मरणं रोगं ज्वरादि दुःखतां दुःखभावं चापि न पश्यति । सर्वं ह सर्व-मेव स पश्यः पश्यत्यात्मानमेव सर्वम् । ततः सर्वमाप्नोति सर्वशः सर्वप्रकारैरिति ।

किश्व स विद्वान्प्राक्सुष्टिप्रभे-दादेकधैव च संस्त्रिधादिभेदैरन-न्तभेदप्रकारो भवति सृष्टिकाले। पुनः संहारकाले मूलमेव स्वं पारमाधिकमेकधाभावं प्रतिपद्यते स्वतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्ररो-चयन्स्तौति।

अथेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः सम्यगवभासकारणं ग्रुखावभास-

कारणस्येवादर्शस्य विश्वद्धिकारणं

इस विषयमें यह श्लोक—मन्त्र भी है। पश्य नहीं देखता। पश्य अर्थात् उपर्युक्त प्रकारसे देखनेवाला विद्वान् मृत्यु—मरण, ज्वरादि रोग और दुःखत्व यानी दुःखभावको नहीं देखता। वह पश्य—विद्वान् सभीको देखता है अर्थात् सबको आत्मरूप ही देखता है। इसीसे वह सबको सब प्रकार प्राप्त होता है।

तथा वह विद्वान् सृष्टिभेदके पूर्व एकरूप होता हुआ ही सृष्टिकालमें त्रिधा आदि अनन्तभेदप्रकारोंवाला हो जाता है । और फिर संहार-कालमें अपने मूळ पारमार्थिक एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वतन्त्र ही है—इस प्रकार विद्याके फल्ह्यारा रुचि उत्पन्न करते हुए सनत्कुमारजी उसकी स्तुति करते हैं ।

इसके पश्चात् अब मुखाव-भासकी हेतुभूत दर्पणकी विश्चद्धि करनेके समान उपर्युक्त विद्याके सम्यक् प्रकारसे प्रतिफल्टित होनेके हेतुभूत साधनका उपदेश किया साधनसुपदिश्यते । आहारशुद्धौ । आहियत इत्याहारः शब्दादि-विषयविज्ञानं भोक्तुर्भोगायाहियते तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धिराहारशुद्धी राग-द्वेषमोहदोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञा-नमित्यर्थः ।

तस्यामाहारश्रद्धे सत्यां तद्ध-तोऽन्तःकरणस्य सत्त्वस्य शुद्धिनैं-र्मल्यं भवति, सत्त्वग्रद्धौ च सत्यां यथावगते भूमात्मनि ध्रुवावि-च्छिना स्मृतिरविसारणं भवति । तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्भे सति सर्वेषामविद्याकृतानर्थेपाश-रूपाणामनेकजन्मान्तरानुभवभा-वनाकठिनीकृतानां हृद्याश्रयाणां विप्रमोक्षो विशेषेण ग्रन्थीनां विनाशो भवतीति । प्रमोक्षणं यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार-शुद्धिमूलं तस्मात्सा कार्येत्यर्थः ।

जाता है—'आहारशुद्धी' इत्यादि । जिनका आहरण किया जाय उन्हें 'आहार' कहते हैं; भोक्ताके भोगके लिये शब्दादि विषयविज्ञानका आहरण किया जाता है; उस विषयोपलब्धिक्तप विज्ञानकी शुद्धि ही 'आहारशुद्धि' है, अर्थात् राग-द्वेष, मोह आदि दोषोसे असंसृष्ट विषयविज्ञान ।

आहारशुद्धिके होनेपर उससे युक्त अन्तःकरण सत्त्वकी शुद्धि--निर्मेलता होती है: और अन्तःकरणकी ग्रुद्धि होनेपर उपर्युक्त प्रकारसे जाने गये भूमात्मामें ध्रव- अविच्छिन स्मृति अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति होनेपर—स्मृति लब्ध होनेपर जन्मोंमें अनुभव की हुई भावनाओंसे कठिन की हुई अविद्या-अनर्थपाशरूप हृदयस्थित कृत प्रनिथयोका विप्रमोक्ष-विशेषरूपसे प्रमोक्षण-विनाश हो जाता है। इस प्रकार क्योंकि यह उत्तरोत्तर उपर्युक्त सारा-का-सारा आहारश्रद्धि-मूलक है इसलिये वह अवश्य करनी चाहिये--ऐसा इसका ताल्पर्य है।

४९-२

मर्वे शास्त्रार्थमशेषत उक्त्वा-ख्यायिकाम्रुपसंहरति श्रुतिः-तस्मै वार्क्षादिरिव मृदितकषायाय कषायो रागद्वेषादिदोषः सत्त्वस्य ज्ञानवैराग्या-रञ्जनारूपत्वात्स भ्यासरूपक्षारेण क्षालितो मृदितो विनाशितो यस्य नारदस्य तस्मै योग्याय मृदितकषायाय तमसोऽविद्यालक्षणात्पारं परमार्थ-तत्त्वं दर्शयति दर्शितवानित्यर्थः। कोऽसौ १ भगवान्—"उत्पत्ति प्रलयं चैव भृतानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति" एवंधर्मा सनत-कुमारः । तमेव सनत्कुमारं देवं स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति तद्विदः । द्विर्वचनमध्यायपरि-समाप्त्यर्थम् ॥ २ ॥

शास्त्रके सम्पूर्ण अभिप्रायको सम्यक् प्रकारसे कहकर श्रति आख्यायिकाका उपसंहार है–उस मृदितकषायको—वक्षादि-सम्बन्ध रखनेवाले कषायके समान रागद्वेषादि दोष अन्त:-करणके रञ्जक होनेके कषाय हैं । ज्ञान, वैराग्य और अभ्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके उस कषायका क्षालन-मर्दन अर्थात विनाश कर दिया गया है उन मृदितकषाय योग्य शिष्य नारदजीको अविद्यारूप तमसे पार परमार्थ-तत्त्वको दिखलाया । वह दिखाने-वाला कौन था ? भगवान्—''जो भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आय-व्यय तथा विद्या-अविद्याको जानता है उसे 'भगवान' कहना चाहिये" ऐसे धर्मीवाले सनत्कुमारजी । उन सनत्क्रमारदेवको ही विद्वान् लोग 'स्कन्द' ऐसा कहते है। 'तं स्कन्द इत्याचक्षते' इसकी द्विरुक्ति अध्याय-की परिसमाप्तिके छिये है। । २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षड्विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २६ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७॥

# VIVIE RESIE

### प्रथम खण्ड

#### दहर-पुण्डरीकमें ब्रह्मकी उपासना

यद्यपि दिग्देशकालादिभेदअष्टमप्रपाठका- शून्यं ब्रह्म सत्
रम्भप्रयोजनम् एकमेवादितीयमात्मैवेदं सर्वमिति षष्टसप्तमयोरिधगतं तथापीह मन्दबुद्गीनां
दिग्देशादिभेदवद्दस्तिवत्येवं
भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसा
परमार्थविषया कर्तुमित्यनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थसिद्धिरिति तद्धिगमाय हृदयपुण्डरीकदेश उपदेष्टन्यः।

यद्यपि सत्सम्यक्प्रत्ययैक-विषयं निर्गुणं चात्मतत्त्वं तथापि मन्द्बुद्धीनां गुणवत्त्वस्येष्टत्वा- यद्यपि छठे और सातवें अध्यायमें दिशा, देश और कालादि भेदसे रहित ब्रह्म 'सत् एकमात्र अद्वितीय है' 'आत्मा ही यह सब है'—ऐसा जाना गया है, तथापि 'यहाँ दिशा और देश आदि भेदयुक्त वस्तु है ही'—इस प्रकारकी भावनासे युक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा सकती और ब्रह्मको जाने बिना पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसका अनुभव होनेके लिये हृदयकमल्रूप देशका उपदेश करना आवश्यक है ।

यद्यपि आत्मतत्त्व सत्, एकमात्र सम्यक् ज्ञानका विषय और निर्गुण है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसल्यिये उसके सत्यसंकल्पादि गुणोंसे युक्त त्सत्यकामादिगुणवत्त्वं च वक्त-व्यम् । तथा यद्यपि ब्रह्मविद्ां स्त्र्यादिविषयेभयः खयमेवोपरमो तथाप्यनेकजनमविषय-सेवाभ्यासजनिता विषयविषया तृष्णा न सहसा निवर्तियतं शक्यत इति ब्रह्मचर्यादिसाधन-विशेषो विधातच्यः । तथा यद्य-प्यात्मैकत्वविदां गन्तृगमनग-न्तव्याभावादविद्यादिशेषस्थिति-निमित्तक्षये गगन इव विद्युदुद्भूत इव वायुर्देग्घेन्धन इवाग्निः खात्म-न्येव निवृत्तिस्तथापि गन्तुग-मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश-गुणविशिष्टब्रह्मोपासकानां मूर्ध-न्यया नाड्या गतिर्वक्तव्येत्यष्ट्रमः प्रपाठक आरभ्यते । दिग्देशगुणगतिफलभेदशून्यं

दिग्देशगुणगतिफलभेदशून्यं दिशा, देश, गुण, गति हि परमार्थसदृद्यं ब्रह्म मन्द्- फल्लभेदसे शून्य जो परमार्थ

होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक है। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासकों-को स्त्री आदि विषयोंसे खयं ही उपरति होती है तो भी अनेक जन्मोके विषयसेवनके अभ्याससे उत्पन हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका भी विधान करना आवश्यक है, इसी तरह यद्यपि आत्माका एकत्व जाननेवाछोंकी दृष्टिमें गमन करनेवाले. गमनिकया और गन्तव्य देशका अभाव हो जानेके कारण शरीरकी स्थितिकी निमित्तभृत अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर उनकी विद्युत्, बढ़े हुए वायु और जिसका ईंधन जल गया है उस अग्रिके आकाशमें लीन हो जानेके समान अपने आत्मामें ही हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि गन्ता और गमनादिकी वासनासे युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण-विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने-वाळी गतिका प्रतिपादन आवश्यक है इसीलिये प्रपाठकका आरम्भ किया जाता है। दिशा, देश, गुण, गति और i.

बुद्धीनामसदिव प्रतिभाति । सन्मार्गस्थास्तावद्भवन्तुः ततः शनैः परमार्थसदिष ग्राहियिष्या-मीति मन्यते श्रुतिः ।

प्रतिभाति । अद्वितीय ब्रह्म है वह मन्द्बुद्धि पुरुषोंको असत्के समान प्रतीत होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों, तब धीरे-धीरे मै इन्हे परमार्थ सत्को भी प्रहण करा दूँगी—ऐसा श्रुति मानती है।

हरिः ॐ अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १॥

अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक-सद्दशं वेश्मेव वेश्म द्वारपालादि-मत्त्वात् ; अस्मिन्ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः परस्य पुरं राज्ञोऽनेकप्रकृतिमद्यथा पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि-मिः स्वाम्यर्थकारिभिर्युक्तमिति ब्रह्मपुरम् । पुरे च वेश्म राज्ञो यथा तथा तस्मिन् ब्रह्मपुरे शरीरे दहरं वेश्म ब्रह्मण उपलब्ध्यधि-

अथ--इसके पश्चात् [ यह कहा जाता है कि ] यह जो आगे कहा जानेवाला दहर अर्थात् छोटा-कमल-सदश गृह है—द्वार-पालादिसे युक्त होनेके कारण जो गृहके समान गृह है वह इस ब्रह्मपरमें - ब्रह्म यानी परमात्माके पुरमें: जैसा कि राजाका अनेको प्रजाओसे युक्त पुर होता है उसी प्रकार यह (शरीर) भी [ आत्मारूप] अपने खामीका अर्थ सिद्ध करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि-से युक्त है, अतः यह ब्रह्मपुर है। जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन होता है उसी प्रकार उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सूक्ष्म गृह अर्थात् ब्रह्मकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि शालग्रामशिला ष्ठानमित्यर्थः, यथा विष्णोः शालग्रामः।

असिन् हि स्विनिकारग्रङ्गे देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्टं सदाख्यं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु-कम् । तसादिसिन्हद्यपुण्डरीके वेश्मन्युपसंहतकरणैर्बाद्यविषय-विरक्तेविशेषतो ब्रह्मचर्यसत्य-साधनाम्यां युक्तैविक्ष्यमाणगुण-वद्यायमानैर्ब्रह्मोपलम्यत इति प्रकरणार्थः।

दहरोऽल्पतरोऽस्मिन्दहरे
वेश्मिन वेश्मनोऽल्पत्वात्तदन्तवीर्तिनोऽल्पतरत्वं वेश्मनोऽन्तराकाश आकाशाख्यं ब्रह्म ।
आकाशो वै नामेति हि वक्ष्यित ।
आकाश इवाशरीरत्वात्स्रक्ष्मत्वसर्वगतत्वसामान्याच्च । तसिम्ना-

विष्णुकी उपलब्धिकी अधिष्ठान होती है-ऐसा इसका तात्पर्य है।

इस अपने विकारभूत कार्य— देहमें सत्संज्ञक ब्रह्म नाम-रूपकी अभिन्यक्ति करनेके छिये जीवात्म-भावसे अनुप्रविष्ठ है—यह कहा जा चुका है। इसीसे जिन्होंने इस हृदयकमल्रूप भवनमे अपने इन्द्रिय-वर्गका उपसंहार कर दिया है उन बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषतः ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधनोंसे सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले गुणोसे युक्त पुरुषोंद्वारा चिन्तन किये जानेपर ब्रह्मकी उपलब्धि होती है—ऐसा इस प्रकरणका तात्पर्य है।

इस सूक्ष्म गृहमें दहर— अत्यन्त सूक्ष्म अन्तराकाश यानी आकाशसंज्ञक ब्रह्म है। गृह सूक्ष्म होनेके कारण उसके अन्तर्वर्ती आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता है। 'आकाश ही नाम-रूपका निर्वाह करनेवाला है' ऐसा श्रुति कहेगी भी। आकाशके समान अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत्व और सर्वगतत्वमें उससे समानता होनेके कारण [ उसे आकाश कहा

काशाख्ये यदन्तर्मध्ये तदन्वेष्ट-व्यम् । तद्वाव तदेव च विशेषेण जिज्ञासितव्यं गुर्वाश्रयश्रवणाद्य-पायैरन्विष्य च साक्षात्करणीय-मित्यर्थः ॥ १ ॥

गया है । उस आकाशमंज्ञक तत्त्वके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी-की विशेषरूपमे जिज्ञासा करनी चाहिये, अर्थात् गुरुके आश्रय तथा श्रवणादि उपायोसे अन्वेषण करके उसका साक्षात्कार करना चाहिये-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥

तं चेद्र्युर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात् ॥ २ ॥

उस ( गुरु )से यदि [ शिष्यगण ] कहे कि इस ब्रह्मपुरमे जो सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्या वस्त है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये 2—तो [ इस प्रकार कहनेवाले शिष्योके प्रति ] वह आचार्य यो कहे॥ २॥

तं चेदेवग्रक्तवन्तमाचार्यं यदि 🕸 ब्र्युरन्तेवासिनश्रोदयेयुः; कथम् ? यदिदमसिन्ब्रह्मपुरे परिच्छिन्ने-**ऽन्तर्दहरं पुण्डरीकं वेश्म ततो**- | **ऽप्यन्तर**स्पतर एवाकाशः

इस प्रकार कहनेवाले आचार्यसे यदि शिष्यगण अर्थात् शंका करें; किस प्रकार शंका करें ?--इस परिच्छिन ब्रह्म-पुरमे जो यह अन्तर्वर्ती कमळाकार सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे । भी सूक्ष्मतर आकाश है। प्रथम तो उस कमलाकार गृहमें ही क्या वस्त पुण्डरीक एव वेश्मिन तावरिकं रह सकता है किर उससे भी स्यात् । किं ततोऽल्पतरे खे यद्भवेदित्याहुः।दहरोऽसिन्नन्त-राकाशः किं तदत्र विद्यते न किञ्चन विद्यत इत्यभिप्रायः।

यदि नाम बदरमात्रं किमिप विद्यते किं तस्यान्वेषणेन विजि-ज्ञासनेन वा फलं विजिज्ञासितुः स्यात् १ अतो यत्तत्रान्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं वा न तेन प्रयोजनिमत्युक्तवतः स आचार्यो ब्र्यादिति श्रुतेर्वचनम् ॥ २ ॥ अल्पतर आकारामें जो हो ऐसी क्या वस्तु हो सकती है ?—इस प्रकार यदि वे पूछें। अभिप्राय यह है कि इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो आकारा है वह सूक्ष्म है, उसमे क्या वस्तु हो सकती है ? अर्थात् कुछ भी नहीं हो सकती।

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा करनेसे जिज्ञासको फल भी क्या होगा 2 अतः वहाँ जो खोज करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन नही है तो इस प्रकार कहनेवाले शिष्योंसे आचार्यको इस प्रकार कहना चाहिये—यह श्रुतिका वाक्य है ॥ २॥

शृणुत, तत्र यद्त्र्थ पुण्ड-रीकान्तः त्वस्याल्पत्वात्तत्स्थमल्प-तरं स्यादिति, तदसत् । न हि स्वं पुण्डरीकवेश्मगतं पुण्डरीका-दल्पतरं मत्वावोचं दहरोऽसि-त्रन्तराकाश इति । किन्तर्हि पुण्डरीकमल्पं तद्नुविधायि सुनो, इस विषयमें तुम जो कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका अन्तर्वर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा सो ठीक नहीं। मैने हृदयपुण्डरिकान्तर्गत आकाशको हृदयकमल्से सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहा कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश सूक्ष्म है। तो क्या बात है ?—हृदय-कमल सूक्ष्म है उसका अनुवर्तन

तत्स्थमन्तःकरणं पुण्डरीकाकाशपरिच्छित्रं तिसिन्विशुद्धे संहतकरणानां योगिनां खच्छ इवोदके
प्रतिविम्बरूपमादर्श इव च शुद्धे
खच्छं विज्ञानज्योतिःखरूपावभासं तावन्मात्रं ब्रह्मोपलभ्यत
इति दहरोऽसिन्नन्तराकाश
इत्यवोचामान्तःकरणोपाधिनिमित्तम्; खतस्तु—

करनेवाला उसका अन्तर्वर्ती अन्तः-करण उस पुण्डरीकाकाशसे परिच्छिन है। जिन्होने अपनी इन्द्रियोंका उपसंहार कर लिया है उन योगियोको उस विशुद्ध अन्तःकरणमे जलमे प्रतिबिम्बके समान तथा खच्छ दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध विज्ञानज्योति:खरूपसे प्रतीत होने-वाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध होता है। इसीसे अन्तः करणरूप उपाधिके कारण हमने यह कहा था कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश अन्तः-करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म है; खयं तो--

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृद्य आकाश उमे अस्मिन्द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभाविमश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसाबुमौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥

जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है । बुलोक और पृथिवी ये दोनों लोक सम्यक् प्रकारसे इसके भीतर ही स्थित है । इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनो, सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनो, तथा विद्युत् और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस लोकमे है और जो नहीं है वह सब सम्यक् प्रकारसे इसीमें स्थित है ॥ ३ ॥

यावान्वै प्रसिद्धः परिमाणतो-ऽयमाकाशो भौतिकस्तावानेषो-**ऽन्तर्हृदय आकाशो यस्मिन्नन्वेष्ट**न्यं विजिज्ञासितव्यं चावोचाम । नाप्याकाशतुख्यपरिमाणत्वमभि-प्रेत्य तावानित्युच्यते । **किं**तर्हि ? **ब्रह्मणोऽनुरूप**स्य दृष्टान्तान्तर-स्यामावात् । कथं पुनर्नाका-ब्रह्मेत्यवगम्यते । शसममेव ''येनावृतं खं च दिवं महीं च"( महानारा० उ०१।३) "तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः।" (तै० उ०२।१।१) "एतसिन्तु खल्वश्वरे गाग्यी-काशः।" (बृ० उ० ३।८। ११) इत्यादिश्चतिभ्यः।

किञ्चोमे असिन्द्यावापृथिवी
ब्रह्माकाशे बुद्ध्युपाधिविशिष्टे
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते
स्थिते।यथा वा अरा नाभावित्युक्तं
हि। तथोभाविश्य वायुक्वेत्यादि

परिमाणमें जितना यह भौतिक प्रसिद्ध है उतना आकाश हृदयान्तर्गत आकाश जिसके विषयमें कि हमने 'अन्वेषण करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी चाहिये' ऐसा कहा था। [ यही नहीं | ब्रह्मको आकाराके समान परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नही कहा जाता । तो फिर क्या बात है ?--- ब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य दृष्टान्त न होनेके कारण कहा जाता है। [प्रश्न] किन्तु ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है— यह कैसे जाना जाता है ? [ उत्तर ] ''जिसने आकारा, खुळोक और पृथिवीको आवृत किया हुआ है" ''उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ" ''हे गार्गि ! इस अक्षरमें ही आकारा स्थित है" इत्यादि श्रुतियोंसे यह बात सिद्ध होती है।

यही नहीं, इस बुद्धयुपाधि-विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही बुलोक और पृथिवी समाहित— सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं, जिस प्रकार कि नाभिमें अरे—ऐसा पहले कह ही चुके है। इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनों भी समानम् । यचास्यात्मन आत्मी-यत्वेन देहवतोऽस्ति विद्यत इह लोके, तथा यचात्मीयत्वेन न विद्यतेः नष्टं भविष्यच नास्तीत्यु-च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्, तस्य हृद्याकाशे समाधानानुपपत्तेः 11 3 11

स्थित है--इत्यादि शेष वाक्यका तात्पर्य भी इसीके समान है। इस देहवान् आत्माका आत्मीयरूपसे जो कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो कुछ 'आत्मीयरूपसे [ इस समय ] नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा भविष्यमें नही होगा'-ऐसा कहा जाता है [ वह सब सम्यक् प्रकार-से इसीमें स्थित है ] । यहाँ अत्यन्त असत् वस्तुसे अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है॥ ३॥

तं चेद्ब्रुयुरस्मि श्लेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व समाहित स सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतजारा वाप्नोति प्रध्व सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥

उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकारसे स्थित है तो जिस समय यह वृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो जाता है उस समय क्या शेष रह जाता है ? ॥ ४ ॥

तं चेदेवमुक्तवन्तं ब्र्युः पुनर-न्तेवासिनोऽसिश्चेद्यथोक्ते चेद्यदि | कि यदि इस ब्रह्मपुरमें अर्थात् ब्रह्म-

किन्तु यदि इस प्रकार कहने-वाले उस आचार्यसे शिष्यगण कहें पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब **ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुरोपलक्षितान्तराकाश** सम्यक् प्रकारसे स्थित है तथा इत्यर्थः । इदं सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः।

कथमाचार्येणानुक्ताः कामा अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ?

नैष दोषः यच्चास्येहास्ति
यच्च नास्तीत्युक्ता एव ह्याचार्येण
कामाः । अपि च सर्वशब्देन
चोक्ता एव कामाः । यदा
यस्मिन्काल एतच्छरीरंब्रह्मपुराख्यं
जरावलीपलितादिलक्षणा वयोहानिर्वाप्नोति शस्त्रादिना वा
वृक्णं प्रध्वंसते विस्तंसते विनञ्यति
किं ततोऽन्यदतिशिष्यते ।

घटाश्रितक्षीरदधिस्नेहादिवद्-घटनाशे देहनाशेऽपि देहाश्रय-म्रुत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वनाशान्नश्यती-

सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी स्थित है [ तो जिस समय यह वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस समय क्या-क्या रहता है ? ]

शंका—आचार्यने जिनका निरू-पण नहीं किया उन कामनाओंको शिष्यगण क्यों [ ब्रह्मपुरमे स्थित ] बतलाते हैं ?

समाधान—यह दोष नहीं है; 'इस लोकमें जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है' इस प्रकार आचार्यने कामनाओं के विषयमें कहा ही है। इसके सिवा 'सर्व' राब्दसे मी कामनाओं का कथन हो ही जाता है। जब—जिस समय इस ब्रह्मपुरसंज्ञक रारीरको झुर्रियाँ पड़ जाने और केशों के पक जाने आदि रूपसे बुद्धावस्था अपनाती है अथवा उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है अथवा वह रास्नादिसे काटा जाकर ध्वंस—विस्तंसन यानी नाशको प्राप्त हो जाता है तो उससे भिन्न और क्या शेष रहता है ?

अभिप्राय यह ृहै कि घटका नारा होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही और घृतादिके नाराके समान देहका नारा होनेपर भी देहके आश्रित ततोऽन्यद्यथोक्तादितिशिष्यतेऽवतिष्ठते न किश्चनाविष्ठत उत्तरोत्तर कार्य पूर्व-पूर्व कारणका नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाश होनेपर उपर्युक्त नाशसे भिन्न और क्या रह जाता है शर्थात् कुछ भी नहीं रहता—ऐसा इसका ताल्पर्य है॥४॥

**एवमन्तेवासिभिश्चोदितः**— शिष्योद्वारा इस प्रकार प्रश्न किये जानेपर—

स ब्र्यान्नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्मापह-तपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्करूपो यथा द्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥

उसे कहना चाहिये 'इस (देह) की जरावस्थासे यह (आकाशास्य ब्रह्म) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [सम्पूर्ण] कामनाएँ सम्यक् प्रकारसे स्थित है; यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन करती है तो वह जिस-जिस सिन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित जीवन धारण करती है'॥ ५॥

तदुक्तं पूर्वमेव न्मतिमपहन्यत इति किमर्थ्य य देहस्य
यद्यपि देहसम्ब्या शाहितं न
मृत्युभ्यां न सम्ब्या शाहितं न
यापि सम्बन्धस्त विक्रियत
त्याशङ्कानिवृत्त्यर्थ्य न शस्त्राविशोको विक्रियत
शोको नामेष्टादि मशब्दममानसः सन्तापः
विगताशनेच्छः

नन्यपहतपाट दिन होषेन स्पृशोकान्ताः प्रतिकार वक्तव्यं
भवन्ति । कार्णकि को मा
धर्माधर्मकार्या कि विरोचनाजरादिप्रतिषधेन कि क्यामो
कार्यामावे विद्यका कि अक्षपुरं
मत्विमिति पृथक कि दुरं ब्रक्षपुरं
स्थात् । क्यं तु ब्रह्म-

ऽपानेच्छः ।

उस आचार्यको उनकी श्रन्य-विषयिणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते द्धए इस प्रकार कहना चाहिये। किस प्रकार कहना चाहिये 2---देहकी जरावस्थासे उपर्युक्त अन्तराकाशसंज्ञक जिसमें कि सब कुछ स्थित है जीर्ण नहीं होता, अर्थात् देहके समान उसका विकार नहीं होता: और **न** इसके वध अर्थात शस्रादिके प्रहारसे यह नष्ट ही होता है. जैसे कि शिस्त्रादिके आघातसे । आकाशका नाश नहीं होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मका देह एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नही होता-इस विषयमें तो कहना ही क्या है 2 यह इसका तालर्य है।

देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे ब्रह्मका स्पर्श क्यों नहीं होता ? इस बातका उल्लेख करना इस अवसरपर आवश्यक है; परन्तु प्रसंगका विच्छेद न हो इसल्यि यहाँ नहीं कहा जाता । आगे इन्द्रविरोचन आख्यायिकामे इसका युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे।

ब्रह्मपुरं यह ब्रह्मपुर सत्य—अवितथ है। बुरं ब्रह्मपुरं ब्रह्म ही पुर [अर्थात् ब्रह्मरूप पुरका फ्यंतु ब्रह्म- नाम ] ब्रह्मपुर है। किन्तु यह पुरं ब्रह्मोपलक्षणार्थन्वात् । तत्त्व-नतमेवः "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" (छा० उ०६। १।४) इति श्रुतेः । तद्वि-कारेऽनृतेऽपि देहगुङ्गे ब्रह्मोपल-भ्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्तं व्याव-हारिकम् । सत्यं तु ब्रह्मपुरमे-तदेव ब्रह्मः सर्वव्यवहारास्पद-त्वात् । अतोऽस्मिन्पुण्डरीकोप-लक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा ये बहिर्भवद्भिः प्रार्थ्यन्ते तेऽस्मिन्नेव खात्मनि समाहिताः । अतस्त-त्प्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य-विषयत्रणां त्यजतेत्यभिप्रायः । एष आत्मा भवतां स्वरूपम् । भृणुत तस्य लक्ष-आत्मनो लक्षणम् णम्। अपहतपाप्मा, धर्माधर्मा-पाप्सा अपहतः ख्यो यस्य सोऽयमपहतपाप्मा। तथा विजरो विगतजरो विम-त्युश्च ।

शरीरसंज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण-के लिये होनेके कारण ब्रिह्मपुर कहा जाता ] है। और वह तो मिध्या ही है, क्योंकि "वाणीके आश्रित विकार नाममात्र है" ऐसी श्रुति है। ब्रह्मका विकार और मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप अङ्कर-कार्यमे ब्रह्मकी उपलब्धि होती है, इसिल्ये इसे न्यावहारिक ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है। अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित ब्रह्मपुरमें सम्पूर्ण कामनाएँ, जिन्हें कि आप बाहर पाना चाहते हैं वे सबकी सब इस अपने आत्मामे ही स्थित है। इसलिये आपको उसकी प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान करना चाहिये और बाह्य विषयोकी तृष्णाका परित्याग कर देना चाहिये---ऐसा तात्पर्य है।

यह आत्मा आपका स्वरूप है। आप उसका लक्षण सुनिये। अपहतपाप्मा—जिसका धर्माधर्मे संज्ञक पाप अपहत—नष्ट हो गया है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है। इसी प्रकार विजर—जिसकी जरावस्था बीत गयी है और मृत्युहीन है।

तदुक्तं पूर्वमेव न वधेनास्य

हन्यत इति किमर्थं पुनरुच्यते ?

यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा-मृत्युभ्यां न सम्बध्यते । अन्य-थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्यादि-त्याशङ्कानिवृत्त्यर्थम् ।

विशोको विगतशोकः । शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो मानसः सन्तापः । विजिघत्सो विगताशनेच्छः । अपिपासो-ऽपानेच्छः ।

नन्त्रपहतपाष्मत्वेन जराद्यः शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एव भवन्ति । कारणप्रतिषेधात् । धर्माधर्मकार्या हि त इति । जरादिप्रतिषेधेन वा धर्माधर्मयोः कार्याभावे विद्यमानयोरप्यसत्स-मत्विमिति पृथक्प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात् । शंका—'इस (शरीर) के नाशसे उसका नाश नहीं होता'—यह बात तो पहले ही कहीं जा चुकी है, फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यद्यपि देहसम्बन्धी जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं होता, तो भी अन्य प्रकारसे तो उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही सकता है—इस आशंकाकी निवृत्तिके छिये ऐसा किया गया है।

वह विशोक—शोकरहित— इष्टादिका वियोग होनेके कारण जो मानसिक सन्ताप होता है उसे शोक कहते है, विजिघत्स— भोजनेच्छासे रहित और अपिपास— पीनेकी इच्छासे रहित है।

गंका—किन्तु अपहतपाप्मत्वके द्वारा तो जरासे छेकर शोकपर्यन्त सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते है, क्योकि उनके कारणका प्रतिषेध हो जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके ही कार्य है; अथवा जरादिके प्रतिषेधसे धर्माधर्मका कोई कार्य न रहते हुए भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता है। इसिछिये इन दोनोंका पृथक् प्रतिषेध निरर्थक ही है।

सत्यमेवं तथापि धर्मकार्या-नन्दच्यतिरेकेण जरादिप्रतिषेध-सार्थक्यम् खाभाविकानन्दो यथेश्वरे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" ( ब॰ उ॰ ३।९।२८) इति श्रुतेः । तथाधर्मकार्यजरादिच्य-तिरेकेणापि जरादिदुः खस्वरूपं खाभाविकं स्यादित्याशङ्कचेत । अतो युक्तस्तन्निष्टत्तये जरादीनां धर्माधर्माभ्यां पृथकप्रतिषेधः । जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा-र्थम् । पापनिमित्तानां तु दुःखानामानन्त्यात्प्रत्येकं तत्प्रतिषेधस्याशक्यत्वात्सर्वेदुःख-प्रतिषेधार्थं युक्तमेवापहतपाप्मत्व-वचनम् ।

सत्या अवितथाः कामा यस्य सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि संसारिणां कामाः । ईश्वरस्य तद्विपरीताः । तथा कामहेतवः सङ्कल्पा अपि सत्या यस्य स सत्यसङ्कल्पः । सङ्कल्पाः कामाश्र गुद्धसन्त्वोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्य।

समाधान--ठीक है. ऐसा ही होता; किन्तु जिस प्रकार ईश्वरमें धर्मके कार्यभूत आनन्दसे ''ब्रह्म विज्ञानस्वरूप और आनन्दमय है" इस श्रुतिके अनुसार खाभाविक आनन्द है .इसी प्रकार अधर्मके कार्यरूप जरादिसे मिन्न स्वाभाविक जरादिदु:खका होना भी सम्भव है-ऐसी आशंका हो सकती है। इसलिये उसकी निवृत्तिके धर्माधर्मसे जरादिका पृथक प्रतिषेध करना उचित ही है। जरादिका प्रहण सम्पूर्ण दुःखोके उपलक्षणके लिये है। पापनिमित्तक दुःखोकी अनन्तता होनेके कारण और उनमेसे प्रत्येकका प्रतिषेध करना असम्भव होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध करनेके लिये उसके अपहतपाप्मत्वका प्रतिपादन करना उचित ही है।

जिसकी कामनाएँ सत्य— अमिश्या हैं उसे सत्यकाम कहते है। असत्य तो संसारियोकी हो कामनाएँ हुआ करती है, ईश्वरकी कामनाएँ तो उससे विपरीत होती है। इसी प्रकार जिसके कामके हेतुभूत संकल्प भी सत्य हैं वह ईश्वर सत्यसंकल्प है। ईश्वरके

40-2

चित्रगुवत् । न खतो नेति
नेतीत्युक्तत्वात् । यथोक्तलक्षण
एवात्मा विज्ञेयो गुरुभ्यः शास्त्रतश्चात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्यकाभैः ।

न चेद्रिज्ञायते को दोषः स्यादिति, शृणु-आत्मतत्त्वा-ज्ञाने दोषः तात्र दोषं दृष्टा-न्तेन । यथा ह्येवेह लोके अन्वाविशनत्यनुत्रर्तन्ते यथानु-ज्ञासनं यथेह प्रजा अन्यं खामिनं मन्यमानाः खस्य स्वामिनो यथा यथानुशासनं तथा तथान्त्रावि-शन्ति । किम् ? यं यमन्तं प्रत्यन्तं जनपढं क्षेत्रभागं चामिकामा अर्थिन्यो भवन्त्यात्मबुद्धचनुरूपं तं तमेव च प्रत्यन्तादिग्रपजीव-न्तीति । एष दृष्टान्तोऽस्वात-न्त्र्यदोषं प्रति पुण्यफलोपभोगे 11411

संकल्प और कामना चित्रगुके समान\* उसकी शुद्धसत्त्रक्ष उपाधिके कारण है, ख्वतः नही; क्योंकि 'नेति नेति' ऐसा कहकर उनका प्रतिषेध किया गया है। खाराज्यकी इच्छावाळे पुरुषोंको गुरु और शास्त्रद्वारा उपर्युक्त ळक्षणवाळे आत्माको ही खसंवेद्य-रूपसे जानना चाहिये।

यदि कही कि उसे न जानें तो भी क्या दोष है तो इसमें जो दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक सुनो। इस लोकमें जिस प्रकार प्रजा राजाके । अनुशासनके अनुसार रहती है-इस लोकमें जिस प्रकार अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी माननेवाली प्रजा जैसी अपने खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार अनुवर्तन करती है; किसका अनुवर्तन करती है ?-वह अपनी बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त ( वस्तुकी सन्निधि ), देश अथवा क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी-उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती है । यह दृष्टान्त पुण्यफलोपभोगमें अखातन्त्रयदोषके प्रति है ॥ ५॥

<sup>\*</sup> जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्णवाली गौँ है उसको चित्रगु कहते है, उसी प्रकार ।

#### पुण्यकर्मफलोंका अनित्यत्व

अथान्यो दृष्टान्तस्तत्क्ष्यं । अब उस (कर्मफल) के क्षयके । लिये 'तद्यथेत्यादि' श्रुतिसे दूसरा प्रति तद्यथेहेत्यादिः । दृष्टान्त दिया जाता है—

तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमननुविद्य व्रज-न्त्येता श्र्य सत्यान्कामा १ स्तेषा १ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येता १ श्र्य सत्यान् कामा १ स्तेषा १ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥

जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परछोकमें पुण्योपार्जित छोक क्षीण हो जाता है। जो छोग इस छोकमे आत्माको और इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परछोकगामी होते है उनकी सम्पूर्ण छोकोमें यथेच्छगति नहीं होती और जो इस छोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [परछोकमें] जाते है उनकी समस्त छोकोमे यथेच्छगति होती है।। ६।।

तत्तत्र यथेह लोके तासामेव
स्वाम्यनुशासनानुवर्तिनीनां प्रजानां सेवादिजितो लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयतेऽन्तवान्भवति ।
अथेदानीं दार्ष्टीन्तिकम्रुपसंहरति—
एवमेवामुत्राग्निहोत्रादिपुण्यजितो
लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत
एवेति । उक्तो दोष

सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने खामीके अनुशासनका अनुवर्तन करनेवाली उन प्रजाओका सेवादि-कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह लोक, जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण—अन्तवान् हो जाता है—अब श्रुति दार्ष्टीन्तका उपसंहार करती है—उसी प्रकार परलोकमें अग्निहोत्रादि पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक मी, जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष

एषामिति विषयं दर्शयति तद्य इत्यादिना।

तत्तत्रेहास्मिँ छोके ज्ञानकर्मणोरिषकृता योग्याः सन्त
आत्मानं यथोक्तलक्षणं शास्त्राचार्योपिदृष्टमननुविद्य यथोपदेशमनु खसंवेद्यतामकृत्वा व्रजन्ति
देहादसात्प्रयन्ति । य एतांश्र
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसङ्कल्पकार्याः
श्र खात्मस्थान् कामानननुविद्य
व्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारोऽखतन्त्रता भवति । यथा
राजानुशासनानुवर्तिनीनां प्रजानामित्यर्थः ।

अथ येऽन्य इह लोक आत्मानं शास्त्राचार्योपदेशमनु-विद्य स्वात्मसंवेद्यतामापाद्य व्रजन्ति यथोक्तांश्च सत्यान्कामां-स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति राज्ञ इव सार्वमौमस्येह लोके ॥ ६ ॥ इन (अनात्मवेत्ताओं) को ही प्राप्त होता है—इस प्रकार श्रुति 'तचे' इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय दिखलाती है।

सो इस लोकमें ज्ञान और कर्मके अधिकारी अर्थात् योग्यता-सम्पन्न होकर जो लोग शास्त्र और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए उपर्यक्त लक्षणवाले आत्माको उनके उपदेशके अनुसार विना स्वात्मसंवेद्यताको बिना प्राप्त किये इस देहसे चले जाते है और जो इन उपर्युक्त सत्य—सत्यसंकल्पकी कार्यभूत अपने अन्तःकरणमे स्थित सत्य कामनाओंको बिना जाने चले उनकी सम्पूर्ण होकोमे अकामगति-अखतन्त्रता होती है। जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन करनेवाली परतन्त्रता रहती है ।

और जो दूसरे लोग इस लोकमें शास्त्र और आचार्यके उपदेशके अनुसार आत्माको जानकर— स्वात्मसंवेधताको प्राप्त करके और उपर्युक्त सत्य कामनाओंको जानकर परलोकमे जाते है उनकी इस लोक-में सार्वमौम राजाके समान सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छगति होती है ॥ ६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥

## हितिश्य खण्ड

#### दहर-ब्रह्मकी उपासनाका फल

भवतीत्युच्यते । य आत्मानं यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृत-वान्वक्ष्यमाणब्रह्मचर्यादिसाधन-सम्पन्नः संस्तत्स्थांश्च सत्यान कामान्-

कथं सर्वेषु लोकेषु कामचारों उसकी सम्पूर्ण लोकोमे किस प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है, सो बतलाते हैं--जिसने आगे बतलाये जानेवाले ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे सम्पन्न हो अपने हृदयमे अर्थात ध्यानके द्वारा 🕽 उपर्युक्त लक्षणोंवाले आत्माका साक्षात्कार किया है तथा उसमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त किया है--

स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते॥१॥

वह यदि पितृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे

ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते है [अर्थात् उसके आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ स त्यक्तदेहो यदि पित्रलोक-कामः पितरो जनयितारस्त एव सुखहेतुत्वेन उच्यन्ते तेषु कामो यस्य तैः पितृभिः सम्बन्धेच्छा यस्य भवति तस्य सङ्कल्पमात्रादेव

वह यदि देह छोड़नेपर पितृ-लोककी कामनावाला होता है-पितर उलिक्तिकाओंको कहते है. भोग्यत्वाञ्छोका प्रुखके हेतुरूपसे भोग्य कारण वे ही लोक कहे जाते है, उनके प्रति जिसकी कामना होती है अर्थात् उन पितृगणके साथ सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा पितरः सम्रक्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धितामापद्यन्ते । विशुद्धसन्वतया
सत्यसङ्कल्पत्वादीक्वरस्येव तेन
पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्पचिरिष्टप्राप्तिस्तया समृद्धो महीयते
पूज्यते वर्धते वा महिमानमनुभवति ॥ १ ॥

होती है उसके संकल्पमात्रसे ही पितृगण समुस्थित हो जाते हैं अर्थात् आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त हो जाते हैं। उग्रुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके समान सत्यसंकल्प होनेके कारण वह उस पितृलोकके भोगसे सम्पन्न हो—सम्पत्ति इष्टप्राप्तिका नाम है— उससे समृद्ध हो वह महनीय—पूजित होता अथवा वृद्धिको प्राप्त होता है यानी महिमाका अनुभव करता है॥ १॥

अथ यदि मातृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते॥२॥

और यदि वह मातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। २॥

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते॥३॥

और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ३॥

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते॥४॥ और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती है। उस भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। । ।।

अथ यदि सखिलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते॥५॥

और यदि वह सखाओंके लोकको कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओंके लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ५॥

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पा-देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥

और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते है। उस गन्धमाल्य-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ६॥

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्या-न्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते॥॥

और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके सङ्करपसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ७।।

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सङ्कल्पा-देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते॥ ८॥ और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके सङ्गल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य-

लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते॥॥॥

और यदि वह स्नोलोककी कामनावाला होता है तो उसके सङ्कल्प-मात्रसे ही स्त्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस स्नीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है।। ९।।

समानमन्यत्। मातरो जनिय
ग्योऽतीताः सुखहेतुभूताः साम
थ्यीत्। न हि दुःखहेतुभूतासु

ग्रामस्करादिजन्मनिमित्तासु

मातृषु विशुद्धसत्त्वस्य योगिन

इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्तः

।।२—९।।

रोष सब इसीके समान है।
मातृगण अर्थात् अतीत जन्म देनेबाळी माताएँ जो योग्यताके अनुसार
सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी
हेतुभूत प्रामस्करादि जन्मोकी
कारणखरूपा माताओके प्रतिविशुद्ध
चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे
सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है २—९

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते॥१०॥

वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके सङ्कल्पसे ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है॥१०॥ यं यमन्तं प्रदेशमभिकामो
भवति । यं च कामं कामयते
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्थान्तः
प्राप्तुमिष्टः कामश्र सङ्कल्पादेव
सम्रुत्तिष्ठत्यस्य । तेनेच्छाविघाततयाभिष्रेतार्थप्राप्त्या च सम्पन्नो
महीयत इत्युक्तार्थम् ॥ १०॥

वह जिस-जिस अन्त यानी प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और उपर्युक्त भोगोसे भिन्न जिस भोगकी इच्छा करता है वह इसका पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग इसे सङ्गल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है। उससे अर्थात् इच्छाके अविघात और अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है—इस प्रकार यह अर्थ पहले कहा हो जा चुका है।। १०।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥



## हतीय कण्ड

असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपासना

यथोक्तात्मध्यानसाधनातुष्ठानं
प्रति साधकानामुत्साहजननार्थमनुक्रोशन्त्याह—कष्टमिदं खळ
वर्तते यत्स्वात्मस्याः शक्यप्राप्या
अपि—

उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साधनके अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह पैदा करनेके लिये दया करनेवाली श्रुति कहती है—यह बड़े ही कष्टकी बात है कि अपने आत्मामें ही स्थित और प्राप्त होने योग्य भी—

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा सत्या-ना सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते ॥ १॥

वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त है। सत्य होनेपर भी अनृत उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है, क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता ॥ १॥

त इमे सत्याः कामा अनृता-पिधानास्तेषामात्मस्थानां स्वाश्र-याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु स्त्र्यन्नभोजनाच्छादनादिषुतृष्णा तिन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु-

वे ये सत्यकाम अनृतापिधान ( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं। अपने ही आश्रित रहनेवाली उन आत्मस्थित कामनाओंका अनृत [ अपिधान है ]—स्त्री, अन्न, भोजन और वस्त्रादि बाह्य विषयोमें जो तृष्णा है उसके कारण होनेवाला खेच्छाचार मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण 'अनृत' कहा जाता है; उनके

च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमिवा-पिधानम् ।

कथमनतापिधाननिमित्तं तेषा-मलाभः ? इत्युच्यते; यो यो हि यसादस्य जन्तोः पुत्रो भ्राता वेष्ट इतोऽसाल्लोकात्प्रैति म्रियते तिमष्टं पुत्रं भ्रातरं वा खहृदया-काशे विद्यमानमपीह पुनर्दर्शना-येच्छन्नपि न लभते ॥ १ ॥

सत्यकामनाओंकी कारण नहीं होती इसलिये वह अपिधानके समान अपिधान है वास्तविक अपिधान नहीं है ।

203

मिथ्या अपिधानके कारण उनकी प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो बतलाया जाता है: क्योंकि इस जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा इष्ट इस छोकसे मरकर जाता है, अपने हृदयाकाशमे विद्यमान रहनेपर भी उस इष्ट, पुत्र अथवा भाईको वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमे फिर देखनेको नही पाता ॥१॥

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ॥ २ ॥

तथा इस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [प्रत्रादि ] को और जिन अन्य पदार्थीको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर छेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे दैंके हुए रहते है। इस विषयमें यह दष्टान्त है-जिस प्रकार पृथिवीमे गड़े हुए सुवर्णके खजानेको उस स्थानसे अनिभन्न पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको जाती हुई उसे नहीं पाती. क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २ ॥

अथ पुनर्ये चास्य विदुषो जन्तोर्जीवा जीवन्तीह पुत्रा भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता इष्टाः सम्बन्धिनो यचान्यदिह लोके वस्त्रान्नपानादि रत्नादि वा वस्विच्छन्न लभते तत्सर्वमत्र हृदयाकाशारुये ब्रह्मणि गत्वा यथोक्तेन विधिना विन्द्ते लभते। अत्रासिन्हार्दाकाशे हि यसाद-स्यैते यथोक्ताः सत्याः कामा वर्तन्तेऽनृतापिधानाः ।

कथमिव तदन्याय्यमित्यु-च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि हिरण्यमेव पुनर्ग्रहणाय निधातृ-मिर्निधीयत इति निधिस्तं हिरण्य-निधि निहितं भूमेरधस्तान्निक्षि-

तथा इस विद्वान् प्राणीको जो जीव—इस लोकमें जीवित पत्र या भाता आदि, अथवा जो प्रेत-मरे हुए इष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकमें जो वस्न एवं अन्न-पानादि और रतादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी नहीं मिलते उन सबको यह इस हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें पहुँचकर उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर छेता है, क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशमें ये उपर्युक्त सत्य काम मिध्यासे आच्छादित इए वर्तमान रहते है।

[ अपने आत्मभूत ब्रह्ममें विद्यमान रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं होतीं | यह असङ्गत बात कैसे हो सकती है ? सो बतलाया जाता है। इस विषयमें यह दृष्टान्त है--जिस प्रकार हिरण्यनिधि--हिरण्य (सुवर्ण) ही, धरोहर रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः ग्रहण करनेके लिये धरोहररूपसे निहित किया (रख दिया) जाता है. प्तमक्षेत्रज्ञा निधिशास्त्रैर्निधिक्षेत्र- इसिल्ये निधि है। भूमिके नीचे

मजानन्तस्ते निधेरुपर्युपरि सञ्च-रन्तोऽपि निधिं न विन्देयः शक्यवेदनमपिः एवमेवेमा अविद्या-वत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्तं हृदयाकाशाख्यं ब्रह्मलोकं ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं गच्छन्त्योऽपि सुषुप्तकाले न विन्दन्ति न लभनते एषोऽहं ब्रह्मलोकभावमापन्नोऽस्म्यद्येति । अन्तेन हि यथोक्तेन हि यसा-त्प्रत्युढा हृताः खरूपादविद्यादि-दोषैर्वहिरपकृष्टा इत्यर्थः । अतः कष्टमिदं वर्तते जन्त्रनां यत्स्वा-यत्तमपि ब्रह्म लभ्यत इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

निहित---निक्षिप्त (रखी हुई) उस सुवर्णनिधिको जिस प्रकार स्थानसे अनभिज्ञ-निधि-उस शास्त्रद्वारा निधिक्षेत्रको न जानने-वाले पुरुष निधिके ऊपर सञ्चार करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त होना सम्भव भी है उस निधिको भी नही जानते, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्वक्त हृदयाकाशसंज्ञक लोकको----ब्रह्म यही लोक है उस ब्रह्मलोकको सुष्रिप्त कालमें प्रतिदिन जानेपर भी 'यह मै इस समय ब्रह्मलोकभावको प्राप्त हो गया हूँ, इस प्रकार नहीं उपलब्ध करतीं, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतसे प्रत्युढ—हृत है अर्थात अविद्यादि दोषोंद्वारा अपने स्वरूपसे बाहर खीच छी गयी है। अतः यह बड़े कष्टकी बात है कि खायत होनेपर भी जीवोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नही होती-ऐसा इसका तात्पर्य है ।२।

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त १ हय-मिति तस्माद्धृदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥

वह यह आत्मा हृदयमे है। 'हृदि अयम्' (यह हृदयमें है) यही इसका निरुक्त (व्युत्पत्ति) है। इसीसे यह 'हृदय' है। इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खर्गलोकको जाता है॥ ३॥

म वै यः 'आत्मापहतपाप्मा' इति प्रकृतो वै शब्देन तं सारयति, एष विवक्षित आत्मा हृदि हृदय-आकाशशब्देनाभि-पुण्डरीक हितः । तस्यैतस्य हृदयस्यैतदेव निरुक्तं निर्वचनं नान्यत् । हृद्य-यमात्मा वर्तत इति यसात्तसा-द्भृद्यम् । हृद्यनामनिर्वचनप्रसि-द्वचापि स्वहृदय आत्मेत्यवग-न्तव्यमित्यभिष्रायः । अहरहवें प्रत्यहमेवंविद्ध्ययमात्मेति जानन् खर्ग लोकं हार्द ब्रह्मैति प्रति-पद्यते ।

नन्वनेवंविद्िष सुषुप्तकाले हार्दे ब्रह्म प्रतिपद्यत एव सुषुप्तकाले सता सोम्य तदा सम्पन इत्यु-क्तत्वात्।

बाढमेवं तथाप्यस्ति विशेषः । यथा जानन्नजानंश्र सर्वो जन्तुः

वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत-पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण है उस आत्माका ही श्रुति 'वै' शब्दसे स्मरण कराती है।यह विवक्षित आत्मा हृदय-पुण्डरीकमें 'आकाश' शब्दसे कहा गया है। उस इस हृदयका यही निरुक्त-निर्वचन (व्युत्पत्ति) है, अन्य नहीं । क्योंकि यह आत्मा हृदयमें विद्यमान है इस्लिये यह हृदय है। इस प्रकार 'हृदय' इस नामके निर्वचनकी प्रसिद्धिसे भी 'आत्मा अपने हृदयमें है' ऐसा जानना चाहिये-ऐसा इसका अभिप्राय है । अहरहः--प्रतिदिन इस प्रकार जाननेवाला अर्थात् 'यह आत्मा हृदयमे हैं इस प्रकार जाननेवाला पुरुष खर्गछोक—हृद्यस्थ प्राप्त होता है।

गंका—िकन्तु इस प्रकार न जाननेवाला भी सुषुप्तकालमें ब्रह्मको प्राप्त होता ही है, क्योंकि सुषुप्त-कालमें 'हे सोम्य ! उस समय यह सत्से सम्पन्न हो जाता है' ऐसा कहा गया है।

समाघान-ठीक है, ऐसा ही है। तो भी कुछ विशेषता है। जिस प्रकार विद्वान् और अविद्वान् सद्घक्षेव तथापि तन्त्वमसीति
प्रतिवोधितो विद्वान्सदेव नान्योऽसीति जानन्सदेव भवति ।
एवमेव विद्वानविद्वांश्व सुषुप्ते
यद्यपि सत्सम्पद्यते तथाप्येवंविदेव स्वर्गं लोकमेतीत्युच्यते ।
देहपातेऽपि विद्याफलस्यावद्यंभावित्वादित्येष विद्योषः ॥ ३ ॥

सभी जीव सद्रह्म ही है, तथापि 'त् वह है' इस प्रकार बोधित किया हुआ विद्वान् 'में सत् ही हूँ, और कुछ नहीं' इस प्रकार जानता हुआ सत् ही हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि सुष्ठुप्तिमें विद्वान् और अविद्वान् दोनों ही सत्को प्राप्त होते है, तो भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही स्वर्गलोकको प्राप्त होता है—ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देहपात होनेपर भी विद्याका फल अवस्यम्भावी है। यही इसकी विशेषता है।।३।।

अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतइह्येति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति॥ ४॥

यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है—ऐसा आचार्यने कहा। उस इस ब्रह्मका 'सत्य' यह नाम है।। ४॥

सुषुप्तकाले स्वेनात्मना सता सम्पन्नः सन्सम्यक् प्रसीदतीति जाग्रत्स्वमयोर्विषयेन्द्रियसंयोग-

सुषुप्तिकालमे अपने आत्मा सत्से सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक् रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह जाप्रत् तथा खप्तके विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई

जातं कालुष्यं जहातीति सम्प्र-सादशब्दो यद्यपि सर्वजन्तनां साधारणस्तथाप्येवंवित्स्वर्गं लोक-मेतीति प्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद इति संनिहितवद्यस्विशेषात् । सोऽथेदं शरीरं हित्वासाच्छ-रीरात्सम्रत्थाय शरीरात्मभावानां परित्यज्येत्यर्थः। न त्वासनादिव सम्रत्थायेतीह युक्तम्; रूपेणेति विशेषणात् । न ह्यन्यत खरूपं सम्पत्तव्यम् । खरूपमेव हि तन भवति प्रति-पत्तव्यं चेतस्यात् । परं परमातम-लक्षणं विज्ञप्तिस्वभावं ज्योति-

कालिमाको त्याग देता है; इसलिये यद्यपि 'सम्प्रसाद' राब्द सम्पूर्ण जीवोंके लिये साधारण है, तो भी 'इस प्रकार जाननेवाला खर्गलोकको प्राप्त होता है' ऐसा [विद्वत्सम्बन्धी] प्रकरण होनेके कारण 'एष सम्प्रसादः' यह प्रयोग इस विद्वान्के लिये ही आया है; क्योंकि यहाँ सन्निहितके समान विशेष यह किया गया है। \*

इस प्रकारका विवेक होनेके पश्चात् वह विद्वान् इस शरीरको त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर अर्थात् देहात्मबुद्धिको त्यागकर—यहाँ 'आसनसे उठनेके समान शरीरसे उठकर' ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेन रूपेण' (अपने खरूपसे) ऐसा विशेषण दिया गया है और अपने खरूपकी प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि वह प्राप्तन्य हो तो खरूप हो नहीं हो सकता—पर अर्थात् परमात्म- ङक्षण विज्ञप्तिस्वरूप ज्योतिको प्राप्त

<sup># &#</sup>x27;एष सम्प्रसादः' मे जो 'एषः' शब्दका प्रयोग किया हुआ है वहीं यत्निविशेष है। जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये 'एषः' (यह) का प्रयोग किया जाता है, अतः 'सम्प्रसाद' शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोका प्रहण हो सकता है तथापि 'एषः' रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्रमे कहे हुए प्रकरण-प्राप्त विद्वान्के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वहीं समीप है।

रुपसम्पद्य स्वास्थ्यग्रुपगम्येत्ये-तत् । स्वेनात्मीयेन रूपेणाभि-निष्पद्यते । प्रागेतस्याः स्वरूपसम्पं-त्तेरविद्यया देहमेवापरं रूपमा-त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद-ग्रुच्यते स्वेन रूपेणेति ।

अशरीरता द्यातमनः स्वरूपम्।

यत्स्वं परं ज्योतिःस्वरूपमापद्यते

सम्प्रसाद एष आत्मेति होवाच।

स ब्र्यादिति यः श्रुत्या नियुक्तोऽन्तेवासिभ्यः। किश्चैतदमृतमविनाशि भूमा "यो वै भूमा
तदमृतम्" (छा० उ० ७। २४।

१) इत्युक्तम्। अत एवाभयं
भूमो द्वितीयाभावादत एतइस्नेति।

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नामाभिधानम्। किं तत् ? सत्य- मिति । सत्यं द्यवितथं ब्रह्म । तत्सत्यं स आत्मेति द्युक्तम्।

हो अर्थात् आत्मिश्यितिमें पहुँचकर स्वकीय अर्थात् अपने रूपसे सम्पन्न हो जाता है। इस स्वरूपप्राप्तिसे पूर्व वह अपररूपं देहको ही अविद्याके कारण आत्मभावसे समझता था। उसीकी अपेक्षासे 'स्वेन रूपेण' (अपने स्वरूपसे) ऐसा कहा गया है।

अशरीरता ही आत्माका खरूप है। जिस अपने परज्योतिः स्वरूपको सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही आत्मा है—ऐसा आचार्यने कहा। तात्पर्य यह है कि श्रुतिने जिसे नियुक्त किया है उस आचार्यको शिष्योके प्रति ऐसा कहना चाहिये। तथा यही अमृत —अविनाशी भूमा है, क्योंकि "जो भूमा है वही अमृत है" ऐसा कहा जा चुका है। इसीसे यह अभय है, क्योंकि भूमासे भिन्न दूसरी वस्तुका अभाव है; इसिंच्ये यह ब्रह्म है।

उस इस ब्रह्मका यह नाम—
अभिधान है। वह क्या है?—
सत्य। सत्य ही अवितथ (असिंद्रछक्षण) ब्रह्म है, क्योंकि 'वह
सत्य है, वह आत्मा है' ऐसा पहले
( छा० ६। ८। ७में ) कहा जा

अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते ? तदुपासनविधिस्तुत्यर्थम् ॥४॥

चुका है। किन्तु यह नाम किस-छिये कहा गया है १ [इसपर कहते है—] उसकी उपासना विधिको स्तुतिके छिये॥ ४॥

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तद्मृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छिति यद्नेनोभे यच्छिति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति॥ ५॥

वे ये 'सकार' 'तकार' और 'यम्' तीन अक्षर है। उनमें जो 'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मर्त्य है और जो 'यम्' है उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका नियमन करता है इसिल्ये 'यम्' इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही स्वर्गलोकको जाता है। ५॥

तानि ह वा एतानि ब्रह्मणों नामाश्वराणि त्रीण्येतानि सतीय-मिति सकारस्तकारो यमिति च। ईकारस्तकार उच्चारणार्थोऽनु-बन्धः; हस्वेनेवाश्वरेण पुनः प्रति-निर्देशात्। तेषां तत्तत्र यत्सत्स-कारस्तदमृतं सद्घ्रहः अमृतवाच-कत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो निर्देष्टः। अथ यत्ति तका- वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं, 'स' 'ती' और 'यम' अर्थात् सकार तकार और यम् हैं। तकारमें जो ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे हस्स्र [ इकार ] से ही उसका निर्देश किया गया है। उनमेंसे वहाँ जो सत् यानी सकार है वह अमृत है— सद् ब्रह्म है। अमृतका वाचक होनेके कारण अमृतरूप सकारका ही तकारान्त निर्देश किया गया है। तथा जो 'ति' यानी तकार है

रस्तन्मर्त्यम् । अथ यद्यमक्षरं तेनाक्षरेणामृतमर्त्याख्ये पूर्वे उभे अक्षरे यच्छति यमयति नियम-यति वजीकरोत्यात्मनेत्यर्थः। यद्यसादनेन यमित्येतेनोभे यच्छति तसाद्यम् । संयते इव ह्येतेन यमा लक्ष्येते । ब्रह्मनामा-**क्षरस्यापीदममृतत्वादिधर्मव**त्त्वं महाभाग्यं किम्रुत नामवत इत्यु-पास्यत्वाय स्तुयते ब्रह्मनामनिर्व-चनेनैव । नामवतो वेत्तैवंवित् । अहरहवी एवंवित्खर्ग लोकमेती-त्युक्तार्थम् ॥ ५ ॥

वह मर्त्य है और जो 'यम्' अक्षर है उस अक्षरसे अमृत और मर्त्य-संज्ञक पहले दोनों अक्षरोका प्रयोग करनेवाला उनका नियमन करता है अर्थात् उसके नियमन खभावसे उन्हें वशीभूत करता है।

क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन दोनोको नियमन करता है इसलिये यह 'यम्' है । इस 'यम्' अक्षरके द्वारा वे पूर्वोक्त दोनो अक्षर संयत-से दिखायी देते हैं। ब्रह्मके नामके अक्षरोका भी यह अमृतःवादि धर्मवान् होना परम सौभाग्य है, फिर नामीके विषयमे तो कहना हो क्या है ? इस प्रकार उसके उपास्यत्वके लिये ब्रह्मके नामका निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की जाती है। उस नामीको जानने-बाला 'एवंवित्' कहलाता है। वह एवंवित् (इस प्रकार जाननेवाला) नित्यप्रति खर्गछोकको जाता है-ऐसा अर्थ पहले कहा ही जा चुका है ॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये तृतीयखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥



# चतुर्थ खण्ड

#### सेतुरूप आत्माकी उपासना

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भे-दाय नैत भेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृत भ सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहत-पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १॥

जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्भेद (पारस्परिक असंघर्ष) के लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु हैं । इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते है। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापश्च्य है।। १॥

अथ य आत्मेति । उक्तलक्षणो
यः सम्प्रसादस्तस्य स्वरूपं वक्ष्यमाणैरुक्तैरनुक्तैश्र गुणैः पुनः
स्त्यते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्धार्थम् । य एष यथोक्तलक्षण आत्मा
स सेतुरिव सेतुः । विश्वतिर्विधरणः।
अनेन हि सर्वे जगद्वर्णाश्रमादिक्रियाकारकफलादिभेदनियमैः

उपर्युक्त लक्षणवाला जो सम्प्रसाद है उसके खरूपकी आगे कहे जाने-वाले, पहले कहे हुए तथा बिना कहे हुए गुणोंसे ब्रह्मचर्यक्प साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः स्तुति की जाती है। यह जो उपर्युक्त लक्षणोंवाला आत्मा है वह सेतुके समान सेतु है; विधृति—विशेषतः धारण करनेवाला है। कर्ता (जीव) के अनुरूप विधान करनेवाले इस आत्माके द्वारा ही सारा जगत् वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और कर्तुरनुरूपं विद्धता विधृतम्। अधियमाणं हीश्वरेणेदं विश्वं विनक्येद्यतस्तसात्स सेतुर्विधृतिः।

किमर्थं स सेतुरित्याह—एषां भरादीनां लोकानां कर्तृकर्म-फलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणा-याविनाशायेत्येतत् । किंविशिष्ट-श्रासौ सेतुरित्याह । नैतं सेतुमा-त्मानमहोरात्रे सर्वस्य जनिमतः परिच्छेदके सती नैतं तरतः। यथान्ये संसारिणः कालेनाहो-रात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न तथायं कालपरिच्छेद्य इत्यभि-प्रायः । ''यसाद्वीक्संवत्सरो-ऽहोभिः परिवर्तते" ( चृ० उ० ४ । ४। १६) इति श्रुत्यन्तरात् ।

अत एवैनं न जरा तरित न

फलादि भेदके नियमोंद्वारा धारण किया गया है। क्योंकि ईश्वरद्वारा धारण न किये जानेपर यह विश्व नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे धारण करनेवाला सेत है।

वह सेतु क्यो है ? इसपर श्रुति कहती है कि कर्ता और कर्मफलके आश्रयभूत इन भूलोंक लोकोके असम्भेद-अविदारण अर्थात् अविनाश (रक्षा )के लिये यह सेतु है । यह सेतु किस विशेषणवाला है ? इसपर श्रुति कहती है-इस आत्मारूप सेतुको दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील पदार्थोंके परिच्छेदक होनेपर भी अतिक्रमण नहीं करते । जिस प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो-रात्रादिरूप कालसे परिच्छेच है उस प्रकार यह कालपरिच्छेच नही है--ऐसा इसका अभिप्राय है; जैसा कि ''जिस (परमात्मा) से नीचे संवत्सर दिनोंके रूपमे परिवर्तित होता रहता है" इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है।

इसीसे इसे जरा नहीं तरती; अर्थात् प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार प्राप्नोति तथा । न मृत्युनें शोको | न मृत्यु, न शोक, न सुकृत-दुष्कृत न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते धर्माधर्मौ । प्राप्तिरत्र तरणशब्दे-नाभिप्रेता नातिक्रमणम् । कारणं द्यात्मा । न शक्यं हि कारणाति-क्रमणं कर्तुं कार्येण । अहोरात्रादि च सर्वं सतः कार्यम् । अन्येन द्यन्यस्य प्राप्तिरतिक्रमणं वा क्रियेत । न तु तेनैव तस्य । न हि घटेन मृत्प्राप्यतेऽतिक्रम्यते वा ।

यद्यपि पूर्वं य आत्मापहत-पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध उक्त एव तथापीहायं विशेषो न तरतीति प्राप्तिविषयत्वं प्रतिषि-ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्यभाव-मात्रमुक्तम् । अहोरात्राद्या उक्ता अनुक्ताश्चान्ये सर्वे पाप्मान उच्यन्तेऽतोऽसादात्मनः संतोर्नि-वर्तन्तेऽप्राप्यैवेत्यर्थः । अपहत-पाप्मा ह्येष ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक उक्तः ॥ १ ॥ और न धर्माधर्म ही प्राप्त होते है। यहाँ 'तरण' शब्दसे प्राप्ति अभिप्रेत है, अतिक्रमण नहीं, क्योंकि आत्मा कारण है और कार्यके द्वारा कारणका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। दिन और रात्रि आदि ये सब सत्के ही कार्य है; और अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति अथवा अतिक्रमण किया जाता है, अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या अतिक्रमण नहीं किया जाता— घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अतिक्रान्त नहीं की जा सकती।

यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि यहाँ यह विशेषता है कि 'न तरित' इस वाक्यसे आत्माके प्राप्ति-विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता है । उसमें सामान्यरूपसे जरादिका अभावमात्र बतलाया गया पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे जाते हैं। अतः वे इस आत्मारूप सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही निवृत्त हो जाते हैं. क्योंकि यह ब्रह्मलोक — जिसमें ब्रह्म ही लोक है--अपहतपाया कहा गया है ॥१॥ शरीरवतः स्यान त्वशरीरस्य-

यसाच पाप्मकार्यमान्ध्यादि- क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि शरीरवान्को ही होते है, अशरीर-

तस्माद्वा एत सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एत सेतु तीर्त्वीप नक्तमहरेवाभिनिष्पंचते सकृद्विभातो ह्येवैष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥

इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुप अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता, विद्व होनेपर भी अविद्व होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्वकाररूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्क्रप है। १२॥

तसाद्वा एतमात्मानं सेतं भवति तीर्त्वा प्राप्यानन्धो देहवत्त्वे पूर्वमन्धोऽपि सन् । अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार तथा विद्धः सन्देहवन्त्वे स देह-वियोगे सेतुं प्राप्याविद्धो भवति। तथोपतापी रोगाद्युपतापवान्सन्न-जपतापी भवति । किश्व यसाद-होरात्रे न स्तः सेतौ तसाद्वा एतं सेतं तीत्वी प्राप्य नक्तमपि तमोरूपं रात्रिरपि सर्वमहरेवा-

इसीसे सेतुरूप इस आत्माको तरकर-प्राप्त होकर देहवान् होनेके समय पहले अन्धा होनेपर भी देहवान् होनेके समय विद्व होनेपर भी देहका वियोग होनेपर इस सेत-को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता है तथा दिहवान् होनेके ही समय । उपतापी--रोगादि उपताप-वाला होनेपर भी अनुपतापी हो जाता है। इसके सिवा क्योंकि इस [आत्मारूप] सेतुमे दिन-रातका अभाव है इसलिये इस सेत्रको तरकर-प्राप्त होकर नक्त-तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही

मिनिष्यद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो-तिःस्वरूपमहरिवाहः सदैकरूपं विदुषः सम्पद्यत इत्यर्थः । सकु-द्विभातः सदा विभातः सदैकरूपः स्वेन रूपेणेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥

हो जातो है। तात्पर्य यह है कि विद्वान्के लिये वह दिनके समान विज्ञानात्मज्योतिः खरूप दिन अर्थात् सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने खामाविकरूपसे सकृद्धिमात—सदा मासमान अर्थात् सदा एक रूप है॥ २॥

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषा-मेवैष ब्रह्मलोकस्तेषा १ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शास्र एवं आचार्यके उपदेशके ] अनुसार जानते है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥

तत्तत्रैवं यथोक्तं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेण स्त्रीविषयतृष्णात्यागेन शास्ताचार्योपदेशमनुविन्दन्ति स्वातमसंवेद्यतामापादयन्ति ये तेषामेव
ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदामेष
ब्रह्मलोकः । नान्येषां स्त्रीविषयसम्पर्कजाततृष्णानां ब्रह्मविदाम-

सो ऐसा होनेके कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्य— स्त्रीविषयक तृष्णाके त्यागद्वारा शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशके अनन्तर जानते हैं अर्थात् स्वात्मसं-वेद्यताको प्राप्त कराते है उन ब्रह्मचर्यक्रप साधनसम्पन्न ब्रह्मो-पासकोंको ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अन्य स्त्रीविषयक सम्पर्क-जनित तृष्णावालोंको ब्रह्मोपासक होनेपर भी इसकी प्राप्ति नहीं

पीत्यर्थः । तेषां सर्वेषु लोकेषु होती—ऐसा इसका तात्पर्य कामचारो भवतीत्युक्तार्थम् । स्वेच्छागित हो जाती है—इस तसात्परमेतत्साधनं ब्रह्मचर्य ब्रह्मविदामित्यभित्रायः ॥ ३॥

है। उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। अतः अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोका परम साधन है ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्थखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४॥



#### पञ्चम खण्ह

#### यज्ञादिमें ब्रह्मचर्यहाष्टि

य आत्मा सेतुत्वादिगुणैः स्ततस्तत्त्राप्तये ज्ञानसहकारि-तन्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च कहती है; तथा उसकी कर्तन्यताके तत्स्तौति कर्तव्यार्थम्-

जिस आत्माकी सेतुःवादि गुणोसे स्तुति की गयी है उसकी प्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके साधनान्तरं ब्रह्मचर्याख्यं विधा- सहकारी साधन-ब्रह्मचर्यका विधान करना आवश्यक है; इसीसे श्रुति लिये यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुति करती है---

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-चर्यमेव तद्रहाचर्येण ह्येवेष्ट्रात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥

अब, [ लोकमें ] जिसे 'यज्ञ' ( परम पुरुषार्थका साधन ) कहते है वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है। और जिसे 'इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्माको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके अब, जिसे 'यज्ञ' ऐसा कहा जाता है अर्थात् लोकमें जिसे शिष्ट पुरुष परम पुरुषार्थका साधन शिष्टास्तद्वस्वचर्यमेव । यज्ञस्यापि वतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है।

तद्वसचर्यवाँ स्वभतेऽतो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति प्रतिपत्त-व्यम् । कथं ब्रह्मचर्यं यज्ञ इत्याह । ब्रह्मचर्येणैव हि यसाद्यो ज्ञाता स तं ब्रह्मलोकं यजस्यापि पारम्प-र्येण फलभूतं विन्दते लभते ततो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति। यो ज्ञातेत्यक्षरानुवृत्तेर्यज्ञो ब्रब्ध-चर्यमेव ।

अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-चर्यमेव तत् । कथम् ? ब्रह्मचर्ये-णैव साधनेन तमीश्वरमिष्ट्रा पूजयित्वाथवैषणामात्मविषयां तमात्मानमजुविन्दते । एषणादिष्टमिप ब्रह्मचर्यमेव ॥१॥ इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है ॥ १ ॥

यज्ञका भी जो फल है उसे ब्रह्म-चर्यवान् पुरुष ही प्राप्त करता है, इस लिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही समझना चाहिये। ब्रह्मचर्य यज्ञ किस प्रकार है ?--इसपर श्रति कहती है- क्योंकि जो ज्ञानवान है वह उस ब्रह्मलोकको, जो कि परम्परासे यज्ञका भी फलखरूप है. ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त करता है; अतः यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है। 'यो ज्ञाता' इन अक्षरोकी अनुवृत्ति होनेके कारण ब्रह्मचर्यको ही यज्ञ कहा गया है ।

तथा जिसे 'इष्ट' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है। किस प्रकार ?---पुरुष उस ईश्वरको ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही यजन कर-पूजकर अथवा आत्मविषयक एषणा कर उस आत्माको शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशानुसार साक्षात् जानता है। उस एषणाके कारण

अथ यत्सत्त्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्म-चर्येण ह्येव सत आत्मनस्त्राणं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्या-चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्मचर्येण ह्येवात्मानमनुविद्य मनुते 11 7 11

तथा जिसे 'सत्त्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्—परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता है। इसके सिवा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है।।२॥

अथ यत्सत्त्रायणिमत्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तत्; तथा सतः परसादात्मन आत्मनस्त्राणं रक्षणं
ब्रह्मचर्यसाधनेन विन्दते । अतः
सत्त्रायणशब्दमि ब्रह्मचर्यमेव
तत् । अथ यन्मौनिमत्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तद्,ब्रह्मचर्येणैव साधनेन युक्तः सन्नात्मानं शास्त्राचार्याभ्यामनुविद्य पश्चान्मनुते
ध्यायति । अतो मौनशब्दमिष
ब्रह्मचर्यमेव ॥ २ ॥

तथा जिसे 'सत्त्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट) के समान ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही पुरुष सत्—परमात्मासे अपनी रक्षा कराता है । अतः सत्त्रायण नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है। और जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यरूप साधनसे युक्त हुआ ही और आचार्यसे शास्त्र आत्माको जानकर फिर अर्थात् ध्यान करता है। अतः 'मौन' नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है॥२॥

अथ यदनाशकायनिमत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्यणानुविन्दतेऽथ यदरण्यायनिमत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मछोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं मदीयर् सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्बह्मणः प्रभुवि-मित् हरण्मयम् ॥ ३ ॥ तथा जिसे अनाशकायन (नष्ट न होना) कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [साधक] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस ब्रह्मछोकमें 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र है, यहाँ से तीसरे चुछोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका अश्वत्थ है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है। ३।।

अथ यदनाशकायनिमत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् । यमात्मानं
ब्रह्मचर्येणानुविन्दते स एष
ह्यात्मा ब्रह्मचर्यसाधनवतो न
नश्यति तसादनाशकायनमिष
ब्रह्मचर्यमेव ।

अथ यदरण्यायनिमत्याचक्षते

ब्रह्मचर्यमेव तत् । अरण्यशब्दयोरर्णवयोर्ब्रह्मचर्यवतोऽयनादरण्यायनं ब्रह्मचर्यम् । यो ज्ञानायज्ञ एषणादिष्टं सतस्त्राणात्सत्त्रायणं मननान्मौनमनश्चनादनाशकायनमरण्ययोर्गमनादरण्याय-

तथा जिसे 'अनाशकायन' ऐसा कहते है वह भी ब्रह्मचर्य ही है। जिस आत्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्यरूप साधनवाले पुरुषका वह आत्मा नष्ट नहीं होता; अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है।

और जिसे 'अरण्यायन' (वनवास) ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्यवान् पुरुष 'अर' और 'ण्य' नामवाले दो समुद्रोंके प्रति गमन करता है, इसल्ये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है । जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण यज्ञ है, एषणाके कारण इष्ट है, सत् (ब्रह्म) से रक्षा करानेके कारण सत्त्रायण है, मनन करनेके कारण मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश-कायन है और अर एवं ण्य इन

निमत्यादिभिर्महिद्धः पुरुषार्थ-साधनैः स्तुतत्वाद्वस्त्रचर्यं परमं ज्ञानस्य सहकारिकारणं साधन-मित्यतो ब्रह्मविदा यत्नतो रक्ष-णीयमित्यर्थः।

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽरश्च ह वै प्रसिद्धो ण्यश्चार्णवौ समुद्रौ समु-द्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां भ्रवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया द्यौस्तस्यां तृतीयस्यामितोऽसाह्यो-कादारभ्य गण्यमानायां दिवि । तत्तत्रैव चैरिमरान्नं तन्मय ऐरो मण्डस्तेन पूर्णभैरं मदीयं तदुप-योगिनां मदकरं हर्षीत्पादकं सरः । तत्रैव चाश्वत्थो वृक्षः सोमसवनो नामतः सोमोऽमृतं तिमस्रवोऽमृतस्रव इति तत्रैव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्यमा-धनरहितैब्रह्मचर्यसाधनवद्भ्यो-**ऽन्यैर्न जीयत इत्यपराजिता नाम** पूः पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य ।

अर्णवोंको गमन करनेके कारण अरण्यायन है--इस प्रकारके पुरुषार्थके महान् साधनोद्धारा स्तुति जानेके कारण ज्ञानका परम सहकारी कारण है। अतः तालर्य यह है कि ब्रह्मवेत्ताको इसकी यतपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। वहाँ उस ब्रह्मलोकमें अर्थात् इस लोकसे आरम्भ करनेपर भूलोंक और अन्तरिक्षकी अपेक्षा तीसरे चुलोकमे प्रसिद्ध 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र अथवा समुद्रके समान दो सरोवर है। तथा वहीपर ऐर-इरा अन्नको कहते है तन्मय ऐर अर्थात् मण्ड उससे भरा हुआ 'मदीय'--अपना उपयोग करने-वार्लोको मद उत्पन्न करनेवाला अर्थात् हर्षीत्पादक सरोवर है। वही सोमसवन नामवाला अर्वत्थ वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको कहते हैं उसका निस्नवण करनेवाला अमृतस्रावी वृक्ष है । वहाँ उस ब्रह्मलोकमे ही ब्रह्मचर्यरूप साधनसे रहित अर्थात् ब्रह्मचर्यसाधनवानोसे भिन्न पुरुषोंद्वारा जो नही जीती जा सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य-गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी ब्रह्मणा च प्रभ्रणा विशेषेण मतं है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके निर्मितं तच हिरण्मयं सौवर्णं शेषः ॥ ३ ॥

विशेषरूपसे मित-निर्मित (रची प्रभुविमितं मण्डपमिति वाक्य- इई ) प्रभुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है' ऐसा वाक्य शेष समझना चाह्रिये॥३॥

तद्य एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये-णानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ४॥

उस ब्रह्मलोकमे जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन 'अर' और 'ण्य' दोनो समुद्रोंको प्राप्त करते है उन्हींको इस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। उनकी सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥

तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवी यावरण्याख्यावुक्ती ब्रह्मचर्येण साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे-वैष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोकस्तेषां च ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदां सर्वेष लोकेष कामचारो भवति नान्येषामब्रह्मचर्यपराणां बाह्य-विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद-पीत्यर्थः ।

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं वरुण इत्यादिभिर्यथा कश्चित् । है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो,

उस ब्रह्मलोकमे जो ये 'अर' और 'ण्य' नामवाले दो समुद्र कहे गये हैं इन्हें जो ब्रह्मचर्यरूप साधनके द्वारा प्राप्त करते है उन्हींको उस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। तथा उन ब्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य विषयासक्तबुद्धि पुरुषोकी स्वेच्छा-गति कभी नहीं होती।

ंकिन्तु यहाँ कुछ लोगोंका मत

स्त्यते महाहे एवमिष्टादिभिः शब्दैर्न स्त्र्यादिविषयतृष्णानिष्ट-त्तिमात्रं स्तुत्यईं किं तर्हि ज्ञानस मोक्षसाधनत्वात्तदेवेष्टादिभिः स्तूयत इति केचित् । न । स्च्यादिबाद्यविषयत्ष्णापहृतचि-त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना-नुपपत्तेः। "पराश्चि खानि व्यत्-णत्स्वयमभूस्तसात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्" ( क॰ उ० २ । इत्यादिश्चतिस्मृति-श्तेभ्यः । ज्ञानसहकारिकारणं स्त्र्यादिविषयतृष्णानिवृत्तिसाधनं विधातव्यमेवेति युक्तैव तत्स्तुतिः। यज्ञादिभिः स्ततं ब्रह्मचर्यमिति यज्ञादीनां पुरुषार्थ-

तुम यम हो, तुम वरुण हो' इत्यादि वा∓योंसे परम पूजनीय किसी स्तुति पुरुषकी की जाती है उसी प्रकार इष्टादि शब्दोंसे केवल स्त्री आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है. तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते हैं-- ] ज्ञान मोक्षका साधन है, अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति की जाती है । परन्तु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री आदि बाह्य विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगातम-विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव यह बात "स्वयम्भू ब्रह्माने इन्द्रियोको बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है; इसिंखें जीव विषयोको देखता बाह्य अन्तरात्माको नही देखता" इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण स्त्री आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी निवृत्तिरूप साधनका विधान करना ही चाहिये-इसिलये उसकी स्तुति करना भी उचित ही है।

शिष्य— किन्तु ब्रह्मचर्यकी यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; इससे यज्ञादिका पुरुषार्थसाधनत्व

तद्वत् ।

साधनत्वं गम्यते ।

सत्यं गम्यते, न त्विह

ब्रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साधनत्वमभिष्रेत्य यज्ञादिभिर्बह्मचर्यं

स्तूयते । किं तिर्हि ? तेषां प्रसिद्धं

पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य । यथेनद्रादिभी राजा न त यत्रेन्द्रादीनां व्यापारस्तत्रैव राज्ञ इति

य इमेऽर्णवादयो ब्राह्मलौकिकाः

ब्रह्मलोकादि- सङ्कल्पजाश्र पित्राभोगाना खरूप- दयो भोगास्ते

विचारः किं पार्थिवा

आप्याश्र यथेह लोके दृश्यन्ते
तद्वद्रणववृक्षपूःखर्णमण्डपान्याहोस्विन्मानसप्रत्ययमात्राणीति ।

प्रतीत होता है।

गुरु-ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु यहाँ, ब्रह्मलोकके प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा ब्रह्मचर्यकी स्त्रति नहीं की जाती । तो फिर क्या बात है 2-उनके प्रसिद्ध पुरुषार्थसाधनत्वकी अपेक्षासे ही स्तुति की जाती है, जिस प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी । इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजाका भी है जिथात जो काम इन्द्रादि देवगग करते है वही राजा भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये।

[ भला सोचो तो ] ये जो ब्रह्मलोकसम्बन्धी समुद्रादि और संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग है वे—जैसे कि इस लोकमे समुद्र, बृक्ष, पुरी और सुवर्णमय मण्डप देखे जाते है उन्होंके समान पृथ्वी और जलके विकार है, अथवा केवल मानसिक प्रतीतिमात्र है ?

किञ्चातो यदि पार्थिवा आप्याश्च स्थूलाः स्युः ?

ह्याकाशे समाधानानुपपत्तिः।
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके
शरीरादीनीति वाक्यं विरुध्येत।
''अशोकमहिमम्'' ( बृ॰ ड॰
५।१०१) इत्याद्याश्र श्रुतयः।
ननु सम्रद्धाः सरितः सरांसि
वाप्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्त्रादयश्र मृतिंमन्तो ब्रह्माणम्रपतिष्ठन्त
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराणस्मृतिः।

नः मृतिंमच्चे प्रसिद्धरूपाणा-मेच तत्र गमनानुपपत्तेः । तसा-त्प्रसिद्धमृतिंच्यतिरेकेण सागरा-दीनां मृर्त्यन्तरं सागरादिभिरु-पात्तं ब्रह्मलोकगन्तृ कल्पनीयम् । शिष्य—यदि वे पृथ्वी और जलके विकारभूत स्थूल पदार्थ ही हो तो इसमें क्या आपित है ?

गुरु—उनका हृदयाकाशमें स्थित होना सम्भव नही है। तथा पुराणमें यह कहा गया है कि ब्रह्मलोकमें जो शरीरादि है वे मनोमय है—इस वाक्यसे विरोध आवेगा तथा "शोकरहित है, शीत-स्पर्शरहित है" इत्यादि श्रुतियोंसे भी विरोध होगा।

शिष्य—िकन्तु उन्हें मानसिक माननेपर भी 'समुद्र, नदियाँ, सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और मन्त्रादि मूर्तिमान् होकर ब्रह्माके समीप उपस्थित रहते हैं' ऐसे अर्थवाळी पुराणस्मृतिसे विरोध आवेगा।

गुरु—यह बात नही है, क्योंकि म्रिंगान् होनेपर तो उन समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ गमन होना सम्भव नहीं है । इसिल्ये समुद्रादिके प्रसिद्धरूपसे मिन्न सागरादिद्वारा प्रहण किया हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोकमें गमन करनेवाला है—ऐसी कल्पना

तल्यायां च कल्पनायां यथा-प्रसिद्धा एव मानस्य आकारवत्यः पुंस्त्र्याद्या मूर्तयो युक्ताः कल्प-यितं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो-पपत्तेः । दृष्टा हि मानस्य एवा-मूर्तयः कारवत्यः पुंस्त्र्याद्या खप्ने ।

नतु ता अनृता एव, "त इमे सत्याः कामाः" ( छा० उ० ८ । ३।१) इति श्रुतिस्तथा सति विरुध्येत ।

नःमानसप्रत्ययस्य सत्त्वोपपत्तेः। मानसा हि प्रत्ययाः स्त्रीपुरुषा-द्याकाराः खप्ने दृश्यन्ते ।

नन् जाग्रद्वासनारूपाः खप्न-दृश्या न त तत्र स्त्र्याद्यः खमे विद्यन्ते ।

अत्यल्पमिदग्रच्यते । जाग्र-द्विषया अपि मानसप्रत्ययामि- रहे हो । जाप्रत्कालके विषय भी

करनी चाहिये। तथा मिनुष्यादि-के विषयमें भी वैसी ही करूपना होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे ही आकारवाली मानसिक पुरुष-स्त्री आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना सम्भव है। खप्तमें पुरुष एवं स्त्री आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार-वाली ही देखी भी गयी है।

शिष्य-किन्तु वे तो मिथ्या ही है; ऐसा होनेपर ''वे ये सत्य काम है" इस श्रुतिसे विरोध आवेगा ।

गुरु-नहीं, [इस श्रुतिसे कोई विरोध नहीं आ सकता], क्योंकि मानसिक अनुभवका सत्य होना सम्भव है; क्योंकि खप्तमें मानसिक प्रतीतियाँ ही स्नी-पुरुषादि आकार-वाली दिखलायी देती है।

शिष्य-किन्तु सप्तमें दिखलायी देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी वासनारूप ही हैं; वहाँ खप्तावस्थामें वास्तवमें तो स्त्री आदि हैं ही नहीं।

गुरु-यह तुम बहुत कम बता

निवृत्ता सदीक्षाभि-एव निर्वृत्ततेजोऽबन्नमयत्वाञ्जाग्रद्धि-षयाणाम् । सङ्कल्प्रमूला हि लोका इति चोक्तम् "सम-क्लपतां द्यावापृथिवी" ( छा० उ० ७ । ४ । १ ) इत्यत्र । सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन उत्पत्तिः प्रलयश्च तत्रैव स्थितिश्च ''यथा वा अरा नामो" ( छा० उ०७। १५।१) इत्यादि-नोच्यते । तसान्मानसानां बा-ह्यानां च विषयाणामितरेतरका-र्यकारणत्वमिष्यत एव बीजाङ्क-रवत् । यद्यपि बाह्या एव मानसा मानसा एव च बाह्या नानृतत्वं तेषां कदाचिदपि खात्मनि भवति ।

नतु खप्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धस्या-नृता भवन्ति विषयाः । सत्यमेवम् ः जाग्रद्धोधापेक्षं

तु तदनृतत्वं न स्वतः। तथा

तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियोंसे ही निष्पन्न हुए है; क्योंकि जाप्रत्-कालीन विषय सत्के निष्पन्न तेज, अप् और अन्नमय ''समक्लपतां द्यावा-पृथिवी" (पृथ्वी और बुलोककी कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक संकल्पमूळक है । तथा सम्पूर्ण श्रुतियोंमे "जिस प्रकार नामिमें अरे समर्पित हैं" इत्यादि दृष्टान्तसे उन सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही बतलायी गयी है तथा उसीमे उनके लय और स्थिति भी बतलाये गये है। अतः बीज और अङ्करके समान मानसिक और बाह्य विषयोंका एक दूसरेके प्रति कार्य-कारणभाव माना ही जाता है। यद्यपि बाह्य पदार्थ ही मानसिक हैं और मानसिक पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी स्वात्मामें उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता।

शिष्य — किन्तु स्वप्तमें देखे हुए विषय तो जाप्रत् पुरुषके लिये मिथ्या हो जाते है।

गुरु—यह ठीक है, किन्तु उनका मिथ्यात्व जाप्रत्-ज्ञानकी अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है।

स्वप्नबोधापेक्षं च जाग्रद्दष्टविष-यानतत्वं न खतः। विशेषाकार-मात्रं तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय-निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । तान्यप्याकारविशेषतो-ऽनृतं खतः सन्मात्ररूपतया सत्यम् । प्राक्सदात्मप्रतिबोधात स्वविषयेऽपि सर्वं सत्यमेव स्वप्न-द्द्या इवेति न कश्चिद्विरोधः। तसान्मानसा एव ब्राह्मलौकिका अरण्याद्यः सङ्कल्पजाश्च पित्रा-दयः कामाः।

बाह्यविषयभोगवद् शुद्धिरहि-तत्वाच्छुद्धसत्त्वसङ्करपजन्या इति निरतिशयसुखाः सत्याश्रेश्वराणां भवन्तीत्यर्थः सत्सत्यात्म-प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कलिप-ताः सर्पादयः सदात्मखरूपता-मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना सत्या एव भवन्ति ॥ ४॥ इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥

इसी प्रकार खप्रज्ञानकी अपेक्षा जाप्रत्कालमें देखे हुए विषयोंका मिध्यात्व है, स्वतः नहीं । सम्पूर्ण पदार्थोंका जो विशेष आकारमात्र है वही मिध्याज्ञानका कारण है, क्योंकि वाणीपर अवलम्बित विकार नाम-मात्र और मिध्या है, बस तीन रूप ही सत्य है। वे तीन रूप भी आकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिध्या ही है, किन्तु सन्मात्ररूप होनेसे सत्य है। सदात्माका साक्षात्कार होनेसे पूर्व तो स्वप्तदश्य पदार्थोंके समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब सत्य ही है, इसलिये किसी प्रकारका विरोध सम्भव नही है। अतः ब्रह्मलोकसम्बन्धी अरण्यादि और पित्रादि संकल्पजनित काम मानसिक ही है।

विषयभोगोंके समान अञ्जद्धिरहित होनेके कारण वे शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले इसिंछिये ईश्वरके संकल्प आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते तात्पर्य है। हैं--ऐसा इसका सत् ही वास्तविक आत्मा है---ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्ज़में कल्पित सर्पादिके समान सदात्म-रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं। इसिंखें सत्स्वरूपसे वे सत्य हो े रहते है ॥ ४ ॥

#### क्राह्य क्राह्य

### हृदयनाडी और सूर्यरिमरूप मार्गकी उपासना

यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-क्तगणविशिष्टं ब्रह्म ब्रह्मचर्या-दिमाधनसम्पन्नस्त्यक्तबाह्यविष-यानृततृष्णः सन्तुपास्ते तस्येयं है उसकी यह मूर्धन्य नाडीके द्वारा मुर्धन्यया नाड्या गतिर्वक्तव्येति नाडीखण्ड आरभ्यते---

जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे सम्पन्न और बाह्य विषयोंकी मिथ्या तृष्णासे निवृत्त होकर अपने हृदयकमलमें विराजमान उपर्युक्त गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता गति बतलानी है; इसीलिये इस नाडी-खण्डका आरम्भ जाता है—

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणि-म्नस्तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्त एष नील एष पीत एष लोहितः ॥ १ ॥

अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ है वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी है। वे ग्रुङ्ग, नील, पीत और लोहित रसकी है; क्योंकि यह आदित्य पिंगल-वर्ण है, यह शुक्र है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहितवर्ण है॥१॥

अथ या एता वश्यमाणा। हृद्यस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मो- पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे

अब, आगे कहे जानेवाले ब्रह्मोपासनाके आश्रयभूत इस पासनस्थानस्य सम्बन्धिन्यो नाड्यो हृदयमांसिपण्डात्सर्वतो विनिःसृता आदित्यमण्डलादिव रक्ष्मयस्ताक्ष्मैताः पिङ्गलस्य वर्ण-विशेषविशिष्टस्याणिम्नः स्रक्ष्म-रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यर्थः।

तथा शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति सर्वत्राध्याहार्यम् । सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिर्वृत्तेन कफेनाल्पेन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति सौरं तेजः पित्ताख्यम् । तदेव च वातभूयस्त्वाञ्चीलं भवति । तदेव च कफभूयस्त्वाच्छक्कम् । कफेन समतायां पीतम् । शोणितबाहु-ल्येन लोहितम् । वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टच्याः, कथं भवन्तीति ?

श्रुतिस्त्वाहादित्यसम्बन्धादेव

तत्तेजसो नाडीष्यगुगतस्यैते

संबद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डलसे किरणोंके समान उस हृदयरूप मांसिपिण्डसे सब ओर निकली हुई हैं वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष-से युक्त अणिमा अर्थात् सूक्ष्म रसकी हैं, तात्पर्य यह है कि वे उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही रहती है।

इसी प्रकार वे शुक्र, नील, पीत और लोहित रससे पूर्ण है—इस प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार करना चाहिये। पित्तसंज्ञक सौर तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे सम्पर्क होनेपर पित्तनामक सौर तेज पिङ्गल वर्ण हो जाता है। वही वातकी अधिकता होनेपर नीला हो जाता है, और कफकी अधिकता होनेपर वही शुक्र हो जाता है। कफसे [ वातकी ] समता होनेपर वह पीला हो जाता है और रक्तकी अधिकता होनेपर लोहित । अथवा वैद्यक शास्त्रसे इन वर्णविशेषोका-ये किस प्रकार होते है, ऐसा-अन्वेषण करना चाहिये ।

किन्तु श्रुतिका तो यही कथन है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, नाडियोमें अनुस्यूत हुए उस तेजके वर्णविशेषा इति । कथम ? असौ वा आदित्यः पिक्कलो वर्णत एष आदित्यः शक्कोऽप्येषं नील एष पीत एष लोहित आदित्य एव ।।१। लोहित भी है ॥ १ ॥

ये वर्णविशेष हो जाते हैं। सो किस प्रकार ? [इसपर कहते है—] यह आदित्य वर्णतः पिङ्गल है, यह आदित्य ग्रुक्त भी है तथा यही नील-वर्ण है, यही पीला है और यही

तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं सम्बन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाह—

शरीरके भीतर नाडियोके साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है--इस विषयमें श्रुति दष्टान्त देती है---

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रक्ष्मय उभौ लोकौ गच्छ-न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः

#### 11 7 11

इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनो गाँवोको जाता है उसी प्रकार ये सूर्यकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डलमें दोनों लोकोंमें प्रविष्ट है। वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली है और इन नाडियोमे न्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती है वे इस आदित्यमें व्याप्त है ॥ २ ॥

तत्तत्र यथा लोके महान्वि-इस विषयमें यों समझना चाहिये स्तीर्णः पन्था महापथ आततो कि जिस प्रकार लोकमें कोई महान व्याप्त उभौ ग्रामौ गच्छतीमं च संनिहितमम् च वित्रकृष्टं दूरम्, एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ ग्रामौ प्रविष्टः, एवमेवैता आदित्यस्य रञ्मय उभौ लोकावम्रं चादि-त्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छ-न्त्युभयत्र प्रविष्टाः; यथा महा-पथः।

कथम् १ अमुष्मादादित्यम-ण्डलात्प्रतायन्ते सन्तता भवन्ति, ता अध्यात्ममासु पिङ्गलादिव-णीसु यथोक्तासु नाडीषु सुप्ता गताः प्रविष्टा इत्यर्थः । आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः सन्तानभृताः सत्यस्तेऽमुष्मिन् । रक्मीनामुभयलिङ्गत्वात्त इत्यु-च्यन्ते ॥ २ ॥ यानी त्रिस्तीर्ण मार्ग अर्थात् महापथ आतत—व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती और उस दूरस्थ दोनों प्रामोंको जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त है कि महापथ दोनो प्रामोमें प्रवेश करता है, ये सूर्यकी किरणें दोनों लोकोमें—उस आदित्य-मण्डलमें और इस पुरुषमें जाती हैं अर्थात् महापथके समान दोनो जगह प्रवेश किये हुए है।

किस प्रकार प्रवेश किये हुए हैं 2—वे इस आदित्यमण्डलसे फैलती है और शरीरमे उन उपर्युक्त पिड़लादि वर्णोवाली नाडियोंमें सुप्त-गत अर्थात् प्रविष्ठ होती है तथा इन नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात् प्रवृक्त होकर फैलती हुई इस आदित्य-मण्डलमें प्रवेश करती है। 'रिहम' शब्द [स्रीलिङ्ग और पुँछिङ्ग] दोनों लिङ्गोंवाला होनेके कारण उनके लिये [पहले 'ताः' सर्वनामका प्रयोग होनेपर भी पीछे] 'ते' ऐसा कहा गया है ॥ २ ॥

तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजा-नात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३॥ ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ—मली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक् प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता उस समय यह इन नाडियोमें चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेजसे न्याप्त हो जाता है ॥ ३॥

तत्त्रतेवं सति यत्र यसिन काल एतत्स्वपनमयं जीवः सप्तो भवति । स्वायस्य द्विप्रकारत्वादि-जेषणं समस्त इतिः उपसंहत-सर्वकरणवृत्तिरित्येतत् । अतो बाह्यविषयसम्पर्कजनितकाल्प्या-भावात्सम्यक् प्रसन्नः सम्प्रसन्नो भवति । अत एव स्वप्नं विषया-काराभासं मानसं खप्नप्रत्ययं न विजानाति नानुभवतीत्यर्थः। यदैवं सुप्तो भवत्यासु सौरतेजः-पूर्णास यथोक्तास नाडीष तदा

'तत' — ऐसा होनेपर जहाँ — जिस समय यह जीव इस खप्ता-वस्था अर्थात् निद्राको प्राप्त होकर सो जाता है। निद्री दो प्रकारकी है इसलिये यहाँ 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया गया है। तात्पर्ययह है कि जिस समय यह, जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसंहार हो गया है ऐसा हो जाता है; इस्छिये बाह्य विषयोके सम्पर्कसे प्राप्त हुई मलिनताका अभाव हो जानेके कारण यह सम्यक् प्रकारसे प्रसन-सम्प्रसन होता है: तात्पर्य यह है कि इसीलिये यह खप्त-विषया-कारसे भासित होनेवाले मानसिक स्वप्नप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात् उसका अनुभव नहीं करता । जिस समय इस प्रकार सो जाता है उस समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन पर्वोक्त नाडियोमें सृप्त अर्थात् प्रविष्ट होता है, तात्पर्य यह है कि वह

१. निद्राकी दो वृत्तियाँ है—दर्शनवृत्ति यानी स्वम और अदर्शनवृत्ति— गाढ सुषुति । यहाँ दर्शनवृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया गया है ।

सृप्तः प्रविष्टो नाडीभिद्धीरभूताभिर्हदयाकाशं गतो भवतीत्यर्थः।
न ह्यन्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्नादश्चीनमस्तीति सामर्थ्यान्नाडीष्विति
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते।

तं सता सम्पन्नं न कश्चन न कश्चिदपि धर्माधर्मरूपः पाप्सा स्प्रशतीति खरूपावस्थितत्वात्तदा-। देहेन्द्रियविशिष्टं हि सुखदुःखकार्यप्रदानेन पाप्मा स्पृश्वतीति न त सत्स**म्पन्नं** खरू-पावस्थं कश्चिद्पि पाप्मा स्प्रष्ट्-म्रुत्सहतेः अविषयत्वात् । अन्यो ह्यन्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं केनचित्कुतश्चिदपि सत्सम्प-न्नस्य । स्वरूपप्रच्यवनं त्वात्मनो जाग्रत्खप्नावस्थां प्रति गमनं बाह्यविषयप्रतिबोधोऽविद्याकाम-

इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशमें पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति (सत्-को प्राप्त हो जाने) के सिवा और कहीं स्वप्तका अदर्शन नही होता— इस सामर्थ्यसे 'नाडीषु' इस पदमें जो सप्तमी विभक्ति है उसे ['नाडीमिः' इस प्रकार ] तृतीयाके रूपमें बदल ली जाती है।

सत्को प्राप्त हुए उस प्राणीको कोई भी धर्माधर्मरूप पाप स्पर्श नहीं करता. क्योंकि उस अवस्थामें आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जो जीव देह और इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको सुख-दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके पाप स्पर्श कर सकता है। सत्को प्राप्त हुए खरूपावस्थित आत्माको स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है। अन्य ही अन्यका विषय हुआ करता है और सत्तको प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी अन्यत्व है नहीं । आत्माका जाप्रत् या स्वप्नावस्थाको प्राप्त होना तथा बाह्य विषयोंको अनुभव करना ही स्वरूपसे च्युत होना है, क्योंकि

अविद्यारूप काम और कर्मका बीज

कर्मवीजस्य ब्रह्मविद्याहुताशादा-हिनिमित्तमित्यवोचाम षष्ट एव तिदहापि प्रत्येतव्यम्।

यदैवं सुप्तः सौरेण तेजसा हि
नाड्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो
व्याप्तो भवति । अतो विशेषेण
चक्षुरादिनाडीद्वारैर्नाद्यविषयभोगायाप्रसृतानि करणान्यस्य तदा
भवन्ति । तसादयं करणानां
निरोधातस्वातमन्येवावस्थितः स्वप्नं
न विजानातीति युक्तम् ॥ ३ ॥

ब्रह्मविद्यारूप अग्निसे दग्ध न होनेके कारण ही रहता है—ऐसा हम छठे अध्यायमे ही कह चुके है, उसीपर यहाँ भी विश्वास करना चाहिये।

जिस समय यह जीव इस प्रकार सो जाता है उस समय सब ओरसे नाडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न— व्याप्त हो जाता है । इसिल्ये तब इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंके भोगके लिये चक्षु आदि नाडियोंके द्वारा विशेषम्हपसे अप्रसृत अर्थात् निरुद्ध हो जाती है । इसीसे इन्द्रियोंका निरोध हो जानेके कारण अपने खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव स्वप्त नहीं देखता ॥ ३॥

तत्रैवं सति-

ऐसा होनेपर---

अथ यत्रैतद्बिलिमानं नीतो भवित तमिति आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद-स्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवित तावज्जानाति॥ ४॥

अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दुर्बे छताको प्राप्त होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [बन्धुजन ] कहते हैं — 'क्या तुम मुझे जानते हो ?' वह जबतक इस शरीरसे उन्क्रमण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है ॥ ४॥

अथ यत्र यसिन् कालेऽबिलमानमबलमावं देहस्य रोगादिनिमित्तं जरादिनिमित्तं वा कृशीभावमेतन्त्रयनं नीतः प्रापितो
देवदत्तो भवति ग्रुमूर्षुर्यदा
भवतीत्यर्थः, तमितः सर्वतो
वेष्टियित्वासीना ज्ञातय आहुर्जानासि मां तव पुत्रं जानासि मां
पितरं चेत्यादि । स ग्रुमूर्षुर्यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तोऽनिर्गतो
भवति तावत्पुत्रादीञ्जानाति॥४॥

अन्न, जिस समय यह देनदत्त [नामक पुरुषिनशेष] अन्नलिमा— रोगादिके कारण अथना जरादिके कारण देहकी दुर्नलता—कृशताको प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात् जिस समय यह मरणासन्न होता है, उस समय उसके चारों ओर नैठे हुए बन्धुजन कहते है— 'क्या तुम मुझ अपने पुत्रको जानते हो ? क्या तुम मुझ अपने पिताको पहचानते हो ?' इत्यादि । वह मुमूर्जु जीन जन्नतक इस शरीरसे अनुत्कान्त रहता है अर्थात् नहिर्गत नही होता तन्नतक उन पुत्रादिको पहचानता है ॥ ४॥

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रिहमिन-रूर्ध्वमाक्रमते स ओमिति वा होद्वा मीयते स याविक्ष-प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५ ॥

फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्रमण करता है उस समय इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 'ॐ' ऐसा [ कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊर्ध्वलोक अथवा अघोलोकको जाता है। वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच जाता है। यह [आदित्य ] निश्चय ही लोकद्वार है। यह विद्वानोंके लिये ब्रह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है॥ ५॥

अथ यत्र यदैतिक्रियाविशेष-णमित्यसाच्छरीरादु**त्क्रामति** अथ तदैतैरेव यथोक्ताभी रिक्म-भिरुध्वमाक्रमते यथाकर्मजितं लोकं प्रत्यविद्वान् । इतरस्तु विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः ओमित्योङ्कारेणात्मानं ध्यायन्य-थापूर्व वा हैव। उद्घोध्व वा विद्वांश्रेदितरस्तिर्यङ्वेत्यभिप्रायः। मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः। स विद्वानुत्क्रमिष्यन्याविक्ष-प्येन्मनो यावता कालेन मनसः क्षेपः स्थात्तावता कालेनादित्यं गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रं गच्छ-तीत्यर्थो न तु तावतैव कालेनेति विवक्षितम् ।

किमर्थमादित्यं गच्छतीत्यु-च्यते । एतद्धे खळु प्रसिद्धं ब्रह्म-लोकस्य द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार- ब्रह्मलोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस

फिर जिस समय—'एतत' यह शब्द क्रियाविशेषण है-यह इस शरीरसे उत्क्रमण करता है तब वह अपने कर्मों के अनुसार उपार्जित लोकोंके प्रति इन उपर्युक्त किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढता है। तथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनोंसे सम्पन ज्ञानी (निर्गुणोपासक ) है वह ओंकारके द्वारा पूर्ववत् आत्माका ध्यान करता हुआ—तात्पर्य यह है कि यदि वह विद्वान होता है तो ऊर्घ्वलोकोंको और अविद्वान होता है तो अधोलोकोंको 'मीयते' अर्थात् जाता है।

वह उरक्रमण करनेवाला विद्वान् जितनी देरमें मन जाता है अर्थात् जितने समयमें मनको कहीं ले जाया जाता है, उतने ही समयमें आदित्य-जाता-पहुँचता है तात्पर्य यह है कि वह शीघ्र चलता है, इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं है कि उतने ही समयमें पहुँचता है।

वह आदित्यलोकमें क्यों जाता है ? सो बतलाया जाता है--यह आदित्य है वह निश्चय ही भूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति विद्वान् ।
अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते ।
ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपदनम् । निरोधनं निरोधोऽसादादित्यादविदुषां भवतीति निरोधः।
सौरेण तेजसा देह एव निरुद्धाः
सन्तो मूर्धन्यया नाड्या नोत्क्रमन्त एवेत्यर्थः । विष्वङ्ङन्या
इति श्लोकात् ॥ ५॥

द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान् ब्रह्मलोकको जाता है। अतः इस द्वारसे विद्वान् ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं, इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन है। निरोधनका नाम निरोध है; इस आदित्यसे अविद्वानोका निरोध होता है, इसलिये यह निरोध है। तात्पर्य यह है कि अविद्वान् लोग सौरतेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध होकर मूर्धन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं करते, जैसा कि 'विष्वङ्ङन्या' इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता है॥ ५॥

तदेष श्लोकः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्य-स्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है—हृदयंकी एक सौ एक नाडियाँ है। उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; रोष इधर-उधर जानेवाली नाडियाँ केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्क्रमणका कारण होती हैं उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती । । ६ ।।

तदेतसिन्यथोक्तेऽर्थ एष श्लोको मन्त्रो भवति । शतं चैका चैकोत्तरशतं नाड्यो हृदयस्य मांसपिण्डभृतस्य सम्बन्धिन्यः

ति । शतं चैका

लि । शतं चैका

पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली
ह्रा हृदयस्य
सौ और एक अर्थात् एक ऊपर सौ
प्रधान नाडियाँ है, [ 'प्रधानतः'

प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्याहे-ह्नाडीनाम् । तासामेका मुर्धान-मभिनिःसृता विनिर्गता तयोध्वी-मायन्गच्छन्नमृतत्वममृतभावमेति विष्वङ्गानागतयस्तिर्यग्विसर्विण्य ऊर्घ्वगाश्चान्या नाड्यो भवन्ति संसारगमनद्वारभूता न त्वमृत-त्वाय किं तह्यु त्क्रमण एवोत्क्रा-न्त्यर्थमेव भवन्तीत्यर्थः । द्विरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यर्थः।६। करनेके लिये है ॥ ६॥

इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक मूर्घाकी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा अपरकी ओर जानेवाला जीव अमृतत्व-अमृतभावको प्राप्त होता है । तथा अन्य नाडियाँ विष्वक — नाना गतिवाली अर्थात इधर-उधर जानेवाली और ऊर्ध-गामिनी हैं। वे संसारप्राप्तिकी द्वारभूत हैं, अमृतत्वकी हेतुभूत नहीं है। तो फिर कैसी हैं 2—वे उत्क्रमण अर्थात् प्राणप्रयाणके लिये ही होती हैं - ऐसा इसका तालर्य है। 'उत्क्रमणे भवन्ति' इस पदकी द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सचित

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्ट्रमाध्याये षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६॥



#### समम खण्ड

### आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करनेके लिये.इन्द्र और विरोचनका प्रजापतिके पास जाना

अथ य एष सम्प्रसादोऽसा-च्छरीरात्सम्रत्थाय परं ज्योतिरु-पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एव आत्मेति होवाचैतदमृतमभ-यमेतद्वह्रोत्युक्तम् । तत्र कोऽसौ सम्प्रसाद: ? कथं वा तस्याधिगमः यथा सोऽसाच्छरीरात्सम्रत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-भिनिष्पद्यते, येन खरूपेणाभि-निष्पद्यते स किंलक्षण आत्मा? सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि रूपाणि ततो यदन्यत्कथं खरूप-मित्येतेऽर्था वक्तव्या इत्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायिका

५३-२

'अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने खरूपसे निष्पन होता है यह आत्मा है-ऐसा आचार्यने ] कहा। यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म हैं' ऐसा [ पहले दहर विद्याके प्रसङ्गमें ] कहा जा चुका है। सो इस प्रसङ्गमें यह सम्प्रसाद कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है 2 यह जिस प्रकार इस शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है और जिस रूपसे निष्पन्न होता है वह आत्मा कैसे लक्षणवाला है ? सम्प्रसादके जो सिविशेष ] रूप है वे तो देहसम्बन्धी है, उनसे भिन्न जो उसका िनिर्विशेष ] रूप है वह कैसा है ?--ये सब बातें बतलानी है, इसीलिये आगेका प्रनथ आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह तो विद्याके प्रहण और दान करनेकी तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी र्श्वनार्था विद्यास्तुत्यर्था च । राजसेवितं पानीयमितिवत् ।

स्तृतिके लिये है. जिस [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] 'यह जल राजाद्वारा सेवित है' ऐसा कहा जाता है।

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्करूपः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वी ५ छ। को नामोति सर्वी ५ अ कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापति-रुवाच ॥ १ ॥

जो आत्मा [ धर्माधर्मादिरूप ] पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है उसे खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस आत्माको शास्त्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान छेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—ऐसा प्रजापतिने कहा ॥ १॥

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि-पासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थं हृदय-पुण्डरीकमभिहितम्, यसिन्कामाः समाहिताः सत्या अनृतापिधानाः, यदुपासनसहभावि

जो आत्मा पापरहित, जराहीन, मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुधारहित, तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकल्प जिसकी उपासना उपलब्धके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान बतलाया गया है, जिसमें मिध्यासे अपिहित ( ढँके हुए ) सत्यकाम सम्यक प्रकारसे स्थित है, जिसकी उपासनाके साथ-साथ रहनेवाला साधनमुक्तम्, उपासनफलभूत-कामप्रतिपत्तये च मूर्धन्यया नाड्या गतिरभिहिता सोऽन्वेष्टव्यः शास्त्राचार्योपदेशैर्ज्ञातच्यः विशेषेण ज्ञातमेष्टच्यो विजि-ज्ञासितच्यः खसंवेद्यतामापाद-यितव्यः ।

किं तस्यान्वेषणाद्विजिज्ञासनाच स्याद ? इत्युच्यते—स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्य-स्तमात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण शास्त्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा-नाति स्वसंवेद्यतामापादयति तस्यैतत्सर्वलोककामावाप्तिः सर्वा-त्मता फलं भवतीति ह किल प्रजापतिरुवाच ।

अन्वेष्टच्यो विजिज्ञासितच्य इति चैष नियमविधिरेव नापूर्व-विधिः । एवमन्वेष्टव्यो विजिज्ञा-

ब्रह्मचर्यरूप साधन बतलाया गया है और उपासनाके फलभूत कामकी प्राप्तिके लिये मूर्धन्य नाडीसे गति बतलायी गयी है उसका अन्वेषण चाहिये--शास्त्र कर**ना** आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा-सितव्य-विशेषरूपसे जाननेके लिये इष्ट है अशीत् स्वसंवेद्यताको प्राप्त करानेयोग्य है।

उसके अन्वेषण और विशेष-रूपसे जाननेकी इच्छासे क्या होता है, सो बतलाया जाता है-जो उपर्रक्त प्रकारसे उस आत्माको शास्त्र और आचार्यके उपदेशानसार अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान छेता है अर्थात् खसंवेद्यताको प्राप्त कर छेता है उसे इन समस्त छोकोंके भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मतारूप फलकी प्राप्ति होती है-ऐसा प्रजापतिने कहा ।

'अन्वेषण करना चाहिये, विशेष-रूपसे जानना चाहिये' यह नियम-विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे इस प्रकार अन्वेषण करना चाहिये. सितव्य इत्यर्थः । दृष्टार्थत्वादन्वे इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि षणिविजिज्ञासनयोः । दृष्टार्थत्वं च दर्शियिष्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्यनेनासकृत् । पररूपेण च देहादिधमेंरवगम्यमानस्या-तमनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि-गमनिवृत्तिर्दृष्टं फलमिति नियमा-र्थतैवास्य विधेर्युक्ता न त्विप्रहो-त्रादीनामिवापूर्वविधित्विमह सम्भवति ॥ १॥

अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनो ही दृष्टार्थ है [इनका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है, परलोकादिकी माँति अदृष्ट नहीं है ] इनकी दृष्टार्थता 'मैं इसमें भोग्य नहीं देखता' इस [इन्द्रके ] वाक्यसे श्रुति बारम्बार दिखलावेगी । देहादि धर्मोंसे अतीत रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके खरूपका ज्ञान होनेमें विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति— यह दृष्ट फल है; अतः इस विधिका नियमार्थक होना ही उचित है; अग्निहोत्रादिके समान इसका अपूर्वविधि होना सम्भव नहीं है ॥ १ ॥

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा५श्च लोकानाप्नोति सर्वा५श्च कामानितीन्द्रो हैव देवानामभि-प्रववाज विरोचनोऽसुराणां तौ हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥

प्रजापितके इस वाक्यको देवता और असुर दोनोहीने परम्परासे जान लिया । वे कहने लगे—'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है'—ऐसा निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा विरोचन—ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोमें सिमधाएँ लेकर

तद्वोभय इत्याद्याख्यायिका-प्रयोजनम्रक्तम् । तद्व किल प्रजा-पतेर्वचनम्रभये देवासुरा देवाश्चा-सुराश्च देवासुरा अनु परम्परागतं स्वकर्णगोचरापन्नमनुबुबुधिरेऽनु-बुद्धवन्तः ।

ते चैतत्प्रजापितवचो बुद्ध्वा किमकुर्विन्नत्युच्यते—ते होचुरु-क्तवन्तोऽन्योऽन्यं देवाः खपरिष-द्यसुराश्च हन्त यद्यनुमितर्भवतां प्रजापितनोक्तं तमात्मानमन्वि-च्छामोऽन्वेषणं कुर्मो यमात्मान-मन्विष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामानित्युक्त्वेन्द्रो हैव राजैव खयं देवानामितरान्दे-वाश्च मोगपिरच्छदं च सर्व स्थापियत्वा शरीरमात्रेणैव प्रजा-पति प्रत्यभिप्रवद्याज प्रगतवांस्तथा विरोचनोऽसुराणाम् ।

विनयेन गुरवोऽभिगन्तव्या इत्येतदर्शयति, त्रैलोक्यराज्याच गुरुतरा विद्येति। यतो देवासुर- 'तद्धोभये' इत्यादि आख्यायिका-का प्रयोजन पहले बतला दिया गया। परम्परासे आये हुए—अपने कर्णोंके विषय हुए उस प्रजा-पतिके वचनको देवता और असुर इन दोनोंने जान लिया।

प्रजापतिके इस वचनको जान-उन्होने किया-सो कर क्या बतलाया जाता है--उन देवता और असुरोंने अपनी-अपनी सभामें आपसमे कहा, 'यदि आप लोगोकी अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये हुए उस आत्माका अन्वेषण करें जिस आत्माका अन्वेषण कर हेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोको प्राप्त कर छेता है। ऐसा कहकर खयं देवताओंका राजा इन्द्र ही अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं-को सौंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा-पतिके पास गया। इसी प्रकार असुरोका राजा विरोचन भी गया।

गुरुजनोके प्रति विनयपूर्वक जाना चाहिये—यह बात श्रुति दिखलाती है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती है ] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यसे राजौ महाईमोगाहों सन्तौ तथा
गुरुमभ्युपगतवन्तौ।तौह किलासंविदानावेवान्योऽन्यं संविदमकुर्वाणौ विद्याफलं प्रत्यन्योन्यमीर्घ्या दर्शयन्तौ समित्पाणी
समिद्धारहस्तौ प्रजापतिसकाशमाजग्मतुरागतवन्तौ ॥ २ ॥

भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और असुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके समीप गये । वे दोनों परस्पर असंविदान—संविद (सङ्गव) न करते हुए अर्थात् विद्याके फलके लिये एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि—हाथोमें समिधाओके भार लिये प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥

तौ ह द्वात्रिर्शतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुर्य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽ-पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा-सितव्यः स सर्वारश्च लोकानाप्तोति सर्वारश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥

उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापितने कहा—'तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?' उन्होंने कहा—'जो आत्मा पापरिहत, जरारिहत, मृत्युद्दीन, शोकरिहत, क्षुधाद्दीन, तृषाद्दीन, सत्य-काम और सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष-रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस आत्माका अन्वेषणकर उसे विशेषरूपसे जान छेता है वह सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर छेता है—इस श्रीमान्के वाक्यको शिष्टजन बतछाते हैं । उसीको जाननेकी इच्छा करते दृए हम यहाँ रहे हैं ।। ३ ॥

तौ ह गत्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि शुश्रुषापरो भृत्वा ब्रह्मचर्यम्-षतुरुषितवन्तौ । अभिप्रायज्ञः प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तौ किं प्रयोजनमभिप्रेत्येच्छन्ताववा-स्तम्रिषतवन्तौ युवामितीत्युक्तौ तौ होचतः-य आत्मेत्यादि भगवतो वचो वेदयन्ते शिष्टा अतस्तमात्मानं ज्ञातुमिच्छन्ताव-वास्तमिति। यद्यपि प्राक् प्रजापतेः समीपागमनाद्रन्योन्यमीष्यीयु-क्तावभृतां तथापि विद्याप्राप्ति-प्रयोजनगौरवात्यक्तरागद्वेषमोहे-र्ष्यादिदोषावेव भृत्वोषतुर्ब्रह्मचर्य प्रजापतौ । तेनेदं प्रख्यापितमा-त्मविद्यागौरवम् ॥ ३ ॥

वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्यवास किया। तब उनके अभिप्रायको जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा— 'तमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे अर्थात् क्या चाहते हुए यहाँ निवास किया है 27 इस प्रकार कहे जानेपर वे बोले-'शिष्टजन श्रीमान्-का 'य आत्मा' इत्यादि वाक्य बतलाते है, अतः उस आत्माको जाननेके छिये हमने निवास किया है।' यद्यपि प्रजापतिके आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति ईर्ष्यायुक्त थे, तथापि विद्याप्राप्तिके प्रयोजनके गौरवसे उन्होने प्रजा-पतिके यहाँ रागढेष, मोह एवं ईष्यादि दोषोंको त्यागकर ही ब्रह्मचर्यवास किया। इससे इस आत्मविद्याके गौरवकी सूचना मिलती है ॥ ३ ॥

तौ ह प्रजापितरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वहोत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादशें कतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ उनसे प्रजापितने कहा—'यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है आत्मा है, यह अमृत है, यह अमय है, यह ब्रह्म है ।' [ तब उन्होंने पूछा—] 'भगवन् ! यह जो जलमें सब ओर प्रतीत होता है और जो दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?' इसपर प्रजापितने कहा—'मैने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें सब ओर प्रतीत होता है' ॥ ४ ॥

तावेवं तपस्तिनौ शुद्धकल्मषौ योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच ह । य एषोऽश्विणि पुरुषो निवृत्तचश्चिमिर्मृदितकषायैर्द्दश्यते
योगिमिर्द्रष्टा। एष आत्मापहतपाप्मादिगुणो यमवोचं पुराहं
यद्विज्ञानात्सर्वलोककामावाप्तिरेतदमृतं भूमारूयम् । अत एवाभयमत एव ब्रह्स वृद्धतममिति ।

अथैतत्प्रजापतिनोक्तमिश्वणि पुरुषो दृश्यत इति वचः श्रुत्वा छायारूपं पुरुषं जगृहतुः ।

उन्हें इस प्रकार तपस्त्री विश्वद-कल्मष (जिनके दोष निवृत्त हो गये है ) और योग्य जानकर प्रजापतिने कहा--'जिनकी इन्द्रियाँ विषयोसे निवृत्त हो गयी है और जिनके रागद्वेषादि दोपोका नाश हो गया है उन योगियोंको जो नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष दिखायी देता है यह अपहतपा-प्मादि गुणोंवाला आत्मा है. जिसके विषयमें पहले मैने कहा था और जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोक और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती है। यह भूमासंज्ञक अमृत है, इसिलेये अभय है और इसीसे ब्रह्म यानी बद्धतम है।'

तब प्रजापितके कहे हुए 'नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी देता है' इस वाक्यसे उन्होंने छायारूप पुरुषको ग्रहण किया। गृहीत्वा च दृढीकरणाय प्रजापितं पृष्टवन्तौ । अथ योऽयं हे भग-वोऽप्सु परिख्यायते परिसमन्ता-ज्ज्ञायते यश्चायमादर्श आत्मनः प्रतिविम्बाकारः परिख्यायते खड्गादौ च कतम एष एषां भवद्भिरुक्तः किं वैक एव सर्वेष्विति ।

एवं पृष्टः प्रजापितरुवाच

एव उ एव यश्रश्लुवि द्रष्टा मयोक्त

इति । एतन्मनिस कृत्वेषु सर्वेव्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति
होवाच ।

नतु कथं युक्तं शिष्ययोर्विप-रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेर्विग-तदोषस्याचार्यस्य सतः ?

सत्यमेवं नानुज्ञातम् ।

और उसे प्रहणकर अपने विचारकों
पुष्ट करनेके लिये प्रजापितसे पूछा,
'हे भगवन् ! यह जो पुरुष जलमें
परिख्यात—'पिर'—सब ओर
'ख्यात'—प्रतीत होता है और जो
यह दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बरूपसे
दिखायी देता है तथा जो खड्गादि
[स्वच्छ पदार्थों] में दीखता है इन
सबमें आपका बतलाया हुआ
आत्मा कौन है ? अथवा इन सबमें
एक ही आत्मा है ?'

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा-पतिने कहा—'मैने जो नेत्रान्तर्गत द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा है'\* इस बातको मनमें रखकर ही उसने कहा कि 'वह इन सभीके भीतर दिखायी देता है।'

गंगा—किन्तु निर्दोष आचार्य होकर भी प्रजापतिका अपने शिष्योंके विपरीत प्रहणका अनुमोदन करना कैसे उचित हो सकता है ?

समाधान—यह ठीक है, परन्तु प्रजापतिने उसका अनुमोदन नहीं किया ।

<sup>\*</sup> इस उक्तिसे प्रजापितने यह सचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय नहीं समझे, मैंने द्रष्टाको आत्मा वतलाया है और तुम दृश्यको आत्मा समझ बैठे हो।

कथम्-

आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य-

प्रजापतिविषय- महत्त्वबोद्धृत्वो ही-काक्षेपवारणम् न्द्रविरोचनौ तथैव

च प्रथितौ लोके। तौ यदि प्रजा-

पतिना मृढौ युवां विपरीतग्राहि-

णावित्युक्तौ स्थातां ततस्तयोश्चित्ते

दुःखं स्यात्तज्जनिताच चित्ताव-

सादात्पुनः प्रश्नश्रवणग्रहणाव-

धारणं प्रत्युत्साहविघातः स्यादतो

रक्षणीयौ शिष्याविति मन्यते

प्रजापतिः। गृह्णीतां तावत्तदुदश-गावदृष्टान्तेनापनेष्यामीति च।

ननु न युक्तमेष उ एवेत्य-

नृतं वक्तुम्।

न चानृतम्रक्तम्।

कथम् ?

आत्मनोक्तोऽक्षिपुरुषो मनसि

शंका—सो किस प्रकार ?

समाधान—इन्द्र और विरोचन इन दोनोंने अपनेमे पाण्डित्य, महत्त्व और ज्ञातृत्वका आरोप किया था और ये छोकमे प्रतिष्ठित मी थे। यदि उनसे प्रजापित यह कहते कि 'तुम मूढ हो और उलटा समझने-वाले हो' तो उनके चित्तमें दुःख हो जाता और उससे होनेवाले चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने, सुनने, प्रहण करने और समझनेके लिये उत्साहका हास हो जाता। अतः प्रजापित यही मानते हैं कि शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये। अमी ये विपरीत प्रहण करते है तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे

शंका—किन्तु 'यही वह आत्मा है' ऐसा कहकर मिथ्याभाषण करना तो उचित नहीं है।

आदिके दृष्टान्तसे उसे निवृत्त

कर दूँगा।

समाधान---प्रजापतिने मिथ्या-भाषण तो नहीं किया।

**गंका**—किस प्रकार नहीं किया ?

समाधान-शिष्यके प्रहण

सिक्षहिततरः शिष्यगृहीताच्छा-यात्मनः । "सर्वेषां चाम्यन्तरः" इति श्रुतेः । तमेवावोचदेष उ एवेत्यतो नानृतग्रुक्तं प्रजापतिना तथा च तयोर्विपरीतग्रहणनिवृ-च्यर्थं ह्याह ॥ ४ ॥ किये हुए छायात्मासे प्रजापितका खयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती है; क्योंकि ''आत्मा सबके भीतर है" ऐसी श्रुति है। 'यही वह आत्मा है' इस वाक्यसे प्रजापितने उसीका निर्देश किया है, इसलिये उन्होंने मिध्यामाषण नहीं किया। तथा उन्होंने उनके विपरीत प्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार कहा॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये सप्तमस्रण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



#### अष्टम खण्ड

- was serve

इन्द्र तथा विरोचनका जलके शकोरेमें अपना प्रतिबिम्ब देखना

उद्शराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी-थस्तन्मे प्रब्रतमिति तौ होदशरावेऽवेक्षाञ्चकाते तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचतुः सर्वमेवेदमा-वां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १॥

'जल्पूर्ण राकोरेमे अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न जान सको वह मुझे बतलाओं' ऐसा [प्रजापितने कहा ] । उन्होंने जलके राकोरेमें देखा । उनसे प्रजापितने कहा—'तुम क्या देखते हो ?' उन्होंने कहा, 'भगवन् ! हम अपने इस समस्त आत्माको लोम और नख-पर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं' ॥ १ ॥

उदशराव उदकपूर्णे शरावा-दावात्मानमवेक्ष्यानन्तरं यत्त-त्रात्मानं पश्यन्तौ न विजानी-थस्तन्मे मम प्रब्रूतमाचक्षीयाथा-मित्युक्तौ तौ ह तथैवोदशरावे-ऽवेक्षाश्वकाते अवेक्षणं चक्रतुस्तथा कृतवन्तौ । तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ? [प्रजापितने कहा] 'उदशराव अर्थात् जलसे भरे हुए शकोरे आदिमें अपनेको देखकर फिर अपने आत्माको देखनेपर जो कुछ तुम न समझ सको वह तुम मुझसे कहना।' इस प्रकार कहे जानेपर उन्होंने उसी प्रकार जलके शकोरेमें ईक्षण—अवलोकन किया अर्थात् [ जैसा प्रजापितने कहा था] वैसा ही किया। तब उनसे प्रजापितने कहा—'तुमने क्या देखा?' नतु तन्मे प्रब्रूतिमत्युक्ताभ्यामुद्दशरावेऽवेक्षणं कृत्वा
प्रजापतये न निवेदितिमद्दमावाभ्यां न विदितिमत्यिनवेदिते
चाज्ञानहेतौ ह प्रजापितरुवाच
किं पश्यथ इति १ तत्र कोऽभिप्राय
इति ।

उच्यते—नैव तयोरिदमाव-योरविदितमित्याशङ्काभूच्छाया-त्मन्यात्मप्रत्ययो निश्चित एवा-सीत । येन वक्ष्यति—'तौ ह शान्तहृदयौ प्रवत्रजतः' इति । न द्यनिश्चितेऽभिप्रेतार्थे प्रशान्तहृद-यत्वम्रपपद्यते । तेन नोचत-रिदमावाभ्यामविदितमिति विपरीतग्राहिणौ च शिष्यावत-पेक्षणीयाविति स्वयमेव पप्रच्छ किं पञ्चथ इति ? विपरीतनिश्चया-

गंका—िकन्तु 'वह मुझसे कहना' इस प्रकार कहे हुए उन दोनोने तो जल्पूर्ण शकोरेमें देखकर प्रजापितसे ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि 'यह बात हम नहीं समझ सके ।' इस प्रकार अज्ञानका कारण न बतलानेपर भी प्रजापितने जो कहा कि 'तुमने क्या देखा?' सो इसका क्या अभिप्राय है ?

समाधान-इसका उत्तर दिया जाता है--उन्हें इस प्रकारकी कोई शंका नहीं हुई कि अमुक बात हमको ज्ञात नहीं है। ब्रायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति निश्चित ही थी। इसीसे आगे चलकर श्रति यह कहती है कि वे शान्तचित्तसे चले गये । तथा अभीष्ट वस्तुका निश्चय हुए बिना प्रशान्तचित्तता सम्भव नही है; इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बात हमें विदित नहीं है। किन्त्र विपरीत ग्रहण करनेवाले शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; इसीसे उन्होंने खयं ही पुछ लिया कि तुम क्या देखते हो; तथा उनके विपरीत

पनयाय च वक्ष्यति साध्वलङ्क-तावित्येवमादि ।

तौ होचतुः-सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूप-मिति, यथैवावां हे भगवो लोमन-खादिमन्तौ खः, एवमेवेदं लोमनखादिसहितमावयोः प्रति-रूपमुदशरावे पश्याव इति ॥१॥ निखादियुक्त देखते हैं ॥१॥

निराकरण करनेके लिये [पीछे] 'साध्वलङ्कृतौ' इत्यादि वाक्य भी कहा।

उन्होने कहा-- 'हे भगवन ! हम दोनों अपने आत्माको लोम और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते है। हे भगवन् ! हमारे स्वरूप जैसे लोम एवं नखादियुक्त हैं उसी प्रकार हम जलके शकोरेमें अपने प्रतिबिम्बको भी लोम

तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोद्शरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्चकाते तौ ह प्रजा-पतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥

उन दोनोंसे प्रजापितने कहा—'तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुन्दर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखो।' तब उन्होंने अन्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वस्न धारणकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पृछा, 'तुम क्या देखते हो ?'॥२॥

तौ इ पुनः प्रजापतिरुवाच---लङ्कतौ यथा स्वगृहे सुवसनौ महा- 'तुम दोनों जिस प्रकार अपने घरमें

उन दोनोंसे प्रजापतिने छायात्मिनश्रयापनयाय साध्व- छायात्मामें आत्मत्वके निश्चयकी निवृत्तिके छिये फिर कहा— हिनस्रपरिधानौ परिष्कृतौ छिन-लोमनलो च भूत्वोदशरावे पुनरीक्षेथामिति । इह च नादि-देश यदज्ञातं तन्मे प्रब्रूतमिति । कथं पुनरनेन साध्वलङ्कारादि कृत्वोदशरावेऽवेक्षणेन तयोद्या-यात्मग्रहोऽपनीतः स्यात् ।

साध्वलङ्कारस्वसनादीनामागन्तकानां छायाकरत्वस्रदशरावे
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरीरस्यापिच्छायाकरत्वं पूर्वं बभूवेति
गम्यते । शरीरैकदेशानां च
लोमनखादीनां नित्यत्वेनाभिष्रेतानामखण्डितानां छायाकरत्वं
पूर्वमासीत् । छिन्नेषु च तेषु नैव
लोमनखादिच्छाया दृश्यतेऽतो
लोमनखादिवच्छरीरस्याप्यागमापायित्वं सिद्धमित्यदशरावादौ

रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह अलंकृत होकर, 'सुवसन'—महामृत्य वस्त्र धारणकर तथा परिष्कृत यानी लोम और नख काटकर जलके शकोरेमें फिर देखो ।' यहाँ प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया कि उस समय तुम जो न जान सको वह मुझे बतलाना । [क्योंकि वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार सुन्दर अलंकारादि धारण कर जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न-किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि निवृत्त हो जाय।

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर अलंकार और बहुमूल्य वस्नादि आगन्तुक पदार्थीका जलके शकोरेमें छायाकरत्व है उसी प्रकार पहले शरीरका भी छायाकरत्व था--ऐसा इससे ज्ञात होता है। शरीरके एकदेशरूप तथा नित्यरूपसे माने गये अखण्डित छोम और नखादिका भी पहले छायाकरत्व था । किन्तु उन्हें काट लिये जानेपर उन लोम एवं नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती। इससे लोम और नखादिके समान शरीरका भी आगमापायित्व सिद्ध होता है। दश्यमानस्य तिन्निमित्तस्य च देहस्यानात्मत्वं सिद्धम्, उदश-रावादौ छायाकरत्वादेहसम्बद्धा-सुक्कारादिवत् ।

न केवलमेतावदेतेन यावत्कि-श्चिदात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःख-रागद्वेषमोहादि च कादाचित्क-त्वान्नखलोमादिवदनात्मेति प्रत्ये-तव्यम् । एवमशेषमिथ्याग्रहापन-यनिमित्ते साध्वलङ्कारादिदृष्टान्ते प्रजापतिनोक्ते श्रुत्वा तथा कृत-वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो नापजगाम यसात्तसात्स्वदोषेणैव केनचित्प्रतिबद्धविवेकविज्ञाना-विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते। तौ पूर्ववदेव दृढनिश्वयौ पप्रच्छ किं पश्यथ इति ॥ २ ॥

इस प्रकार जलके राकोरे आदिमें दीखनेवाले उनके निमित्तभूत देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है, क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके समान उसका भी जलके राकोरे आदिमें छायाकरत्व है।

इससे केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दु:ख, राग, द्रेष और मोहादि जितना कुछ भी आत्मीयरूपसे माना जाता है वह भी नख एवं छोमादिके समान कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण अनात्मा ही है--ऐसा चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण मिध्या ग्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत प्रजापतिका कहा हुआ साध्-अछंकारादिका दृष्टान्त सुनकर वैसा ही करनेपर भी, क्योंकि उनका छायात्मसम्बन्धी विपरीत निवृत्त नहीं हुआ इसिटिये यह विदित होता है कि उन इन्द्र और विरोचनका विवेकविज्ञान किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध था । हो गया प्रजापतिने तब पहलेहीके समान दृढ निश्चयवाले उन दोनोंसे पूछा, 'तुम क्या देखते हो ?' ॥ २ ॥

तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलङ्कृतौ सुव-सनौ परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतौ सुव-सनौ परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेत-इह्मेति तौ ह शान्तहृदयौ प्रववजतुः ॥ ३ ॥

उन दोनोने कहा—'भगवन् ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्त्र धारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार हे भगवन् ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं।' तब प्रजापतिने कहा—'यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्स है।' तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये॥ ॥ ३॥

तौ तथैव प्रतिपन्नौ यथैवेद-मिति पूर्ववद्यथा साध्वलङ्कारा-दिविशिष्टावावां स्व एवमेवेमौ छ।यात्मानाविति स्रतरां विपरीत-निश्रयौ बभूवतुः । यस्यात्मनो लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युक्त्वा पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोर्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति साक्षादात्मिन निर्दिष्टे तद्विपरीत-ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलङ्कार-दृष्टान्तेऽप्यभिहित आत्मस्वरूप-बोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः।

५४---३

उन्होने उसी प्रकार समझा। 'यथैवेदम्' अर्थात् पूर्ववत् जिस प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट है उसी प्रकार ये छायात्मा भी है। इस प्रकार वे सर्वथा विपरीत निश्चयवाले हो गये। जिस आत्माका 'य आत्मापहतपाप्मा' इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषताकी जिज्ञासावाळोंके प्रति 'यह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी देता है' इस प्रकार आत्माका साक्षात् निर्देश करनेपर उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके लिये उदशराव और साधु-अलंकारादि दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका आत्मस्वरूपज्ञानसे विपरीत निवृत्त नही हुआ; अतः

अतः खदोषेण केनचित्प्रतिबद्ध-विवेकविज्ञानसामध्याविति मत्वा यथाभिष्रेतमेवात्मानं मनसि निधायेष आत्मेति होवाचैत-दमृतमभयमेतद्वक्षेति प्रजापतिः पूर्ववत् । न तु तद्भिप्रेत-मात्मानम्।

य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव-णेनाक्षिपुरुषश्चत्या चोदशरावा-द्यपपत्त्या च संस्कृतौ तावत् । मद्रचनं सर्वे पुनः पुनः सारतोः प्रतिबन्धक्षयाच स्वयमेवात्मवि-षये विवेको भविष्यतीति मन्वा-नः पुनब्रह्मचर्यादेशे च तयोश्चि-त्तदुःखोत्पत्तिं परिजिहीर्षन्कृता-थेंबुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि-तवान्त्रजापतिः । तौ हेन्द्रविरो-चनौ शान्तहृदयौ तुष्टहृदयौ कृतार्थबुद्धी इत्यर्थः । न तु शम एव शमश्चेत्तयोजीतो विपरीत-विगतोऽभविष्यत्प्रवव्रज-तुर्गतवन्तौ ॥ ३ ॥

मानकर कि इन दोनोकी विवेक-विज्ञानसामर्थ्य अपने किसी दोषके कारण प्रतिबद्ध हो गयो है प्रजापितने उनके माने हुए आत्माका नहीं बल्कि अपने मनमें यथाभिमत आत्माका ही निश्चयकर पहलेहीकी तरह कहा—'यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है तथा यहीं ब्रह्म है।'

'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि आत्माका लक्षण सुननेसे, अक्षि-पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और उद-शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त हो ही गये हैं: अब मेरी सारी बातको बारंबार स्मरण करते हुए प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हे स्वयं ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो जायगा--ऐसा मानकर और पुनः ब्रह्मचर्यका आदेश देनेपर जो दुःख होगा उसे बचानेके छिये प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर जाते ह्रए उन दोनोकी उपेक्षा कर दी। वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त--सन्तुष्टहृद्य अर्थात् कृतार्थबुद्धि होकर चले गये। किन्तु यह शम नही था, क्योंकि यदि वास्तविक राम ही होता तो उनका विपरीतग्रहण निवृत्त हो जाता।३।

एवं तयोर्गतयोरिन्द्रविरोचनयो राज्ञोर्भोगासक्तयोर्यथोक्तविसारणं स्यादित्याशङ्कचाप्रत्यक्षं
प्रत्यक्षवचनेन च चित्तदुःखं
परिजिहीर्षुः—

इस प्रकार गये हुए उन मोगासक्त राजा इन्द्र और विरोचन-को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] का विस्मरण हो जायगा—ऐसी आशंकासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा अप्रत्यक्षरूपसे उनके हार्दिक दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाले—

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापितरुवाचानुपलभ्यात्मानमननु-विद्य व्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यस्ति देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो-ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचर-न्नुमौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥

प्रजापितने उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा—'ये दोनों आत्माको उपलब्ध किये बिना—उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं; देवता हों या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होगे उन्हीं का पराभव होगा।' वह जो विरोचन था शान्तिचित्तसे असुरों के पास पहुँचा और उनको यह आत्मविद्या सुनायी—'इस लोकमें आत्मा (देह) ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है। आत्माकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकोंको प्राप्त कर लेता है'॥ ४॥

तौ दुरं गच्छन्तावन्वीक्ष्य य प्रजापतिने उन्हें दूर गया देखकर, यह मानते हुए कि आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनवदे- 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि तदप्यनयोः श्रवणगोचरत्वमेष्य-तीति मत्वोवाच प्रजापतिः अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा-नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकु-त्वा विपरीतनिश्रयौ च भूत्वेन्द्र-विरोचनावेतौ व्रजतो गच्छेया-ताम् । अतो यतरे देवा वासुरा वा किं विशेषितेनैतदुपनिषद आभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय-म्रुपनिषद्येषां देवानामसुराणां वा त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत-निश्चया भविष्यन्तीत्यर्थः । ते किं पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा-त्पराभृता बहिर्भृता विनष्टा भविष्यन्तीत्यर्थः ।

स्तगृहं गच्छतोः सुरासुररा-जयोयोंऽसुरराजः स ह शान्त-हृदय एव सन्विरोचनोऽसुराझ-गाम । गत्वा च तेभ्योऽसुरेभ्यः शरीरात्मबुद्धियोंपनिषत्तामेतासु-पनिषदं प्रोवाचोक्तवान् । देह-मात्रमेवात्मा पित्रोक्त इति । वाक्यके समान यह वचन भी उनके कानोंमें पड़ जायगा, कहा-'ये इन्द्र और विरोचन उपर्यक्त लक्षणवाले आत्माको बिना जाने-उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना विपरीत निश्चयवाले होकर जा रहे है । इसिलिये विशेषरूपसे क्या कहा जाय, जो भी देवता या असुर इस उपनिषद्वाले होंगे—इनके द्वारा जो आत्मविद्या प्रहण की गयी है वही जिन देवता या असुरोंकी उपनिषद होगी वे ऐसे उपनिषद्—ऐसे विज्ञान अर्थात् ऐसे निश्चयवाले जो भी होगे। उ**न**का क्या होगा ? उनका पराभव होगा। तात्पर्य यह है कि वे श्रेयोमार्गसे पराभृत-बहिर्भृत अर्थात् विनष्ट हो जायँगे।'

अपने घरको जानेवाले देवराज और असुरराजोंमें जो असुरराज था वह विरोचन शान्तचित्तसे ही असुरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ पहुँचकर उन असुरोंके प्रति जो देहात्मबुद्धिरूप उपनिषद् थी वहीं उपनिषद् सुना दी । अर्थात् यह कह दिया कि प्रजापतिने देहको ही आत्मा बतलाया है । इसल्ये तसादातमैव देह इह लोके
महय्यः पूजनीयस्तथा परिचर्यः
परिचरणीयस्तथात्मानमेवेह लोके
देहं महयन् परिचरंश्रोभौ लोकाववाप्नोतीमं चाम्रुं च । इहलोकपरलोकयोरेव सर्वे लोकाः
कामाश्रान्तर्भवन्तीति राज्ञोऽभिप्रायः ॥४॥

इस लोकमें देहरूप आत्मा ही महय्य—पूजनीय तथा परिचर्य— पूजनीय तथा परिचर्य— सेवनीय है और इस लोकमे देहरूप आत्माकी ही पूजा-सेवा करनेसे इस और उस दोनों लोकोको प्राप्त कर लेता है। इस लोक और परलोकमे ही सम्पूर्ण लोक और भोग अन्तर्भूत होते है—ऐसा राजा विरोचनका अभिप्राय है।।।।।

तस्माद्प्यचेहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणा द्धेषोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना-लङ्कारेणेति सर्क्कर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

इसीसे इस लोकमे जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन 'अरे ! यह तो आसुर (आसुरीस्वभाववाला) ही हैं' ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद् असुरोकी ही है। वे ही मृतक पुरुषके शारीरको [गन्ध-पुष्प-अन्नादि] भिक्षा, वस्त्र और अलंकारसे सुसिज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे—ऐसा मानते हैं ॥ ५॥

तसात्तत्सम्प्रदायोऽद्याप्यज्ञव-र्तत इतीह लोकेऽददानं दानम-क्वर्वाणमविभागशीलमश्रद्दधानं सत्कार्येषु श्रद्धारहितं यथाश-

इसीसे उन (असुरो) का सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान है। अतः इस लोकमें अददान— दान न करनेवाले अर्थात् जिसका स्वभाव अपने धनका विभाग करनेका नहीं है, अश्रद्धान— कत्ययजमानमयजनस्वभावमाहु-रासुरः खल्वयं यत एवंस्वभावो बतेति खिद्यमाना आहुःशिष्टाः। असुराणां हि यसादश्रद्दधानता-दिलक्षणैषोपनिषत्।

तयोपनिषदा संस्कृताः सन्तः प्रेतस्य शरीरं कुणपं भिक्षया गन्धमाल्यानादिलक्षणया वस-नेन वस्नादिनाच्छादनादिप्रका-रेणालङ्कारेण ध्वजपताकादिक-रणेनेत्येवं संस्कृवन्त्येतेन कुणप-संस्कारेणाम्चं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ सत्कार्योमें श्रद्धा न रखनेवाले और अयजमान—जिसका स्वभाव यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है उस पुरुषको शिष्टजन 'क्योंकि यह ऐसे स्वभाववाला है इसलिये निश्चय यह आसुर ही हैं' ऐसा खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि यह अश्रद्धानता आदि लक्षणोंवाली उपनिषद असुरोंकी ही है।

उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात् शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप भिक्षा, वसन—वस्नादिद्वारा आच्छादनादि करनेकी विधिसे और ध्वजा-पताकादि लगानारूप अलंकारसे संस्कृत करते है और ऐसा मानते है कि इस शवके संस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लेंगे। पा

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्यायेऽष्टमखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥



#### नक्म खण्ड

इन्द्रका पुनः प्रजापातिके पास आना

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं दद्शे यथैव खल्वयमस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धे-ऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥

किन्तु इन्द्रको देवताओं पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी दिया। जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर सुन्दर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है, स्नाम होनेपर स्नाम हो जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

अथ ह किलेन्द्रोऽप्राप्येव
देवान् दैंच्याक्रौर्यादिसम्पदा
युक्तत्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः
सरन्नेव गच्छन्नेतद्वक्ष्यमाणं
भयं स्वात्मग्रहणनिमित्तं दद्शी
हष्टवान् । उद्यश्रावदृष्टान्तेन

किन्तु इन्द्रने देवताओके पास बिना पहुँचे ही, क्योंकि वे अक्रूरता आदि देवीसम्पत्तिसे युक्त थे इसिल्ये गुरुवाक्योंको बारंबार स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके कारण यह भय देखा। जलपात्रके दृष्टान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये [अर्थात् देहका अनात्मत्व प्रदर्शित प्रजापितना यद्थों न्याय उक्त-स्तदेकदेशो मघवतः प्रत्यभाद्-बुद्धौ, येन च्छायात्मग्रहणे दोषं दद्शी।

कथम् ? यथैव खल्वयमस्मि-ञ्छरीरे साध्वलङ्कते छायात्मापि साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो यथा नखलोमादिदेहावयवापगमे छायात्मापि परिष्कृतो भवति नखलोमादिरहितो भवतिः एवमे-छायात्माप्यसिञ्छरीरे नखलोमादि भिर्देहावयवत्वस्य तुल्यत्वादन्धे चक्षुषोऽपगमेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः । स्नामः किलैकनेत्रस्तस्यान्धत्वेन गतत्वात्। चक्षनीसिका वा यस्य सदा स्रवति स स्रामः। परिवृक्णाईछन्न-

करनेके लिये जो व्यभिचारित्वरूप] न्याय प्रदर्शित किया था उसका एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमे स्फुरित हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष दीखने लगा।

कैसा दोष दिखायी दिया ?--जिस प्रकार निश्चय हो इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह छायात्मा अच्छी तरह अखंकृत हो जाता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है अर्थात नखलोमादि शरीरके अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा भी परिष्कृत—नखलोमादिरहित हो जाता है; उसी प्रकार छायात्मा भी--इस शरीरमें नुख-लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयुवमे समानता होनेके कारण-[शरीरके] अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है, स्नाम होनेपर स्नाम हो जाता है। स्नामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाला है, किन्तु वह अन्धत्वसे ही गतार्थ हो जाता है इसिलये जिसके चक्ष या नासिका सदा स्रवित होते रहते हैं उसे 'स्नाम' समझना चाहिये। परिवृक्ण--जिसके हाथ या पैर हस्तिश्छित्रपादो वा । स्नामं कट गये हो । शरीरके स्नाम या परिवृक्गो वा देहे छायात्मापि तथा भवति । तथास्य देहस्य नाश होनेपर यह भी नष्ट हो नाशमन्त्रेष नश्यति ॥ १ ॥

अतः— अतः—

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरे-याय त १ इ प्रजापित्रवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्ना-जीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्व-लङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

'इस [छायात्मदर्शन] में मै कोई भोग्य नही देखता।' इसिल्ये वे सिमित्पाणि होकर फिर प्रजापितके पास आये। उनसे प्रजापितने कहा—'इन्द्र! तुम तो विरोचनके साथ शान्तिचित्त होकर गये थे; अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?' उन्होंने कहा—'भगवन्! जिस प्रकार यह (छायात्मा) इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वस्त्रभारी होनेपर सुन्दर वस्त्रभारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, स्नाम होनेपर स्नाम और खण्डित होनेपर खण्डित मी हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट मी हो जाता है, मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता'॥ २॥

नाहमत्रास्मिंश्छायात्मदर्शने देहात्मदर्शने वा भोग्यं फलं पश्याभीति । एवं दोषं देहच्छाया-त्मदर्शनेऽध्यवस्य स समित्पाणि-ब्रह्मचर्य वस्तुं पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच--मघवन्यच्छा-न्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि विरोचनेन सार्ध किमिच्छन पु-नरागम इति । विजानन्नपि पुनः पप्रच्छेन्द्राभिप्रायाभिच्यक्तये यद्रेत्थ तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा च स्वाभिप्रायं प्रकटमकरोद्यथैव खल्वयमित्यादिः एव मेवेति चान्वमोदत प्रजापतिः । त्रच्येऽक्षिपुरुषश्रवणे देहच्छायामिन्द्रोऽग्रहीदात्मेति देहमेव तु विरोचनस्तित्किन्नि-मित्तम् ।

इस छायात्मदर्शन या देहातम-दर्शनमें मैं कोई भोग्य-फल नहीं देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय-कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचर्य-वास करनेके लिये लौट आये। उनसे प्रजापतिने कहा-- 'हे इन्द्र! तम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त-से चले गये थे. अब क्या इच्छा करते हुए तम पुनः आये हो 27 उन्होने अच्छी तरह जानते हए भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिन्यक्तिके लिये [ इस प्रकार ] पुनः किया । िसप्तमाध्यायमे सनःकुमार-जीके 1 'तम जो कुछ जानते हो उसे बतळाते हुए मेरे प्रति उपसन होओ' ऐसा पछनेपर जिस प्रकार नारदजीने अपना अभिप्राय प्रकट किया था उसी प्रकार इन्द्रने 'यथैव खल्वयम्' इत्यादि वाक्यसे अपना अभिप्राय प्रकट किया, और प्रजापति-ने 'एवमेव' ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया।

शंका-किन्तु अक्षिपुरुषका समानरूपसे श्रवण करनेपर भी इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे प्रहण किया और विरोचनने खयं देहको ही—सो ऐसा किस कारणसे इआ ?

तत्र मन्यन्ते--यथेन्द्रस्योदश-रावादिप्रजापतिवचनं सरतो देवानप्राप्तस्यैवाचार्योक्तबुद्धचा छायात्मग्रहणं तत्र दोषदर्शनं चाभृत् । न तथा विरोचनस्य, किं तर्हिं ? देह एवात्मदर्शनं नापि तत्र दोषदर्शनं बभूव । तद्वदेव विद्याग्रहणसामर्थ्यप्रतिबन्धदो-षाल्पत्वबहुत्वापेक्षमिन्द्रविरोच-नयोव्छायात्मदेहयो<u>र्</u>ग्रहणम् इन्द्रोऽल्पदोषत्वाद्दक्यत इति श्रुत्यर्थमेव श्रद्धानतया जग्राहे-तरइछायानिमित्तं देहं हित्वा श्रृत्यर्थे लक्षणया जग्राह प्रजाप-तिनोक्तोऽयमिति दोषभूय-स्त्वात । यथा किल नीलानील-

समाधान-इस विषयमें शिष्टजन ऐसा मानते है--जिस प्रकार इन्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि-सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते देवताके पास पहुँचे विना ही आचार्यकी बतलायी हुई दृष्टिसे द्यायात्माका प्रहण और उसमें दोष-दर्शन भी हुआ, तथा विरोचनको वैसा नहीं हुआ; तो क्या हुआ ? — उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं हुआ- उसी प्रकार विद्याग्रहण-की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करने-वाले दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षा-से इन्द्र और विरोचनका छायात्म और देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है। इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण श्रद्धा करते हुए 'दृश्यते' इस श्रुति-के अर्थको ही प्रहण किया और दूसरे (विरोचन) ने दोषकी अधिकताके कारण श्रुत्यर्थको छोड़-कर लक्षणासे 'प्रजापतिने देहके विषयमें ही कहा है' इस प्रकार देह-को ही प्रहण किया। जिस प्रकार 'दर्पणमें दीखनेवाछे नील और अनीलवर्ण वस्नोंमें जो नील है वह योरादर्शे दृश्यमानयोर्वाससोर्थ- विशेष तन्महाईमितिच्छायानि- मित्तं वास एवोच्यते नच्छाया तद्वदिति विरोचनाभिप्रायः । स्वचित्तगुणदोषवशादेव हि शब्दार्थावधारणं तुल्येऽपि श्रवणे ख्यापितं दाम्यत दत्त द्यध्व- मिति दकारमात्रश्रवणाच्छुत्य- नतरे । निमित्तान्यपि तदनुगु- णान्येव सहकारीणि भवन्ति । र।

बहुमूल्य है'--इस कथनसे छाया-का निमित्तभूत वस्त्र ही कहा जाता है, छाया नहीं कही जाती उसी प्रकार [प्रजापतिके ] इस कथनसे ही विवक्षित है-- ऐसा विरोचनका अभिप्राय था । एक अन्य श्रुतिमें ( बृह० अ० ५ मे ) केवल दकारके अवणसे तल्य अवण होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोष-के कारण ही 'दमन करो, दान करो, दया करो' ऐसा विभिन्न शब्दार्थ-ज्ञान देखा गया है अपने-अपने गुणोंके अनुसार ही युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हो जाते हैं॥२॥

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनु-व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्चातं वर्षाणीति स हाप-राणि द्वात्रिश्चातं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ३॥

'हे इन्द्र! यह बात ऐसी ही है' ऐसा प्रजापितने कहा, 'मैं तुम्हारे प्रित इसकी पुनः व्याख्या करूँगा। अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और रहो।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया। तब प्रजापितने उससे कहा।। ३॥

एवमेवैष मघवन्सम्यक् त्वयावगतं नच्छायात्मेत्युवाच प्रजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत 'हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है, तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा नहीं है'—ऐसा प्रजापतिने कहा, 'मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत एतमेवात्मानं तु ते भूयः पूर्वं व्याख्यातमप्यज्ञव्याख्यास्यामि। यसात्सकृद्व्याख्यातं दोषरिह-तानामवधारणविषयं प्राप्तमिप नाग्रहीरतः केनचिद्दोषेण प्रति-बद्धग्रहणसामध्यस्त्वमतस्तत्क्षप-णाये वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षा-णीत्युक्त्वा तथोषितवते क्षपित-दोषाय तस्म होवाक्ष्य। ३॥

आत्माका वर्णन किया है, पहले व्याख्या किये हुए उस आत्माकी ही मै तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या करूँगा। क्योंकि यद्यपि दोषरहित पुरुषोको वह एक बार व्याख्या करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता है तथापि तुम उसे प्रहण नहीं कर सके। इसलिये किसी दोषसे तुम्हारी प्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है। उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगले बत्तीस वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्यवास करो। ऐसा कहकर, उसी प्रकार निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे प्रजापतिने कहा।। ३।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टेक्सध्याये नवमखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

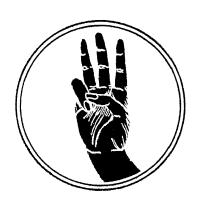

## दशम खण्ड

# इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश

य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणो जो आत्मा अपहतपाप्मादि । लक्षणोंवाला है जिसकी 'य एषो-य एषोऽ**क्षिणीत्यादिना व्या-** ऽक्षिणि' इत्यादि वाक्यद्वारा व्याद्व्या की गयी है वह यह है। वह कौन ख्यात एष सः । कोऽसौ ?

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचै-तदमृतमभयमेतद्रह्मेति स ह शान्तहृदयः प्रववाज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं दद्शे तद्यद्यपीद्रशारमन्धं भव-त्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥

'जो यह स्त्रप्रमें पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है' ऐसा प्रजापितने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा सुनकर वे (इन्द्र) शान्तहृद्धयसे चले गये। किन्तु देवताओंके पास बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह ( खप्रशरीर ) अनन्ध होता है, और यदि यह स्नाम होता है तो भी वह अस्राम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं होता'॥१॥

यः खप्ने महीयमानः स्त्रया-दिभिः पूज्यमानश्चरत्यनेकवि-

'जो स्वप्नमें महीयमान-स्नी आदिसे पूजित होता हुआ विचरता अर्थात् अनेक प्रकारके भोगोंको धान खप्नभोगाननुभवतीत्यर्थः। अनुभव करता है वही आत्मा है'

एष आत्मेति होवाचेत्यादि
समानम् । स हैवमुक्त इन्द्रः शानतहृद्यः प्रववाज । स हाप्राप्यैव
देवान् पूर्ववदिसन्नप्यात्मिनि
भयं दद्शे । कथम् । तिददं
शरीरं यद्यप्यन्धं भवति स्वप्नातमा योऽनन्धः स भवति । यदि
स्नामिदं शरीरमस्नामश्र स भवति
नैवैष स्वप्नात्मास्य देहस्य दोषेण
दुष्यति ।। १ ।।

ऐसा प्रजापितने कहा इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है । इस प्रकार कहे जानेपर वे—इन्द्र शान्तहृदयसे चले गये । किन्तु उन्होंने देवताओं के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें भी यह भय देखा । क्या देखा ?— 'यद्यपि यह शरीर अन्धा हो तो भी जो स्वप्तशरीर है वह अनन्ध होता है और यदि यह शरीर स्नाम हो तो भी वह स्नाम नही होता । इस प्रकार यह स्वप्तशरीर इस शरीर के दोषसे दृषित नही होता' ॥१॥

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो प्नन्ति त्वेवेनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

'यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्नामतासे स्नाम होता है। िकन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियत्रेता हो और रुदन करता हो — ऐसा हो जाता है; अतः इसमें (इस प्रकारके आत्मदर्शनमें) मैं कोई फल नहीं देखता'।। २॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय त १ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह-मत्र भोग्यं परयामीत्येवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि इतं वर्षा-णीति स हापराणि द्वात्रि शतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥४॥

[अतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये। उनसे प्रजापतिने कहा-- 'इन्द्र! तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस इच्छासे पुनः आये हो 2' उन्होंने कहा-- भगवन् ! यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह ( खप्रशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह स्नाम होता है तो भी वह अस्नाम रहता है; इस प्रकार वह इसके दोषसे दूषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी स्नामतासे वह स्नाम होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियवेता हो और रुदन करता हो- [ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मै कोई फल नहीं देखता। तब प्रजापतिने कहा—'इन्द्र! यह बात ऐसी ही है, मैं तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास कियाः तब उनसे प्रजापतिने कहा-।। ४॥

नाष्यस्य वधेन स हन्यते ' स्राम्येण छायात्मवन्न चास्य स्नामः खप्नात्मा भवति । यद-**ध्यायादावागममात्रेणोपन्यस्तं** नास्य

न तो छायात्माके समान इस देहके नाशसे उस (स्वप्नशरीर) का नाश ही होता है और न इसकी स्नामतासे वह स्नाम होता है। इस अध्यायके आरम्भमे जो केवल शास्त्र-प्रमाणसे कहा गया है कि 'इसकी जरयैतजीर्यतीत्यादि. जरावस्थासे वह जीर्ण नहीं होता' तदिह न्यायेनोपपाद्यितुम्रुपन्य-स्तम् ।

न ताबद्यं छायात्मवद्देह-दोषयुक्तः, किन्तु झन्ति त्वेवैनम्। एवशब्द इवार्थे । घ्नन्तीवैनं केचनेति द्रष्टव्यम्, न तु घ्न-न्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव-शब्ददर्शनात्।

नास्य वधेन हन्यत इति
विशेषणाद्ध्निन्त त्वेवेति चेत्?
नैवम् प्रजापति प्रमाणीकुर्वतोऽनृतवादित्वापादनानुपपत्तेः ।
'एतदमृतम्' इत्येतत्प्रजापतिवचनं
कथं मृषा कुर्यादिन्द्रस्तं प्रमाणीकुर्वन् ।

इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया गया है।

[ इस प्रंकार ] यह छायात्माके समान देहके दोषोसे तो युक्त नहीं है; किन्तु इसे मानो कोई मारते है । [ 'घ्निन्त त्वेव' इस पदमे ] 'एव' शब्द 'इव' अर्थमे हैं; अतः इसका 'मानो इसे कोई मारते हैं' यही भाव समझना चाहिये, 'मारते ही है' ऐसा नही समझना चाहिये, क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योमें 'इव' शब्द ही देखा जाता है ।

यदि कही कि 'यह इस (स्थूल शरीर) का नाश होनेसे नष्ट नहीं होता' ऐसा विशेषण होनेके कारण 'इसे कोई मारते ही है' यही अर्थ समझना चाहिये तो ऐसा कहना ठींक नहीं, क्योंकि प्रजापितको प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके लिये उनपर मिथ्यावादित्वका आरोप करना सम्भव नहीं है। भला, प्रजापृतिको प्रामाणिक माननेवाला इन्द्र उनके 'यह अमृत है' इस वचनको मिथ्या कैसे कर सकता है।

ननुच्छायापुरुषे प्रजापति-नोक्ते 'अस्य शरीरस्य नाशमन्त्रेप नश्यति' इति दोषमभ्यद्धात्, तथेहापि स्यात् ।

नैवम्ः कसात् ? 'य एषो-**ऽक्षिणि पुरुषो हक्यते' इति न-**च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति मन्यते मधवान् । कथम् १ अप-हतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि-च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति मन्यते तदा कथं प्रजापति प्रमा-णीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा-णिर्गच्छेत ? जगाम तसान्नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त मन्यते इति च्याख्यातम्—द्रष्टाक्षिणि दश्यत इति ।

तथा विच्छादयन्तीव विद्रा-

वयन्तीव, तथा च प्रत्रादिमरण-

शंका—िकन्तु प्रजापितके बतलाये हुए छायापुरुपमें तो [ इन्द्रने ] 'शरीरका नाश होनेके पश्चात् यह भी नष्ट हो जाता है' ऐसा दोष दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है।

समाधान-यह बात नहीं है: कैसे नहीं है ? क्योंकि 'यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है' इस प्रजापतिने वाक्यसे छायात्माका निरूपण नहीं किया-ऐसा इन्द्र मानते हैं। सो किस प्रकार ?— यदि वे ऐसा मानते कि अपहत-पाप्मादि लक्षणवाले आत्माके विषय-मे पुछे जानेपर प्रजापतिने छायात्मा हे तो प्रजापतिको बतलाया प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण करनेके लिये पनः समिलाणि होकर उनके पास क्यो जाते ? और गये थे ही। इसिल्ये वे यही मानते थे कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं किया। तथा हमने भी 'जो द्रष्टा नेत्रमें दिखायी देता है' ऐसी ही व्याख्या की है।

तथा मानो इसे कोई विच्छादित— विद्रावित (ताडित) करते हों और इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके निमित्तमप्रियवेत्तेव भवति ।
अपि च स्वयमपि रोदितीव ।
नन्वप्रियं वेत्त्येत्र कथं वेत्तेवेति
उच्यते ?

नः अमृताभयत्ववचनानुप-पत्तेः। "ध्यायतीव" (बृ०उ०४। ३।७) इति च श्रुत्यन्तरात्। ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत् ?

नः शरीरात्मत्वप्रत्यक्षव-द्श्रान्तिसम्भवात्।

तिष्ठतु तावद् प्रियवेत्तेव न वेतिः नाहमत्र भोग्यं पश्यामि । स्वमात्मज्ञानेऽपीष्टं फलं नोपलभ इत्यभिप्रायः ।

एवमेवैष तवाभिप्रायेणेति

कारण मानो वह अप्रिय अनुभव करनेवाला होता है तथा वह स्वयं भी मानो रोता है ।

शंका—िकन्तु वह तो अप्रिय जानता ही है, फिर उसे 'मानो अप्रिय जाननेवाला हो' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाघान—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन होगा तथा ''मानो ध्यान करता है'' ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है।

शंका - किन्तु ऐसा माननेसे तो प्रत्यक्ष अनुभवसे त्रिरोध आता है। समाधान-नहीं, क्योंकि शरीर ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी भ्रान्तिजनित है।

वह मानो अप्रियवेत्ता हो अथवा न हो, यह बात अलग रहे, मुझे इसमें कोई भोग्य (फल) दिखायी नहीं देता । तात्पर्य यह है कि स्वप्तशारीरको आत्मा माननेमें भी मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता ।

[ प्रजापितने कहा—] 'आत्मा-का अमृत और अभय गुणवान् होना वाक्यशेषः । आत्मनोऽमृताभय-गुणवन्वस्थाभिष्रेतत्वात् ।

द्विरुक्तमि न्यायतो मया
यथावन्नावधारयितः तसात्पूर्ववदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणमस्तीति मन्वानस्तत्क्षपणाय वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमित्यादिदेश प्रजापितः। तथोषितवते क्षिपितकरमषायाह
।। २-४।।

अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्रायके अनुसार यह बात ऐसी ही है।\* यहाँ 'एवमेवैष' इसके आगे 'तवाभि-प्रायेण' यह वाक्यरोष है।

फिर ऐसा समझकर कि 'मेरे दो बार युक्तिपूर्वक बतलानेपर मी यह ठीक-ठीक नहीं समझता, इसिल्ये पहलेकी भाँति अब भी इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान है'—प्रजापितने उसकी निवृत्तिके लिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और बह्मचर्यवास करो'—ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके क्षीणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापितने कहा॥ २-४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्शमखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥



अर्थात् स्वप्नशरीरको आत्मा माननेमे वस्तुतः कोई लाभ नहीं है।

# एकाद्श खण्ड

### सुषुप्त पुरुषका उपदेश

पूर्ववदेतं त्वेव त इत्याद्युकत्वा पूर्ववत् 'मै तेरे प्रति इसकी [ पुनः व्याख्या करूँगा ]' ऐसा कहकर—

तचत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजा-नात्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वद्योति स ह शा-न्तहद्यः प्रववाज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं दद्शं नाह खल्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भृतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १॥

'जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्-रूपसे आनन्दित हो खप्तका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है'— ऐसा प्रजापितने कहा 'यह अमृत है, यह अभय है और यहीं ब्रह्म है।' यह सुनकर इन्द्र शान्तिचित्तसे चले गये; किन्तु देवताओं के पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखायी दिया—'उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मैं हूँ' और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता'।। १।।

तद्यत्रैतत्सुप्त इत्यादि व्या- 'तद्यत्रैतत् सुप्तः' इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पहले हो चुकी है। 'जो ख्यातं वाक्यम् । अश्विणि यो नेत्रस्थ द्रष्टा खप्तमें पूजित होता

द्रष्टा खमे च महीयमानश्चरित स एव सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खमं न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वह्रोति खाभिप्रेतमेव।

मघवांस्तत्रापि दोषं दद्र्ञ ।
कथम् १नाह नैव सुष्ठसस्योऽप्यात्मा खल्वयं सम्प्रति सम्यगिदानीं चात्मानं जानाति नैवं
जानाति । कथम् १ अयमहमसीति नो एवेमानि भूतानि
चेति, यथा जाग्रति खप्ने वा।
अतो विनाशमेव विनाशमिवेति
पूर्वबद्दष्टव्यम् । अपीतोऽपि गतो
भवति विनष्ट इव भवतीत्यभिप्रायः ।

ज्ञाने हि सित ज्ञातुः सद्भा-वोऽवगम्यते नासित ज्ञाने । न च सुषुप्तस्य ज्ञानं दृश्यतेऽतो विनष्ट इवेत्यभिप्रायः । न तु हुआ विचरता है वह जब सो जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और अत्यन्त आनन्दित होकर स्त्रप्न नहीं देखता तो वही आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है' इस प्रकार प्रजापतिने अपना अभिप्राय ही बतलाया।

किन्तु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा।
सो किस प्रकार ?— 'यह सुषुप्तस्थ
आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही
अपनेको इस प्रकार नही जानता।
किस प्रकार नही जानता ?— िक
'मैं यह हूँ' और न यह अन्य
भूतोंको ही जानता है; जैसा कि
यह जाप्रत् और स्वप्न अवस्थाओमें
जानता था। अतः यह मानो
विनाशको अपीत—प्राप्त हो जाता
है; तात्पर्य यह है कि विनष्ट-सा
हो जाता है। यहाँ पूर्ववत्
'विनाशमेव'के स्थानमें 'विनाशमिव'
ऐसा समझना चाहिये।

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें नही जानी जाती; और सुष्ठप्त पुरुषको ज्ञान होना देखा नहीं जाता। अतः तात्पर्य यह है कि उस समय यह नष्ट-सा हो जाता है। अमृत और विनाशमेवात्मनो मन्यतेऽमृता- अभयवचनका प्रामाण्य चाहने-वाले इन्द्रदेव उस अवस्थामें आत्मा-भयवचनस्य प्रामाण्यमिच्छन् ।१। का साक्षात् विनाश ही नहीं मानते ॥ १॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय त १ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एव १ सम्प्रत्यात्मानं जाना-त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापितके पास आये। उनसे प्रजा-पितने कहा—'इन्द्र! तुम तो शान्तिचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा पुनः आगमन हुआ है।'इन्द्रने कहां—'भगवन्! इस अवस्था-में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मैं हूँ' और न यह इन अन्य भूतोंकों ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो जाता है। इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता'।। २।।

पूर्ववत्-- । पहलेहोके समान--

एवमेवेष मघवित्तति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-ख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्माद्धसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत सम्पेदुरेतत्तद्य-दाहुरेकशत इ व वर्षाण मघवान्य जापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्म होवाच ॥ ३ ॥

'हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है'--ऐसा प्रजापतिने कहा 'मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो। ' उन्होने पाँच वर्ष और वही निवास किया । यें सब मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे ऐसा कहते है कि इन्द्रने प्रजापितके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥

एवमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्त-स्त्रिभिः पर्यायैस्तमेवैतं नो एवा-न्यत्रैतसादात्मनोऽन्यं कश्चन किं तर्ह्येतमेव च्याख्यास्यामि । खल्पस्त दोषस्तवावशिष्टस्तत्क्षप-णाय वसापराण्यन्यानि पश्च वर्षा-णीत्युक्तः स तथा चकार । तस्मै मृदितकषायादिदोषाय स्थान-त्रयदोषसम्बन्धरहितमात्मनः खरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं मधवते तस्मै होवाच ।

सम्पन्नानि बभृतुः । यदाहुर्लोके इसीसे लोकमें शिष्टजन ऐसा कहते

'यह बात ऐसी ही है' ऐसा कहकर 'मैने ती**न** पर्यायोंमें जिसका वर्णन किया था उसी इस आत्माकी-इस आत्मासे भिन्न किसी अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ? इसी आत्माकी मै व्याख्या करूँगा । अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष शेष है। उसकी निवृत्तिके छिये अन्य पाँच वर्ष और रहो' ऐसा कहे जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया। इस प्रकार जिनके कषायादि दोष नष्ट हो गये है उन इन्द्रदेवके प्रति प्रजापतिने जाप्रदादि तीनो स्थानोके दोषोके सम्बन्धसे रहित आत्माका अपहतपाप्मत्वादि लक्षण-वाला खरूप निरूपण किया।

तान्येकशतं वर्षाणि सम्पेदुः वे सत्र एक और सौ वर्ष हो गये।

शिष्टा एकशतं ह वै वर्षाणि
मयतान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम्रवासेति । तदेतद्द्रात्रिंशतमित्यादिना दर्शितमित्याख्यायिकातोऽपस्नत्य श्रुत्योच्यते । एवं
किलैतदिन्द्रत्वादपि गुरुतरमिन्द्रेणापि महता यत्नेनैकोत्तरवर्षशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञानमतो नातः परं पुरुषार्थान्तरमस्तीत्यात्मज्ञानं स्तौति ॥ ३॥

है कि इन्द्रने प्रजापितके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया। यह बात 'द्वात्रिंशतम्' इत्यादि वाक्योसे कहीं गयी है, अतः श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ हटकर इसे खयं भी कह दिया है। इस प्रकार जो इन्द्रत्वसे भी गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक किये हुए परिश्रमसे बड़े यहपूर्वक प्राप्त किया था, अतः इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है—इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञानकी स्तुति करती है।। ३।।

# इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकादशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥



# हादश खण्ड

#### मंर्त्यशरीर आदिका उपदेश

मघवन्मत्यं वा इद् शरीरमात्तं मृत्युना तद्स्या-मृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रिया-प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति-रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १॥

हे इन्द्र ! यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे प्रस्त है । यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रियसे प्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १॥

मयतन्मत्यं वै मरणधर्भीदं शरीरम् । यन्मन्यसेऽक्ष्याधारादिलक्षणः सम्प्रसादलक्षण आत्मा
मयोक्तो विनाशमेवापीतो भवतीति । शृणु तत्र कारणम् ।
यदिदं शरीरं वै यत्पश्यसि तदेतनमत्यं विनाशि । तचात्तं मृत्युना
ग्रस्तं सततमेव । कदाचिदेव
न्रियत इति मर्त्यमित्युक्ते न तथा

हे इन्द्र ! यह शरीर निश्चय ही मर्त्य—मरणधर्मी है । तुम जो ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद-रूप आत्मा विनाशको ही प्राप्त हो जाता है, सो उसका कारण सुनो । तुम जो यह शरीर देखते हो वह यह शरीर मर्त्य—नाशवान् है—यह मृत्युसे आत्त अर्थात् सर्वदा ही प्रस्त है । कभी-कभी ही मरता है, इसलिये यह मर्त्य है— ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं संत्रासो भवति यथा ग्रस्तमेव सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति वैराग्यार्थं विशेष इत्युच्यत आत्तं मृत्युनेति । कथं नाम देहाभि-मानतो विरक्तः सन्निवर्तत इति । शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरु-च्यते ।

तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य त्रिस्थानतया गम्यमानस्यामृतस्य मरणादिदेहेन्द्रियमनोधर्मवर्जित-स्वेत्येतत् । अमृतस्वेत्यनेनैवाश-रीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्थेति वचनं वाय्वादिवत्सावयवत्वमू-तिमन्वे मा भूतामिति। आत्मनो भोगाधिष्ठानम् । आत्मनो वा सत इक्षित्रस्तेजोऽबन्नादिक्रमेणोत्प-न्नमधिष्ठानम् । जीवरूपेण प्रविश्य

होता जितना कि 'मृत्युसे प्रस्त अर्थात् सर्वदा व्याप्त ही है' ऐसा कहनेपर होता है। अतः वैराग्यके छिये विशेषरूपसे कहनेके छिये यह कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त है; जिससे कि किसी-न-किसी तरह यह देहाभिमानसे विरक्त होकर निवृत्तिपरायण हो जाय। यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके सहित कहा गया है।

वह शरीर जाग्रदादि तीन स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले इस अमृत-देह, इन्द्रिय और मरणादि-धर्मोसे रहित मनके सम्प्रसादका अधिष्ठान आत्माका अशरीरत्व तो 'अमृतस्य' इस पदसे ही सिद्ध होता है किन्त फिर भी 'अशरीरस्य' ऐसा जो कहा गया है वह इसलिये है कि वाय आदिके समान आत्माके सावयवत्व और अमृर्तिमत्त्वका प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका यह भोगाधिष्ठान है । अथवा आत्मासे-ईक्षण करनेवाले सत्-से तेज, अपू और अन्नादि क्रमसे उत्पन्न हुआ ( उस अपने उत्पादक-की उपलब्धिका अधिकरण ) है:

सदेवाधितिष्ठत्यसिनिति वाधि-ष्ठानम् ।

यस्येदमीद्यं नित्यमेव मृत्युग्रस्तं धर्माधर्मजनितत्वातिप्र-याप्रियवद्धिष्ठानं तद्धिष्ठितस्त-द्वान् सशरीरो भवति । अशरीर-स्वभावस्थात्मनस्तदंवाहं शरीरं शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म-भावः सशरीरत्वमत एव सशरीरः सन्नात्तो ग्रस्तः प्रियाप्रि-याभ्यां प्रसिद्धमेतत् ।

तस्य च न ह वै सश्रीरस्य सतः प्रियाप्रिययोगी द्याविषयसं-योगवियोगिनिमित्तयोगी द्याविष-यसंयोगिवयोगी ममेति मन्य-मानस्यापहितिर्विनाश उच्छेदः संतिरूपयोगीस्तीति । तं पुनर्दे-हाभिमानादश्रीरस्वरूपविज्ञानेन निवर्तिताविवेकज्ञानमश्ररीरं सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृश्चतः । स्पृशिः या [ यो समझो कि ] इसमें जीव-रूपसे प्रवेश करके सत् ही अधिष्टित है, इसलिये यह अधिष्ठान है।

जिसका यह इस प्रकारका अधिष्ठान सदा ही मृत्युप्रस्त और धर्माधर्मजनित होनेके कारण प्रियाप्रियवान् है उसमें अधिष्ठित हुआ उससे युक्त यह आत्मा 'सरारीर' है। अरारीरखमाव जो आत्मा है उसका 'वह मैं ही रारीर हूँ और रारीर ही मैं है' ऐसा अविवेकात्मभाव ही सरारीरत्व है। इसीसे सरारीर रहते हुए यह प्रिय और अप्रियसे आत्त—प्रस्त रहता है—यह बात प्रसिद्ध है।

बाह्य विषयोके संयोग और वियोग मेरे हैं—ऐसा माननेवाले उस सहारीर पुरुषके बाह्य विषयोके संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप प्रिय और अप्रियकी अपहृति नहीं होती अर्थात् उनका विनाहा यानी उच्छेद नहीं होता। देहामिमानसे उठकर अहारीरखरूप विज्ञानके द्वारा जिसका अविवेकज्ञान निवृत्त हो गया है ऐसे उस अहारीरभूत आत्माको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते। 'स्पृहा' इस धातुसे प्रिय और अप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध

प्रत्येकं सम्बध्यत इति प्रियं न स्पृश्चत्यप्रियं न स्पृश्चतीति वाक्यद्वयं भवति । न म्लेच्छा-शुच्यधार्मिकैः सह सम्भाषेतेति यद्वत् । धर्माधर्मकार्थे हि तं, अशरीरता तु स्वरूपिमिति तत्र धर्माधर्मियोरसम्भवात्तत्कार्यभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्पृश्चतः ।

नतु यदि प्रियमप्यश्चरीरं न

प्रियस्पर्शंप्रति- स्पृश्चतीति यन्मघ
पेषे द्षणम् वतोक्तं सुषुप्तस्थो

विनाशमेवापीतो भवतीति तदेवेहाप्यापन्नम् ।

नैष दोषःः धर्माधर्मकार्ययोः

<sub>उक्तदोषपरि-</sub> शरीरसम्बन्धिनोः

<sup>हारः</sup> प्रियाप्रिययोः प्रति
षेधस्य विवक्षितत्वात । अशरीरं

है: इसिंखें 'प्रिय स्पर्श नहीं करता, अप्रिय स्पर्श नहीं करता' ये दो बोक्य होते हैं. जिस प्रकार कि 'म्लेच्छ. अपवित्र और अधार्मिक पुरुषोसे सम्भाषण न करें इस वाक्यमें 'सम्भाषण' क्रियाका म्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है। वे ( प्रिय और अप्रिय ) धर्माधर्म-के ही कार्य है, किन्त अशरीरता तो आत्माका खरूप है। अतः उसमें धर्माधर्मका अभाव होनेके कारण उनके कार्य ( प्रियाप्रिय ) भी दूर हो रहेगे: इसीसे उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नही करते।

गंका—किन्तु यदि अशरीर आत्माको प्रिय भी स्पर्श नही करता तो इन्द्रने जो कहा था कि 'सुषुप्तिमे स्थित हुआ पुरुष विनाशको ही प्राप्त हो जाता है' वही बात यहाँ भी प्राप्त हो जाती है।

समाधान—यह दोष नहीं हो सकता, क्योकि यहाँ धर्माधर्मके कार्यभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है। अर्थात् अशरीरको प्रियाप्रिय स्पर्श न प्रियाप्रिये स्पृश्त इति ।
आगमापायिनोर्हि स्पर्शशब्दो

दृष्टो यथा शीतस्पर्श उष्णस्पर्श

इति । न त्वग्नेरुष्णप्रकाशयोः
स्वभावभूतयोरिमना स्पर्श इति
भवति । तथाग्नेः सिवतुर्वीष्णप्रकाशवत्स्वरूपभृतस्यानन्दस्य
प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (बृ॰ उ॰ ३।९।
२८) "आनन्दो ब्रह्म" (तै॰
उ॰ ३।६।१) इत्यादिश्रतिभ्यः। इहापि भूमैव सुखिमत्युक्तत्वात्।

नतु भूमः प्रियस्यैकत्वेऽसंइन्द्राभिमतात्म- वेद्यत्वात्स्वरूपेणैव
स्वरूपवर्शनम् वा नित्यसंवेद्यत्वान्निर्विशेषतेति नेन्द्रस्य तदिष्टम् ।
'नाइ स्वरूवयं सम्प्रत्यात्मानं
जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो
भवति। नाहमत्र भोग्यं पश्यामि'

नहीं करते । 'स्पर्श' शब्दका प्रयोग आगमापायी विषयोके लिये ही देखा गया है: जैसे--शीतस्पर्श-उष्णस्पर्श इत्यादि । अग्रिके समावभूत उष्ण और प्रकाशका अग्निसे स्पर्श होता है-ऐसा प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार अग्नि या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके समान आत्माके खरूपभूत आनन्द-प्रियका भी यहाँ प्रतिषेध नही है. क्योंकि 'ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द-खरूप है' 'आनन्द ही ब्रह्म है' इत्यादि श्रतियोसे यही सिद्ध होता है और यहाँ भी 'भूमा ही सुख है' ऐसा ही कहा गया है।

गंका—िकन्तु भूमा और प्रियकी एकता होनेके कारण वह प्रिय
भूमाका वेच नहीं हो सकता अथवा
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेच
होनेके कारण उसमें निर्विशेषता
रहेगी; इसिल्यें वह (निर्विशेषता)
इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने
ऐसा कहा है कि 'इस अवस्थामें
तो 'यह मैं हूँ' इस प्रकार अपनेको
भी नही जानता और न इन अन्य
भूतोंको ही जानता है। इस समय
यह विनाशको ही प्राप्त हो जाता

इत्युक्तत्वात् । तद्धीन्द्रस्येष्टं यद्ध्-तानि चात्मानं च जानाति न चाप्रियं किश्चिद्धेत्ति स सर्वांश्च लोकानामोति सर्वांश्च कामान्येन जानेन ।

सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोऽन्या-नि लोकाः कामाश्र रविवक्षा मर्वे मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीतिः न त्वेतदिन्द्रस्य हितम् । हितं चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्। व्योमवद्शरीरात्मतया सर्वभूत-लोककामात्मत्वोपगमेन या प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्राय वक्तव्य-मिति प्रजापतिनाभिष्रेतम् । न तु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । तत्रैवं सति कं केन विजानीया-दात्मैकत्वे 'इमानि भूतान्ययमह-मसि' इति ।

है। मैं इसमे कोई फल नहीं देखता।' इन्द्रको तो वही ज्ञान इंग्र है जिस ज्ञानसे कि आत्मा सम्पूर्ण भूतोंको और अपनेको भी जानता है, किसी भी अप्रियका अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण लोकोको और समस्त भोगोको प्राप्त कर लेता है।

समाघान---ठीक है. इन्द्रको इष्ट तो अवस्य है भूत मेरेसे भिन्न है तथा ये सम्पूर्ण लोक और भोग भी मेरेसे भिन्न है और मै इनका खामी हूँ; किन्तु यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है। और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित बतलाना चाहिये । आकाशके समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण भूतलोक और कामके आत्मभाव-को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना है उस हितकर विषयका इन्द्रके प्रति उपदेश करना चाहिये-ऐसा प्रजापतिको अभिमत है। राजाकी राज्यप्राप्तिके समान अन्यभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा-पतिको अभिमत नही है। तब ऐसी अवस्थामें आत्माका होनेपर कौन किसके द्वारा यह बात जान सकता है कि 'वे भूत है और यह मै हूं।'

नन्यसिन्पक्षे 'स्त्रीभिर्वा यानै-वी' 'स यदि पितृहोककामः' 'स एकधा भवति' इत्याद्यैश्वर्य-श्रुतयोऽनुपपन्नाः।

नः सर्वात्मनः सर्वफेलसम्बन्धोपपत्तेरविरोधात् । मृद इव
सर्वघटकरककुण्डाद्याप्तिः।

ननु सर्वात्मत्वे दुःखसम्बन्धोऽपि स्यादिति चेत् ?

न दुःखस्याप्यात्मत्वोपगमाद्विरोधः । आत्मन्यविद्याकल्पनानिमित्तानि दुःखानि
रज्ज्वामिव सर्पादिकल्पनानिमित्तानि । सा चाविद्याशरीरात्मैकत्वस्ररूपदर्शनेन दुःखनिमित्तोचिछन्नेति दुःखसम्बन्धाशङ्का न

सम्भवति ।

गंका—किन्तु ऐसा पक्ष होनेपर 'स्त्रियोसे अथवा यानोंसे किंडा करता है]' 'वह यदि पितृलोककी कामना करता है' 'वह एक रूप होता है' इत्यादि [पूर्वोक्त] ऐश्वर्यस्चक श्रुतियाँ अनुपपन हो जायँगी।

समाधान — यह बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्का किसीसे विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण फलोसे सम्बन्ध हो सकता है; जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, कमण्डलु और क्रूँडा आदि सम्पूर्ण विकारोमें प्राप्ति होती है।

शंका—किन्तु सर्वात्मता होनेपर तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध होगा ही <sup>१</sup>

समाधान — नहीं, क्योंिक दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो जानेके कारण उससे भी उसका कोई विरोध नहीं है। आत्मामें अविद्याके कारण होनेवाली कल्पनाके निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमे सपीदि कल्पनाके कारण होनेवाले कम्पादिके समान है। दुःखकी निमित्तभूता वह अविद्या आत्माके अद्यारित्व और एकत्वदर्शनसे उच्छित्र हो गयी है; इसलिये अब उसे दुःखके सम्बन्धकी आद्याङ्का होना सम्भव नहीं है।

शुद्धसत्त्वसङ्करपनिमित्तानां तु
कामानामीश्वरदेहसम्बन्धः सर्वभूतेषु मानसानाम् । पर एव सर्वसन्त्वोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वीविद्याकृतसंव्यवहाराणां पर
एवात्मास्पदं नान्योऽस्तीति
वेदान्तसिद्धान्तः ।

'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते'

अत्रैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एव

मतम् प्रजापतिनोक्तः ।

स्वमसुषुप्तयोश्चान्य एव,

न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः,

विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते ।

छायाद्यात्मनां चोपदेशे प्रयोजन
माचक्षते—आदावेबोच्यमाने

५६-२

यहाँ शङ्का होती है कि जब विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वरमें आरोपित किया हुआ सगुणविद्याका फलभत पर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो जाता है. फिर विद्याकी स्ततिके लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो सकता "है ? उत्तर--- ो सत्त्वजन्य संकल्पके कारण होनेवाले मनोवाञ्छित भोगरूप ऐश्वयोंका सम्पूर्ण भूतोमे किवल मनके द्वारा मायावस्थामे सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त सत्त्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा ही उन ऐश्वर्योका भोक्ता इसलिये सम्पूर्ण अविद्या-जन्य व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही है, कोई दसरा नहीं है-एसा वेदान्त-शास्त्रका सिद्धान्त है।

यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' **इत्या**दि वाक्यसे प्रजापतिने भ छायापुरुषका ही वर्णन किया है; तथा स्वप्न और सुषुप्तावस्थामें अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है. अपहतपाप्मत्वादिरूप परात्माका निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन दोनोके लक्षणोमे परस्पर विरोध है। छायात्मादिका उपदेश करनेमे वे प्रयोजन बतलाते दुविंज्ञेय परात्मा अत्यन्त

किल दुर्विज्ञेयत्वात्परस्थातम-नोऽत्यन्तबाद्यविषयासक्तचेतसो-ऽत्यन्तस्रक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो मा भूदिति ।

यथा किल दितीयायां सूक्ष्मं चन्द्रं दिदर्शयिषुर्वेक्षं कश्चित्प्रत्य-क्षमादौ दर्शयति पश्याममेष चन्द इति । ततोऽन्यं ततोऽप्यन्यं गिरि-मूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र इति । ततोऽसौ चन्द्रं पश्यति । एवमेतद् 'य एषोऽक्षिणि'इत्याद्यक्तं यजापतिना त्रिभिः पर्यायैर्ने पर इति । चतुर्थे त पर्याये देहानम-त्योत्सम्रत्थायाशरीरतामापन्नो ज्योतिःस्वरूपं यसिन्नुत्तमपुरुषे स्त्र्यादि भिर्जक्षत्क्रीडन्नममाणो

अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोमें अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन छोगोको आरम्भमें ही उसका उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका श्रवण करनेसे कही ज्यामोह न हो जाय।

इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं--- जिस प्रकार द्वितीयाके दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी कोई पुरुष पहले इच्छावाला सामनेवाले 'देख वृक्षको चन्द्रमा है' ऐसा कहकर दिखाता है। फिर किसी अन्य वृक्षको और उसके पश्चात् चन्द्रमाके समीपवर्ती किसी पर्वतशिखरको 'यह चन्द्रमा है' ऐसा कहकर दिखलाता है। तदनन्तर चन्द्रमाको देख छेता है। इसी प्रकार प्रजापतिने 'य एबोऽक्षिणि' इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिसका वर्णन किया है वह पर आत्मा है; किन्तु चौथे पर्यायमें इस मरणशील देहसे उत्थान कर जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः-स्वरूप अशरीरताको प्राप्त होकर स्त्री आदिके साथ वर्तमान रहता द्धआ भक्षण, क्रीडा और रमण भवति स उत्तमः पुरुषः पर उक्त इति चाहुः।

सत्यं रमणीया तावदियं

पूर्वोक्तमतिनर- व्याख्या श्रोतुम् ।

सनपूर्वकं सिद्धाः न त्वर्थोऽस्य ग्रन्थ
न्तिमतम्

स्यैवं सम्भवति ।

कथम् ? 'अक्षिणि पुरुषो दृश्यते'

इत्युपन्यस्य शिष्याभ्यां छायात्मनि गृहीते तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा तदपनयायोदशरावोपन्यासः इति च किं पश्यथ साध्वलङ्कारोपदेशश्चानर्थकः स्यात्, यदिच्छायात्मैव प्रजापतिना-क्षिणि दश्यत इत्युपदिष्टः । किश्च यदि स्वयम्रपदिष्ट इति ग्रहणस्या-प्यपनयनकारणं वक्तव्यं स्यात्। स्वमसुषुप्तात्मग्रहणयोरपि तदप-

करता रहता है वही उत्तम पुरुष परात्मा कहा गया है—ऐसा भी उनका कथन है।

**सिद्धान्ती** — ठीक है. व्याख्या सननेमें तो बड़ी सहावनी है, किन्तु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा कैसे नही नहीं हो सकता ١ ?--यदि प्रजापतिने सकता 'अक्षिणि पु**रु**षो दृश्यते' ही उपदेश कहकर छायात्माका किया होता तो 'अक्षिणि पुरुषो दृश्यते' ऐसा उल्लेख करके, दोनों शिष्येंद्वारा छायात्माका ही ग्रहण किये जानेपर फिर उनका वह विपरीत प्रहण मानकर निवृत्तिके लिये उदरारावका उपक्रम, 'क्या देखते हो' ऐसा प्रश्न और सन्दर अलंकारधारणका यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसके सिवा यदि उन्होने स्वयं ही उसका उपदेश किया था उन्हें उसी किये प्रकार प्रहणको निवृत्तिका भी कारण बतलाना चाहिये था । इसी प्रकार खप्नात्मा और सुषुप्तात्माका प्रहण करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण नयकारणं च स्वयं ब्र्यात् । न चोक्तं तेन मन्यामहे नाक्षिणि-च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः ।

चान्यदक्षिणि द्रष्टा चेद्रदश्यत इत्युपदिष्टः स्थांत्रत इदं युक्तम् । एतं त्वेव त इत्युक्तवा स्रमेऽपि द्रष्टुरेवोपदेशः। स्वप्ने न द्रष्टोपदिष्ट इति चेनाः अपि रोदितीवाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात् । द्रष्टुरन्यः कश्चित्स्वमे महीयमानश्चरति । ''अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( बृ० उ० ४ । ३।९) इति न्यायतः श्रुत्य-न्तरे सिद्धत्वात् ।

यद्यपि खप्ने सधीर्भवति तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल-ब्धिं प्रति करणत्वं भजते । किं भी उन्हें खयं वतलाना चाहिये था। किन्तु यह उन्होंने वतलाया नहीं है। इसलिये हम ऐसा मानते है कि प्रजापितने नेत्रान्तर्गत छायात्माका उपदेश नहीं किया।

इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि यदि 'दृश्यते' इस किया-पदसे नेत्रान्तर्गत द्रष्टाका ही उपदेश किया गया हो तभी यह कथन युक्त हो सकता है; 'एतं त्वेव ते' ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका ही उपदेश किया गया है। यदि कहो कि स्वप्तमें द्रष्टाका उपदेश नही किया गया तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि 'रुदन-सा है. अप्रियवेत्ता-सा है' ऐसा कहा गया है । द्रष्टाके सिवा कोई भी स्वप्नमें पूजित होता हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि 'इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश होता है" ऐसा एक अन्य (बृह-दारण्यक ) श्रतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है।

यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'सधीः'— अन्तःकरणसहित रहता है तो भी वह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या रहता ति १ पटचित्रवजाग्रद्धासनाश्रया दृश्येव धीर्भवतीति न द्रष्टुः स्व-यंज्योतिष्ट्ववाधः स्यात् ।

किञ्चान्यत् , जाग्रत्स्वप्नयो-भूतानि चात्मानं च जानाती-मानि भूतान्ययमहमसीति प्राप्तौ सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्थानाह खल्वयमित्यादि। तथा चेतनस्यै-वाविग्रानिमित्तयोः सशरीरत्वे सति प्रियाप्रिययोरपहतिर्नास्ती-त्युक्तवा तस्यैवाशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां सञ्जीरत्वे प्राप्तयोः प्रतिषेघो युक्तोऽशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । एकश्चात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोर्महा-मत्स्यवदसङ्गः सश्चरतीति श्रुत्य-न्तरे सिद्धम्।

है १—-वह पटिचत्रके समान जाप्रत्-वासनाओका आश्रयभूत दस्य ही रहता है—-इसिटिये उस अवस्थामे द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका बाध नहीं हो सकता।

इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है कि जाप्रत् और स्वप्न अवस्थाओं मे यह भूतोंको और अपनेको 'ये भूत है और यह मैं हूँ' इस प्रकार जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर ही [ सुषुप्तिमें ] 'यह अपनेको और भूतोंको नहीं जानता' ऐसा प्रतिषेध उचित हो सकता है। तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी होनेपर अविद्यानिमित्तक प्रियाप्रियका नारा नहीं होता ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामे प्राप्त हर प्रियाप्रियका 'अशरीर होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पर्श नहीं करते' इस प्रकार प्रतिषेध करना उचित होगा । स्वप्न और जाग्रत्में एक ही आत्मा महामत्स्यके समान असंगरूपसे विचरता है--ऐसा एक अन्य (बृहदारण्यक ) श्रुतिसे सिद्ध है।

यचोक्तं सम्प्रसादः श्ररीरात्सग्रत्थाय यसिन्स्त्र्यादिभी
रममाणो भवति सोऽन्यः सम्प्रसादादधिकरणनिर्दिष्ट उत्तमः
पुरुष इति, तद्प्यसत् ; चतुर्थेऽपि पर्याये 'एतं त्वेव ते' इति
वचनात्। यदि ततोऽन्योऽभिप्रेतः
स्यात्पूर्ववत् 'एतं त्वेव ते' इति न
ज्रूयान्मृषा प्रजापतिः।

किश्चान्यत्तेजोऽबन्नादीनां स्रष्टुः
सतः स्वविकारदेहशुङ्गे प्रवेशं
दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्त्वमसीत्युपदेशो सृषा प्रसज्येत ।
तिस्मंस्त्वं स्त्र्यादिभी रन्ता
भविष्यसीति युक्त उपदेशोऽभविष्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः
पुरुषो भवेत् । तथा भूमन्यहमेवे-

और ऐसा जो कहा कि सम्प्रसाद (सुषुप्तावस्थापन जीव) इस शारीरसे सम्यक् प्रकारसे उत्थान कर जिसमें स्त्री आदिके साथ रमण करता रहता है वह अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उससे भिन्न है—सो भी ठीक नहीं, क्योंकि चौथे पर्यायमें 'एतं त्वेव ते' ऐसा [पूर्वोक्तका परामर्श करनेवाला] निर्देश किया गया है। यदि प्रजापतिको उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहलेहींके समान 'एवं त्वेव ते' ऐसा मिथ्या वचन न कहते।

इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि यदि उत्तम पुरुषको पूर्वीक पुरुषोंसे भिन्न मानेंगे तो ] तेज, अप और अनादिकी रचना करनेवाले सत्का अपने विकारभूत देहमें प्रवेश दिखलाकर इंस प्रकार प्रविष्ट हुए उसको जो 'त वह है' ऐसा अपदेश किया गया है वह मिध्या सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष सम्प्रसादसे भिन्न होता तो 'उसमें त्र स्त्री आदिके साथ रमण करनेवाला होगा' ऐसा उपदेश त्यादिश्यात्मैवेदं सर्वमिति नोप-समहरिष्यद्यदि भूमा जीवाद-न्योऽभविष्यत् । "नान्योऽतो-ऽस्ति द्रष्टा" ( ब॰ उ॰ ३।७। २३) इत्यादिश्चत्यन्तराच । सर्वश्रुतिषु च परिसन्नात्मशब्द-प्रयोगो नाभविष्यत्प्रत्यगात्मा चेत्सर्वजन्तूनां पर आत्मा न भवेत् । तसादेक एवात्मा प्रक-रणी सिद्धः ।

न चात्मनः संसारित्वमः अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा-रख । न हि रज्जुशक्तिकागगना-दिषु सर्परजतमलादीनि मिथ्या-ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति । एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर-पहतिनीस्तीति च्याख्यातम् । यच स्थितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रिय-वेत्तेवेति सिद्धम् । एवं च सति । सिद्ध हो गया । और यह सिद्ध

उचित होता और यदि भूमा जीवसे भिन्न होता तो भूमामे 'यह मै ही हूँ' ऐसा आदेश करके 'यह सब आत्मा ही हैं ऐसा उपसहार न किया जाता । "इससे भिन्न कोई और द्रष्टा नहीं है" इस श्रत्यन्तरसे भी यही सिद्ध होता है । यदि सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता तो समस्त श्रुतियोमें परमात्माके लिये 'आत्मा' शब्दका प्रयोग न किया जाता । अतः एक ही आत्मा इस प्रकरणका सिद्ध होता है।

इसके सिवा, आत्माको संसारित्व है भी नही; क्योंकि आत्मामें संसार अविद्याके कारण अध्यस्त है। रज्जु, शुक्ति और आकाशादिमें मिथ्याज्ञानके कारण अध्यस्त सर्प, रजत और मछादि वस्तुतः उनके नहीं हो जाते । इससे 'सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं होता<sup>7</sup> इस वाक्यकी व्याख्या हो जाती है। [इस प्रकार] पहले जो कहा गया था कि स्वप्नद्रष्टा अप्रियवेत्ता-सा होता है। साक्षात् अप्रियवेत्ता ही नही होता-सो

सर्वपर्यायेष्वेतद मृतमभयमेतह्रह्येति प्रजापतेर्वचनम् । यदि प्रजापतिच्छग्ररूपायाः श्रुतेव चनं सत्यमेव भवेत् । न च तत्कुतर्क-बुद्धचा मृषा कर्तुं युक्तम्। ततो गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः। नतु प्रत्यक्षं दुःखाद्यप्रियवेत्तु-त्वमन्यभिचार्यनुभ्यत इति चेनः जरादिरहितो जीर्णोऽहं जातोऽह-मायुष्मान गौरः कृष्णो सत इत्यादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः। सर्वेमप्येतत्सत्यमिति चेद∓त्येवैत-देवं दुरवगमं येन देवराजोऽप्यु-दशरावादिदर्शिताविनाशयुक्तिरपि मुमोहैवात्र विनाशमेवापीतो भवतीति ।

होनेपर समस्त पर्यायोमें 'यह अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है' ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा प्रजापतिच्छद्मरूपा श्रुतिका वचन भी सत्य ही सिद्ध होता है। उसे कुतर्कबुद्धिसे मिध्या प्रमाणित करना उचित नहीं है, क्योंकि उस (श्रुतिवाक्य) से उत्कृष्टतर प्रमाण मिल्ना असम्भव है।

यदि कहो कि दुःखादि अप्रियवेत्तत्व तो निश्चित है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है--तो ऐसा कहना ठीक नहीं: क्योंकि जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान् हूँ, गौर हूँ, स्याम हूँ, मरा हुआ हूँ' इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके समान वह (अप्रियवेत्तत्व) भी सम्भव सकता है। यदि कहा कि यह सब तो सत्य ही है तो वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम है, इसीसे आत्माके अविनाशके सम्बन्धमें उदकपात्रादि दिखलानेपर भी देवराजको यह मोह ही रहा कि इस अवस्थामें तो यह विनाशको ही प्राप्त हो जाता है।

तथा विरोचनो महाप्राज्ञः प्राजापत्योऽपि देहमात्रात्मदर्शनो बभूव । तथेन्द्रस्यात्मविनाशभ-यसागर एव वैनाशिका न्यमञ्जन्। तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिच्य-तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमप्र-माणत्वानमृत्युविषय एवान्यत्व-दर्शने तस्थुः। तथान्ये काणा-दादिदर्शनाः कषायरक्तमिव क्षारादिभिर्वस्त्रं नवभिरात्मगुणै-र्युक्तमात्मद्रव्यं विशोधयितं प्रवृत्ताः । तथान्ये कर्मिणो बाह्य-विषयापहृतचेतसो वेदप्रमाणा परमार्थमत्यमात्मैकत्वं अपि विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी-यन्त्रवदारोहावरोहप्रकारैरनिशं बम्भ्रमति किमन्ये श्रुद्रजन्तवो विवेकहीनाः स्वभावत एव बहिविषयापहृतचेतसः। 40-8

तथा परम बुद्धिमान् प्रजापतिका होनेपर पुत्र विरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि करनेवाला . हुआ । इसी प्रकार वैनाशिक लोग इन्द्रके विनाशरूप भयके समुद्रमें गये । तथा सांख्यवादी (आत्मा) को देहादिसे भिन्न जानकर भी शास्त्रप्रमाणको छोड देनेके कारण मृत्युके विषयभूत भेददर्शनमें ही पड़े रह गये। एवं अन्य काणादादि मतावलम्बी कषायसे रँगे द्वए वस्नको क्षारादिसे ग्रद्ध करनेके समान आत्माके नौ गुणोसे युक्त आत्मद्रव्यको करनेमें लग गये । तथा कर्मकाण्डी लोग विषयोंमे बाह्य आसक्तचित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण माननेवाले होनेपर भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य आत्मैकत्वको अपना विनाश-सा समझकर घटीयन्त्रके समान ऊपर-नीचे जाते-आते रात-दिन भटकते रहते है। फिर जो स्वभावसे ही बाह्य विषयोमें आसक्तचित्त है उन अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवोंकी तो बात ही क्या है ?

तसादिदं त्यक्तसर्ववाह्येषणैरनन्यशरणैः परमहंसपरित्राजकैरत्याश्रमिभिर्वेदान्तविज्ञानपरैरेव वेदनीयं पूज्यतमैः प्राजापत्यं
चेमं सम्प्रदायमज्ञसरद्भिरुपनिबद्धं
प्रकरणचतुष्टयेन । तथानुशासत्य-

अतः जिन्होने सम्पूर्ण बाह्य एषणाओंका त्याग कर दिया है, जिन-की कोई और गित नहीं है और जो प्रजापितके सम्प्रदायका अनुसरण करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान-परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस परित्राजकोंके द्वारा ही यह चार प्रकरणोमे उपनिबद्ध (प्रतिपादित) आत्मतत्त्व ज्ञातव्य है; तथा आज भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, और कोई नहीं ॥ १॥

तत्राश्चरीरस्य सम्प्रसादस्या-विद्यया श्चरीरेणाविशेषतां सश-रीरतामेव सम्प्राप्तस्य श्चरीरात्स-ग्वत्थाय स्वेन रूपेण यथाभिनि-ष्पत्तिस्तथा वक्तव्येति दृष्टान्त उच्यते—

द्यापि त एव नान्य इति ॥ १ ॥

ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता अर्थात् सशरीरताको ही प्राप्त हुए अशरीर सम्प्रसादकी शरीरसे उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति होती है वह बतलानी चाहिये— इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है—

अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत् स्तनयिबुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥

वायु अशरीर है; अभ्र, विद्युत् और मेघध्वनि ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपमें परिणत हो जाते है। । २।।

अशरीरो वायुरविद्यमानं शिरःपाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीरः।
किं चाभ्रं विद्युत्स्तनियत्त्तुरित्येतानि चाशरीराणि । तत्तन्नैवं
सित वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा
अग्रुष्मादिति भूमिष्ठा श्रुतिद्यु होकसम्बन्धिनमाकाशदेशं व्यपदिशित । एतानि यथोक्तान्याकाशसमानरूपतामापन्नानि स्वेन
वाय्वादिरूपेणागृद्यमाणान्याकाशाख्यतां गतानि ।

यथा सम्प्रसादोऽविद्यावस्थायां

शरीरात्मभावमेवापन्नस्तानि च

तथाभूतान्यग्रुष्माद् ग्रुलोकसम्बनिधन आकाशदेशात्सग्रुत्तिष्ठन्ति
वर्षणादिप्रयोजनामिनिर्वृत्तये ।

कथम् १शिशिरापाये सावित्रं परं

ज्योतिः प्रकृष्टं ग्रैष्मकग्रुपसम्पद्य

सावित्रममितापं प्राप्येत्यर्थः ।

आदित्याभितापेन पृथग्भावमा-

त्रायु अशरीर है; इसके शिर एवं हाथ-पाँववाला शरीर है इसलिये यह अशरीर है। बादल, बिजली मेघध्वनि—ये भी अशरीर ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार वर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर ये उस [ आकारामे समुत्थान कर ] इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रति चुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष-रूपसे निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त वाय आदि आकाशकी समान-रूपताको प्राप्त हो अपने आदि रूपसे गृहीत न होते हुए आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं।

जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या-वस्थामें देहात्मभावको ही रहता है उसी प्रकार तद्रुपताको प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि प्रयोजनकी पूर्तिके ल्यि **घ**ळोकसम्बन्धी आकाशदेशसे करते समुत्थान हैं करते हैं ?---प्रकार समुत्थान शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज-को उपसम्पन हो अर्थात सविताके अभितापको प्राप्त हो उस आदित्यके पादिताः सन्तः स्वेन स्वेन रूपेण
पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं
हित्वाश्रमपि भूमिपर्वतहस्त्यादिरूपेण विद्युद्धपि स्वेन ज्योतिर्हतादिचपलरूपेण स्तनियत्तुरिष
स्वेन गर्जिताशनिरूपेणेत्येवं
प्रावृहागमे स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥

अभितापसे विभिन्नभावको प्राप्त होकर अपने-अपने खरूपसे सम्पन्न हो जाते हैं। उनमें वायु पूर्ववायु आदि अपने रूपोंसे,बादल आईभाव-को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी आदिके सदश आकारोसे, विद्युत् ज्योतिर्लता आदि अपने चपल रूपसे और मेघध्विन गर्जन तथा वज्रपात आदि अपने रूपसे स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षाकाल आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे निष्पन्न हो जाते हैं।। २॥

यथायं दृष्टान्तः—

जैसा कि यह दष्टान्त है-

एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडन्रममाणः स्त्रीमिर्वा यानैर्वा ज्ञातिमिर्वा नोपजन्यस्मरिनद्यश्रारीरयस यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमिस्मञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥

उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम ज्योति-को प्राप्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजनके साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस प्रकार घोडा या बैल गाड़ीमें जुता रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है। ३।।

वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य-गमनवदिवद्या संसाराव-स्थायां शरीरसाम्यमापन्नोऽहम-मुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मरिष्ये-इत्येवंप्रकारं प्रजापतिनेव मधवान यथोक्तेन क्रमेण नासि त्वं देहे-न्दियादिधर्मा तत्त्वमसीति प्रति-बोधितः सन्स एष सम्प्रसादो जीवोऽसाच्छरीराटाकाञादिव वाय्वाद्यः सम्रत्थाय देहादिवि-**लक्षणमा**त्मनो रूपमवगम्य देहात्मभावनां हित्वेत्येतत् । स्वेन सदात्मनैवाभिनिष्पद्यत रूपेण इति च्याख्यातं पुरस्तात्।

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा-दोऽभिनिष्पद्यते—प्राक्प्रतिबोधा-चद्धान्तिनिमित्तात्सपों भवति यथा रज्जुः पश्चात्कृतप्रकाशा रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणाभिनि-

उसी प्रकार—ोवाय आदि-के आकाशादिकी समताको प्राप्त होनेके समान अविद्यावश सांसारिक अवस्थामे शरीरकी समताको प्राप्त हुआ, अर्थात 'मै इसका पुत्र हूँ, मै उत्पन हुआ हूँ, जराप्रस्त हूँ, महर्षेगा देस प्रकार समझनेवा छै इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने उसी क्रमसे 'त्र समझाया था देह और इन्द्रियोंके धर्मवाला नही है, बल्कि वह सत् ही त्र है' इस प्रकार समझाया द्वां वह सम्प्रसाद--जीव आकाशसे वायु आदिके समान शरीरसे इस समुत्थान कर देहादिसे विलक्षण आत्म**स्वरू**पको जानकर अर्थात् देहात्मभावनाको त्यागकर अपने स्वाभाविक सत्स्वरूप-से ही स्थित हो जाता है--इस. प्रकार पहले इसकी व्याख्या की जा चुकी है।

वह सम्प्रसाद अपने जिस स्वामाविक रूपसे स्थित होता है—जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्व भ्रान्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती है और फिर प्रकाश होनेपर वह अपने स्वामाविक रज्जुरूपसे स्थित ष्पद्यते । एवं च स उत्तमपुरुष उत्तमश्रासौ पुरुषश्रेत्युत्तमपुरुषः स एवोत्तमपुरुषोऽश्चिस्वमपुरुषौ व्यक्तावव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नोऽशरीरश्च स्वेन रूपेणीति । एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः श्वराक्षरौ व्याकृताव्याकृतावपे-क्ष्योत्तमपुरुषः कृतिनर्वचनो द्धयं गीतासु ।

स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र
स्वात्मिन खख्यतया सर्वात्मभूतः
पर्येति कचिदिन्द्राद्यात्मना जञ्जद्रसन् भक्षयन् वा भक्ष्यानुचावचानीप्सितान् कचिन्मनोमात्रैः
सङ्करपादेव समुत्थितैर्क्वाह्मलौकिकैर्वा क्रीडन् स्त्र्यादिभी रममाणश्च
मनसैव, नोपजनम्, स्त्रीपुंसयोर-

हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम
पुरुष—जो उत्तम हो और पुरुष
हो उसे उत्तम पुरुष कहते है।
अक्षिपुरुष और स्वमपुरुष ये दोनो
व्यक्त हैं, किन्तु सुषुप्तपुरुष अपने
स्वामाविक रूपमें स्थित होकर
सम्यक्प्रकारसे छीन, सम्प्रसन्न,
अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें
व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और
अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह
अपने स्वामाविक रूपमें स्थित हुआ
पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण
गीतामें किया है।

वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक रूपसे—स्वयं स्वात्मामें श्वित हुआ आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका अन्तरात्मभूत होकर सब ओर सब्चार करता है। कभी इन्द्रादि रूपसे 'जक्षत्'—हँसता अथवा मनोवाञ्छित बढ़िया-घटिया भोजन-सामप्रियोकों भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र अर्थात् केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए अथवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगोके साथ कीडा करता और स्त्री आदिके साथ मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उपजिको—जो स्त्री-पुरुषोंके पारस्परिक सहगमनसे उत्पन्न होता है अथवा

न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज-नमात्मभावेन वात्मसामीप्येन जायत इत्युपजनमिदं शरीरं तन्न सरन् । तत्सरणे हि दुःखमेव स्यात् ; दुःखात्मकत्वात्तस्य । नन्वजुभूतं चेन्न स्मरेदसर्वज्ञ-त्वं ग्रुक्तस्य ।

नैष दोषः येन मिथ्याज्ञानादिना जनितं तच मिथ्याज्ञानादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्नानुभूतमेवेति न तदसरणे सर्वज्ञत्वहानिः। न ह्युन्मत्तेन ग्रह्ग्यहोतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादाद्यपगमेऽपि सर्तव्यं स्यात्तथेहापि
संसारिभिरविद्यादोषवद्भिर्यदनुभयते तत्सर्वात्मानमञ्जरीरं न

आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका नाम 'उपजन' है—इसे स्मरण न करता हुआ़ [सब ओर सम्राप करता है], क्योंकि उसका स्मरण करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण वह दु:खात्मक है।

शंका—यदि वह अनुभूत शरीर-का स्मरण नहीं करता तब तो मुक्त पुरुषकी असर्वेज्ञता सिद्ध होती है।

समाधान-यहाँ यह दोष नही है । जिस मिथ्याज्ञानादिके उस शरीरकी उत्पत्ति .हुई थी वह मिथ्या ज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन हो गये: इसिंखें अब उस शरीरका अनुभव नहीं होता. अतः उसका स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि नहीं हो सकती। जो वस्त उन्मत्त या प्रहप्रस्त पुरुषको अनुभव होती उसे उन्मादादिकी निवृत्ति होनेपर भी स्मरण करना चाहिये-ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसङ्गमे भी जो शरीर अविद्या-रूप दोषवाले संसारियोंद्वारा अनुभव किया जाता है वह सर्वात्माको स्पर्श नही करता, क्योंकि स्पृश्चतिः अविद्यानिमित्ताभा-वात् ।

ये तच्छिन्नदोषेमेदितकषायै-र्मानसाः सत्याः कामा अनुतापि-थाना अनुभूयन्ते विद्याभिव्य**ङ्**-ग्यत्वात् , त एव ग्रुक्तेन सर्वात्मभू-तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्त-तये निर्दिश्यन्तेऽतः साध्वेतद्वि-शिनष्टि—'य एते ब्रह्मलोके' इति। यत्र क्रचन भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव हि ते लोके भवन्तीति सर्वात्म-त्वाह्रस्रण उच्यन्ते ।

नतु कथमेकः सन्नान्यत्परयति
नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा कामांश्र ब्राह्मलौकिकान् पश्यन्रमत इति च
विरुद्धम् । यथैको यस्मिन्नेव श्रणे

उसमे उसके अविद्यारूप निमित्तका अभाव है ।

किन्तु जिनके दाष नष्ट हो गये हैं और राग-द्वेपादि कपाय क्षीण हो गये है उन पुरुषोंद्वारा, मिध्या विषयाभिनिवेशरूप अनृतके कारण अज्ञानियोके अनुभवमे न आनेवाले जिन मानस सत्य भोगोका अनुभव किया जाता है वे विद्याद्वारा अभिन्यक्त होनेवाले होनेके कारण उपर्युक्त सर्वातमभूत प्रकार विद्वान्से सम्बन्धित है: इसीसे आत्मज्ञानकी स्तुतिके छिये उनका निर्देश किया जाता है। अतः 'य एते ब्रह्मलोके' ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः वे कही भी रहें तथापि ब्रह्मलोकमें ही है--इस प्रकार कहे जाते है।

शंका—िकन्तु 'वह एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, न अन्य कुछ सुनता है और न अन्य कुछ जानता है, 'वह भूमा है' और 'वह ब्रह्मछोकसम्बन्धी भोगोंको देखता हुआ रमण करता है' ये दोनों कथन तो परस्परविरुद्ध हैं; जिस प्रकार यह कहा जाय कि एक प्ररुष पञ्यति स तस्मिन्नेय क्षणे न पञ्यति।

नैष दोषः श्रुत्यन्तरे परिहृतत्वात् । द्रष्टुई श्रेरिवपरिकोपात्पइयन्नेव भवतिः द्रष्टुरन्यत्वेन
कामानामभावान पश्यति चेति ।
यद्यपि सुषुप्ते तदुक्तं सुक्तस्यापि
सर्वेकत्वात्समानो द्वितीयाभावः।
'केन कं पश्येत्' इति चोक्तमेव ।

अशरीरखरूपोऽपहतपाप्मादिलक्षणः सन् कथमेष पुरुषोऽक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजापतिना १ तत्र यथासाविश्वणि
साक्षाद्दृश्यते तद्वक्तव्यमितीदमारम्यते । तत्र को हेतुरिश्वणि
दर्शन इत्याह—

जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें नहीं भी देखता।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका निराकरण कर दिया गया है। दृष्टाकी .. दृष्टिका निपिरिलोप न होनेके कारण वह देखता ही रहता है और दृष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव होनेके कारण वह नहीं भी देखता। यद्यपि सुषुप्तिमें वह (द्वैताभाव) बतलाया गया है तथापि मुक्तके लिये भी सब कुल एकरूप होनेके कारण समानरूपसे द्वैताभाव है। इस विषयमें 'किसके द्वारा क्या देखे' ऐसा कहा ही गया है।

यह पुरुष अशरीररूप और अपहतपाप्मादि लक्षणोंवाला होनेपर भी नेत्रमें दिखलायी देता है—
ऐसा प्रजापितने क्यों कहा १ ऐसी शंका होनेपर जिस प्रकार यह नेत्रमें साक्षात् दिखलायी देता है वह बतलाना चाहिये—इसीसे यह (आगेका वक्तन्य) आरम्भ किया जाता है। नेत्रके भीतर उसके दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो श्रुति बतलाती है—

दृष्टान्तो यथा प्रयोग्यः स प्रयोग्यपरो वा सञ्चब्दः। प्रयु-ज्यत इति प्रयोग्योऽश्वो बलीवर्दो वा। यथा लोक आचरत्यनेने-त्याचरणो रथोऽनो वा तसिना-चरणे युक्तस्तदाकर्षणाय । एव-मसिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राणः पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः प्रज्ञात्मा विज्ञानिकयाशक्तिद्वय-संमृचिंछतात्मा युक्तः खकर्मफलो-पभोगनिमित्तं नियुक्तः । 'कस्मि-न्न्वहम्रत्क्रान्त उत्क्रान्तो भवि-न्ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति-ष्टास्यामि' इतीश्वरेण राज्ञेव सर्वा-धिकारी दर्शनश्रवणचेष्टाच्यापा-रेऽधिकृतः । तस्यैव तु मात्रैक-देशश्रक्षरिन्द्रियं रूपोपलब्धिद्वार-भूतम् ॥ ३ ॥

वह दृष्टान्त यो है, जिस प्रकार प्रयोग्य । अथवा 'स यथा प्रयोग्यः' इस पदसमूहमें 'सः' शब्द प्रयोग्य-परक है। जो प्रयुक्त होता है वह अश्व या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है। वह जिस प्रकार लोकमें — जिसके द्वारा सब ओर जाते हैं वह रध या गाड़ी आचरण कहलाता है उस आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अग्र या वृषभ ] जुता रहता है, इसी प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमे पाँच वृत्तियोंवाला प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान-शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो शक्तियों से संयुक्त है, अर्थात् अपने कर्मफ़लके उपभोगके लिये नियक्त है। 'किसके उक्तमण करनेपर मैं उत्क्रमण करूँगा और किसके स्थित होनेपर मैं स्थित रहूँगा' इस श्रुतिके अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा-धिकारीको नियुक्त करता है उसी प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और आदि व्यापारमे प्राणको अधिकारी बनाया है । रूपकी उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय उसीकी मात्रा अर्थात् एक देश है।।३॥

अथ यत्रैतदाकारामनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा-भिन्याहाराय वागथ यो वेदेद<श्रणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है; उसके रूपप्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मै इसे सुँचूँ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका है और जो ऐसा समझता है कि मै यह शब्द बोलूँ वही आत्मा है; उसके शब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है कि मै यह श्रत्रण करूँ, वह भी आत्मा है, श्रत्रण करनेके लिये श्रोत्रेन्द्रिय है ॥ ४ ॥

माकाशं देहच्छिद्रमनुविषण्णम-नुषक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो-ऽज्ञरीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुपि भव इति चाक्षुपस्तस्य दर्शनाय रूपो-पलब्धये चक्षुः करणम्ः यस्य तद्दे-हादिभिः संहतत्वात्परस्य द्रष्टुरर्थे, सोऽत्र चक्षुषि दर्शनेन लिङ्गेन परोऽञारीरोऽसंहतः

अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित- जहाँ ( जिस जाप्रदवस्थामें ) यह कृष्णतारोपलक्षित देहान्तर्वर्ती छिद्रमें अनुविषणा— अनुषक्त अर्थात् अनुगत है उस अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष-चक्षुमें रहनेवाला है इसिटिये चाक्षुष है। उसके देखने-रूपोपलब्धि करनेके लिये करण है। देहादिसे संहत होनेके कारण जिस पर द्रष्टाके लिये चक्ष यह करण है वह पर अशरीर आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप लिङ्गसे उससे असंहत देखा जाता

'अक्षिणि दृश्यते' इति प्रजापति-नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणार्थम्ः सर्वविषयोपलब्धा हि स एवेति । स्फुटोपलब्धिहेतुत्वाचु 'अक्षिणि' इति विशेषवचनं सर्वेश्चतिषु । "अहमदर्शमिति तत्सत्यं भवति" इति च श्चतेः ।

अथापि योऽसिन्देहे वेद कथम् १ इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा जिद्याणीत्यस्य गन्धं विजानी-यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय गन्धविज्ञानाय द्याणम् । अथ यो वेदेदं वचनमभिच्याहराणीति वदिष्यामीति स आत्माभिच्या-हरणक्रियासिद्धये करणं वागि-न्द्रियम् । अथ यो वेदेदं शृणवा-नीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥ है। 'नेत्रके अन्तर्गत दिखलायी देता है' यह बात प्रजापितने सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोके उपलक्षणके लिये कही है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करनेवाला वही है। चक्षु इन्द्रिय स्फुट उपलब्धका कारण है, इसलिये समस्त श्रुतियों 'अक्षिणि' यह विशेष वचन है। ''मैने देखा है, इसलिये यह सत्य है" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।

तथा इस शरीरमें जो यह जानता है–किस प्रकार जानता है श–मै यह सुगन्धि या दुर्गन्वि सुँगूँ अर्थात् इसकी गन्ध जानूँ—ऐसा जो जानता है वह आत्मा है। उसके गन्ध अर्थात् गन्धज्ञानके लिये घ्राण है। और जो ऐसा जानता है कि यह वचन उचारण अर्थात् बोर्डे वह आत्मा है: उसकी शब्दोचारणिकमाकी सिद्धि-के छिये वाक इन्द्रिय करण है। तथा जो यह जानता है कि मै यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 를 비오비

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामा-न्पश्यन्रमते ॥ ५ ॥

और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है। मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षके द्वारा भोगोंको देखता इआ रमण करता है ॥ ५॥

अथ यो वेदेदं मन्वानीति । मननव्यापारमिन्दियासं स्पृष्टं केवलं मन्त्रानीति वेद स आत्मा मननाय मनः। 'यो वेद स आत्मा' इत्येवं सर्वत्र प्रयोगाद्वेदनमस्य खरूपमित्यवगम्यते । यथा 'यः पुरस्तात्प्रकाशयति स आदित्यो यो दक्षिणतो यः पश्चाद्य उत्तरतो य ऊर्ध्वं प्रकाशयति स आदित्यः' इत्युक्ते प्रकाशखरूपः स इति गम्यते ।

दर्शनादिक्रियानिर्वन्यर्थानि तु चक्षुरादिकरणानि

और जो यह जानता है कि मैं इसका मनन करूँ अर्थात बाह्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल मनन व्यापार करूँ वह आत्मा है: उसके मनन करनेके लिये मन करण है। 'जो जानता है वह आत्मा है 'इस प्रकार ही सर्वत्र प्रयोग होनेके कारण यह विदित होता है कि ज्ञान ही इसका खरूप है; जिस प्रकार कि 'जो पूर्वसे प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे और जो ऊपरकी ओर प्रकाश करता है वह सूर्य है' ऐसा कहे जानेपर यह ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाशस्वरूप है।

नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे दर्शनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये बात इस आत्माकी हैं---यह चास्यात्मनः सामर्थ्याद्वगम्यते । सामर्थ्यसे विदित होती है । आत्मा-

आत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक-र्तृत्वं न तु व्यापृततया । यथा सवितुः सत्तामात्रं एव प्रकाशन-कर्तृत्वं न तु व्यापृततयेति, तद्वत् ।

मनोऽस्थात्मनो दैवमप्राकृत-मितरेन्द्रियेरसाधारणं चक्षुश्रष्टे पश्यत्यनेनेति चक्षुः । वर्तमान-कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो-ऽदैवानि तानि | मनस्तु त्रिकाल-विषयोपलब्धिकरणं मृदितदोषं च सूक्ष्मव्यवहितादिसर्वोपलिध-करणं चेति दैवं चक्षुरुच्यते। स वै मुक्तः खरूपापन्नोऽविद्या-कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा-त्मभावमापनः सन्नेष व्योमव-द्विशुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः सन्नेतेनैवेश्वरेण मनसैतान्का-मान्सवितप्रकाशवित्रत्यप्रततेन दर्शनेन पश्यन्रमते ॥ ५ ॥

का जो ज्ञानकर्तृत्व है वह केवल सत्ता-मात्रमें है, उसकी व्याप्तताके कारण नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाशन-कर्तृत्व उसकी सत्तामात्रमें ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे समज्ञना चाहिये।

मन इस आत्माका दैव-अप्राकृत अर्थात् अन्य इन्द्रियोंसे असाधारण चक्षु है; 'चष्टे अनेन'— जिससे देखता है उसे चक्षु कहते है। इन्द्रियाँ वर्तमानकालविषयक है, इसिलये वे अदैव हैं; किन्तु विषयोकी मन तीनों कालोके उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थीकी उपल्लिधका साधन है, इसलिये वह दैव चक्षु कहा जाता है। तथा वह आत्मा स्वरूपिशत होनेपर मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय और मनसे वियक्त है, सर्वात्मभाव-को प्राप्त होनेपर वह आकाशके समान विश्रद्ध और सर्वेश्वर है तथा मनरूप उपाधिवाला होनेपर वही इस इन्द्रियोंके स्वामी मनसे ही समान अपनी सूर्यके प्रकाशके नित्य प्रसृत दृष्टिसे इन भोगोंको देखता हुआ रमण करता है ॥ ५ ॥ कान्कामानिति विशिनष्टि ।

किन भोगोंको देखता है ? इसपर श्रुति उनका विशेषण बतलाती है।

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वा श्र लोकानाप्तोति सर्वा श्र कामान्यस्तमात्मानम-नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६॥

जो ये भोग इस ब्रह्मछोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है। उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण छोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। जो उस आत्माको शास्त्र और आचार्यके उपदेशानुसार जानकर साक्षात् रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर छेता है। ऐसा प्रजापितने कहा, प्रजापितने कहा।। ६।।

य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य-निधित्रद्धाश्चित्रयासङ्गानृतेनापि-हिताः सङ्कल्पमात्रलभ्यास्तानि-त्यर्थः । यसादेष इन्द्राय प्रजाप-तिनोक्त आत्मा तसात्ततः श्रुत्वा तमात्मानमद्यत्वेऽपि देवा उपासते । तदुपासनाच्च तेषां सर्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः सर्वे च कामाः । यद्धं हीन्द्र

जो ये भोग सुत्रणंकी निधिके समान ब्रह्मलोकमें बाह्य विषयोंकी आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित है अर्थात् केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त होनेयोग्य है, उन्हें वह देखता है। क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने इन्द्रको उपदेश किया है इसलिये उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते है। उसकी उपासनासे उन्हें सारे लोक और समस्त भोग प्राप्त है। तात्पर्य यह

एकशतं वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्म-चर्यम्रवास तत्फलं प्राप्तं देवैरि-त्यभिप्रायः।

तद्यक्तं देवानां महाभाग्य-त्विद्वानीं मनुष्याणा-मल्पजीवितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वाच सम्भवतोति प्राप्त इद्युच्यते—स सर्वाश्च लोकानामोति सर्वाश्च कामानिदानींतनोऽपिः कोऽसौ ? इन्द्रादिवद्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह सामान्येन किल प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषा-मात्मज्ञानं तत्फलप्राप्तिश्च तुल्यैव भवतीत्यर्थः । द्विवेचनं प्रकरण-समाप्त्यर्थम् ॥ ६ ॥

है कि जिसके लिये इन्द्रने प्रजा-पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्य-वास किया था वह फल देवताओ-को प्राप्त हो गया।

देवता महान् भाग्यशाली हैं, अतः उनके लिये वह ( सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोकी प्राप्ति होनी) उचित हो है, किन्तु इस समय मनुष्योंको तो मिलना उनका सम्भव नहीं है क्योंकि वे अल्पजीवी और मन्दतर बुद्धिवाले है-ऐसी शंका प्राप्त होनेपर यह कहा जाता है-वह वर्तमानकालीन साधक भो सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर छेता है। वह कौन ? जो इन्द्रादिके उस आत्माको जानकर साक्षात अनुभव कर लेता है-इस प्रकार सामान्यरूपसे (सभीके छिये) प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान और उसके फलकी प्राप्ति सभीके लिये समान है-ऐसा इसका तात्पर्य है। 'प्रजापतिरुवाच' इसकी द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है६

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वादशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

## क्रयोदश खण्ड

#### 'स्यामाच्छबलम्' इस मन्त्रका उपदेश

रयामाच्छबलं प्रपद्ये राबलाच्छ्यामं प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोंर्मुखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामीत्यभि-सम्भवामीति ॥ १॥

मैं ज्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे ज्ञानल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ और ज्ञानल-से श्यामको प्राप्त होऊँ। अश्व जिस प्रकार रोऍ झाड़कर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार मै पापोंको झाड़कर तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके समान शरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत (नित्य) ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥

इयामाच्छवलं प्रपद्य इत्यादि-। मन्त्राम्नायः पावनो जपार्थश्र ध्यानार्थी वा । इयामो गम्भीरो वर्णः क्याम इव क्यामो हादँ ब्रह्मात्यन्तदुरवगाह्यत्वात्तद्धार्दं ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्छया-माच्छबलं शबल इव शबलो-**ऽरण्याद्यनेककाममिश्रत्वाद्वह्यालो**- अनेक कामनाओसे युक्त है इसिंख्ये

46-8

'३यामाच्छबछं प्रपद्ये' इत्यादि मन्त्र पवित्र करनेवाला है और यह जप अथवा ध्यानके छिये है। ' श्याम यह गम्भीर वर्ण है। हृदयस्थ ब्रह्म अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण इयाम वर्णके समान श्याम है, उस हृदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके द्वारा उस स्याम ब्रह्मसे शबल ब्रह्मको-जो शबलके समान शबल है, क्योंकि ब्रह्मलोक अरण्यादि

कस्य शावस्यम्, तं ब्रह्मलोकं शवलं प्रपद्ये मनसा शरीरपाताद्वोध्वं गच्छेयम् । यसादहं शवलाह्रह्म-लोकानामरूपच्याकरणाय श्यामं प्रपद्ये हार्दभावं प्रपन्नोऽसीत्यभि-प्रायः । अतस्तमेव प्रकृतिस्वरूप-मात्मानं शवलं प्रपद्य इत्यर्थः ।

कथं शबलं ब्रह्मलोकं प्रपद्ये ? इत्युच्यते--अश्व इव स्वानि लोमानि विध्य कम्पनेन श्रमं पांस्वादि च रोमतोऽपनीय यथा निर्मलो भवत्येवं हार्दब्रह्मज्ञानेन विध्य पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र इव च राहुग्रस्तस्ताद्राहोर्ग्रुखा-त्य्रमच्य भास्वरो भवति यथा-एवं धृत्वा प्रहाय शरीरं सर्वानर्थाश्र-यमिहैव ध्यानेन कृतात्मा कृतकु-त्यः सन्नकृतं नित्यं ब्रह्मलोकम-द्विवचनं भिसम्भवाभीति मन्त्रसमाप्त्यर्थम् ॥ १ ॥

उसकी शबलता है, उस शबल ब्रह्मलोकको मनसे—शरीरपातके पश्चात् प्राप्त होऊँ—जाऊँ, क्योंकि मै नाम-रूपकी अभिन्यक्तिके लिये शबल ब्रह्मलोकसे स्याम—हार्द-भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका अभिप्राय है। अतः तात्पर्य यह है कि मै उस अपने प्रकृतिस्वरूप शबल आत्माको प्राप्त होऊँ।

मै शबल ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त हो सकता हूँ ? सो बतलाया जाता है--जिस प्रकार अश्व अपने रोएँ हिलाकर अर्थात् रोम-कम्पनके द्वारा श्रम और घुलि आदि दूर करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी प्रकार हार्दब्रह्मके धर्माधर्मरूप पापको झाडकर तथा राहुप्रस्त चन्द्रमाके समान जिस प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल-कर प्रकाशमान हो जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण अनर्थों के आश्रयभूत शरीरको त्यागकर इस लोकमें ही ध्यानद्वारा कृतात्मा---कृतकृत्य हो अकृत---नित्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ । 'ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि' इसकी द्विरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके छिये है ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये त्रयोदराखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

## चतुहेश खण्ड

#### कारणरूपसे आकाशसंज्ञक बद्धका उपदेश

लक्षणनिर्देशार्थम् आध्यानाय ।

आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणों 'आकाशो वै' इत्यादि श्रुति उत्तम प्रक्तारसे ध्यान करनेके निमित्त ब्रह्मका लक्षण निर्देश करनेके लिये हैं।

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निवेहिता ते यदन्तरा तइह्य तद्मृत ५ आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापितस स हाहं यशसां यशः श्येतमदत्क-मद्रक १ रयेतं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम् ॥ १ ॥

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने-वाला है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापितके सभागृहको प्राप्त होता हूँ; मैं • यशः संज्ञक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके यश ( यश:खरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका यश हूँ; मै बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री-चिह्नको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥

आकाशो वै नाम श्रुतिषु 'आकाश' इस नामसे श्रुतियोंमें प्रसिद्ध आत्माः आकाश इवा- आतमा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह आकाशके समान अशरीर और श्रीरत्वातसूक्ष्मत्वाच । सं सूक्ष्म है। वह आकाश ( आकाश-

चाकाशो नामरूपयोः स्वात्मस्थयो-र्जगद्गीजभूतयोः सलिलस्येव फेनस्थानीययोर्निवेहिता निर्वोदा व्याकर्ता । ते नामरूपे यदन्तरा यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वर्तेते तयोर्वा नामरूपयोरन्तरा मध्ये यन्नामरूपाभ्यामस्पृष्टं यदित्ये-नामरूपविलक्षणं तत्तद्रब्रह्म नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो-र्निर्वोद्धे वंलक्षणं ब्रह्मेत्यर्थः। इद-मेव मैत्रेयीब्राह्मणेनोक्तं चिन्मा-त्रात्रगमात्सर्वत्र चित्स्वरूपतैवेति गम्यत एकवाक्यता ।

कथं तदवगम्यते १ इत्याह—स आत्मा । आत्मा हि नाम सर्व-जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवेद्यः प्रसिद्धस्तेनैव स्वरूपेणोन्नीया-शरीरो व्योमवत्सर्वगत आत्मा संज्ञक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय अपनेमें स्थित नाम और रूपका निर्वहिता-निर्वाह करनेवाला अर्थात् उन्हें व्यक्त करनेवाला है। वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत हैं अर्थात् जिस ब्रह्मके अन्तरा-मध्यमे वर्तमान हैं, अथवा जो उन नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें है और उन नाम और रूपसे असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और नाम-रूपसे असंस्पृष्ट है, तो भी उनका निर्वाह करनेवाला है: अर्थात् ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला है। यही बात | बृहदारण्यकान्तर्गत ] मैत्रेयीब्राह्मणमें कही गयी है कि सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके कारण सबकी चिद्रपता है--इस प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता ज्ञात होती है।

यह बात कैसे ज्ञात होती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है—'स आत्मा'—आत्मा सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतन और खसंवेद्य प्रसिद्ध है; उसी रूपसे उन्नयन (ऊहा) करके वह अशरीर और आकाशके समान सर्वगत आत्मा

ब्रह्मेत्यवगन्तव्यम् । तचात्मा ब्रह्मामृतममरणधर्मा ।

अत ऊर्ध्वं मन्त्रः । प्रजापति-श्रुतम्बलस्य सभां वेश्म प्रभवि-मितं वेरम प्रपद्ये गच्छेयम् । किश्र यजोऽहं यजो नामात्माहं भवामि ब्राह्मणानाम् । ब्राह्मणा एव हि विशेषतस्तम्रपासते तत-स्तेषां यशो भवामि । तथा राज्ञां विशां च । तेऽप्यधिकृता एवेति तेषामप्यात्मा भवामि । तद्यशो-ऽहमनुप्रापत्स्यनुप्राप्तुमिच्छामि । स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि-यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा । किमर्थमहमेवं प्रपद्ये ? इत्य-च्यते--इयेतं वर्णतः पक्कबदरसमं रोहितम् । तथादत्कं दन्तरहित-मप्यदत्कं भक्षयित् स्त्रीव्यञ्जनं तत्सेविनां तेजोबलवीर्यविज्ञान-

ही ब्रह्म है—ऐसा जानना चाहिये। वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत – अमरण-धर्मा है।

इसके आगे मन्त्र है—प्रजापित चतुर्मुख ब्रह्माका नाम है, उनकी सभा अर्थात प्रभुविमितनामक गृहको मै प्राप्त होऊँ—जाऊँ। मै ब्राह्मणोंका यश—यशसंज्ञक आत्मा होऊँ। क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषक्रपसे उसकी उपासना करते हैं; अतः मै उनका यश होऊँ। इसी प्रकार मै श्वत्रिय और वैश्योंका भी यश होऊँ। वे भी अधिकारी ही हैं, अतः मै उनका भी आत्मा होऊँ। मै उनका यश प्राप्त करना चाहता हूँ। वह मै यशःखरूप आत्माओंका अर्थात् देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप आत्माओंका आत्मा हूँ।

मै इस प्रकार आत्माको क्यो प्राप्त होता हूँ १ सो बतलाया जाता है— स्येत—जो रङ्गमे पके हुए बेरके समान लाल है, तथा 'अदत्क'—दन्तरहित होनेपर भी 'अदत्क' मक्षण करनेवाले स्नीचिह्न-को; क्योंकि वह अपना सेवन करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान

तुत्वप्रदर्शनार्थम् ॥ १ ॥

धर्माणामपहन्त विनाशियित्रित्ये- और धर्मका हनन अर्थात् विनाश करनेवाला है। जो ऐसे लक्षणों-तत । यदेवंलक्षणं इयेतं लिन्दु वाला स्येत लिन्दु-पिच्छिल स्नी-ं चिह्न है उसे प्राप्त न होऊँ, उसमें पिच्छलं तन्माभिगां माभिग- गमन न करूँ । 'माभिगाम् च्छेयम् । द्विवचनमत्यन्तानर्थहे- माभिगाम्' यह द्विरुक्ति उसका अत्यन्त अनर्थहेतुत्व प्रदर्शित , करनेके छिये है ॥ १ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्दशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



## पंचदश खण्ड

आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन

तद्देतद्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापितर्मनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथांविधानं गुरोः कर्मा-तिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि ५-सन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेम्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनराव-र्तते ॥ १ ॥

उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापितके प्रति वर्णन किया, प्रजापितने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुसार गुरुके कर्त्तव्यक्तमोंको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययनकर आचार्यकुळसे समावर्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पिवत्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः-करणमें स्थापित कर शास्त्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोकी हिसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार बर्तता हुआ [ अन्तमें ] ब्रह्मछोकको प्राप्त होता है; और फिर नही छोटता, फिर नहीं छोटता ॥ १ ॥

तद्धैतदात्मज्ञानं सोपकरणम् [शमादि] उपकरणोके सहित उस इस आत्मज्ञानका 'ओमित्येतदक्षरम्' 'ओमित्येतदश्चरम्' इत्याद्यैः सहो- इत्यादि उपासनाओके सहित उसका पासनैस्तद्वा चकेन प्रन्थेनाष्टाध्या-यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भः परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये कश्यपायोवाच, असांवपि मनवे खपुत्राय, मनुः प्रजाभ्यः; इत्येवं श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्परमगतम्र-पनिषद्विज्ञानमद्यापि विद्वत्खवग-म्यते।

यथेह षष्ठाद्यध्यायत्रये प्रकाशितात्मिवद्या सफलावगम्यते
तथा कर्मणां न कश्चनार्थ इति
प्राप्ते तदानर्थक्यप्राप्तिपरिजिहीर्षयेदं कर्मणो विद्वद्भिरनुष्ठीयमानस्य विशिष्टफलवन्त्वेनार्थवन्त्यमुच्यते—

आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य सहा-र्थतोऽध्ययनं कृत्वा यथावि-धानं यथास्पृत्युक्तैनियमैर्युक्तः सन्नित्यर्थः । सर्वस्यापि विधेः स्पृत्युक्तस्योपकुर्वाणकं प्रति कर्त- वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय-वाले प्रन्थके साथ ब्रह्मा—हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वरने प्रजापति—— कश्यपके प्रति वर्णन किया था। उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और मनुने प्रजावर्गको सुनाया। इस प्रकार श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे आया हुआ वह विज्ञान आज भी विद्वानोमे देखा जाता है।

जिस प्रकार छठे आदि इन तीन अध्यायोमे वर्णन की आत्मविद्या सफल समझी जाती है उस प्रकार कर्मोंका कोई प्रयोजन नहीं है--यह बात प्राप्त होनेपर कर्मोंकी व्यर्थता प्राप्त होती है; अतः उसकी निवृत्तिकी विद्वानोद्वारा अनुष्ठित होनेवाले कर्मोंके विशिष्टफलयुक्त होनेसे उनको सार्थकताका निरूपण किया जाता है-

आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर,
अर्थात् यथाविधान—जैसे कि
स्मृतियोने नियम बतलाये है उनसे
युक्त हो अर्थके सिहत वेदका
स्वाध्याय कर—क्योंकि उपकुर्वाण
ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण
विधि कर्त्तव्य है, अतः उसमे

व्यत्वे गुरुगुश्रृषायाः प्राधान्यप्र-दर्शनार्थमाह-—गुरोः कर्म यत्क-र्तव्यं तत्कृत्वा कर्मग्र्न्यो योऽति-शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम-धीत्येत्यर्थः । एवं हि नियमव-ताधीतो वेदः कर्मज्ञानफलप्रा-प्रये भवति नान्यथेत्यभिष्रायः ।

अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां समापियत्वा गुरुकुलािनवृत्य न्यायतो दारानाहृत्य कुटुम्बे स्थित्वा गार्हम्थ्ये विहिते कर्मणि तिष्ठिन्नत्यर्थः। तत्रापि गार्हम्थ्य-विहितानां कर्मणां स्थाध्यायस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थम्रच्यते—शुचौ विविक्तेऽमेध्यादिरहिते देशे यथा-वदासीनः स्थाध्यायमधीयानो नैत्यकमधिकं च यथाशक्ति ऋगाद्यभ्यासं चकुर्वन्धार्मिकान्पु-त्राञ्शिष्यांश्च धर्मयुक्तान्विदध-द्यार्मिकत्वेन तािन्यमयन्नात्मिन

गुरुशुश्रूषाकी प्रधानता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है—
गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे करके जो कर्मश्रून्य समय शेप रहे उस समयमें वेदका अध्ययन कर—
ऐसा इसका ताल्पर्य है। अतः अभिप्राय. यह है कि इस प्रकार नियमवान् विद्यार्थीका अध्ययन किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञानकी फलप्राप्तिका हेतु होता है और ।किसी प्रकार नहीं।

'अभिसमावृत्य' अर्थात् धर्म-जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुक्रलसे निवृत्त हो नियमपूर्वक स्त्रीपरिग्रह कर कुटुम्बमें स्थित हो अर्थात् गृहस्था-श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मों में **खाध्या**यकी प्रधानता करनेके लिये ऐसा कहा जाता है-शुचि-विविक्त अर्थात् अपवित्र • पदार्थों से रहित स्थानमें यथावत् बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात् प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों-को धार्मिक-धर्मत्रान् बनाता हुआ अर्थात् धार्मिकत्वद्वारा उनका नियमन करता हुआ 'आत्मनि'—अपने

स्वहृद्ये हार्दे ब्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहृत्येन्द्रियग्रह-णात्कर्माणि च संन्यस्याहिं-सन् हिंसां परपीडामकुर्वेन् सर्व-भूतानि स्थावरजङ्गमानि भूतान्य-पीडयन्नित्यर्थः ।

भिक्षानिमित्तमटनादिनापि परपोडा स्यादित्यत आह-अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीर्थं नाम शास्त्रानुज्ञाविषयस्ततोऽन्यत्रे-त्यर्थः। सर्वाश्रमिणां चैतत्समानम्। तीर्थेभ्योऽन्यत्राहिंसैवेत्यन्ये वर्ण-यन्ति । कुटुम्ब एवैतत्सर्वं कुर्व-खल्वधिकृतो यावदायुषं यावजीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणैव ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते देहान्ते। न च पुनरावर्तते शरीर-

हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममे सम्पूर्ण इन्द्रियोंको स्थापित—उपसंहृत कर और इन्द्रियनिप्रहृद्वारा कर्मोका संन्यास कर 'अहिसन्'— हिसा अर्थात् परपीडा न करता हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त प्राणियोंको पीडित न करता हुआ।

भिक्षाके **छिये** किये भ्रमणादिसे भी परपीडा (हिसा) हो सकती है, इसिंटिये श्रति कहती है-- 'अन्यत्र नीर्थेभ्यः'। जो शास्त्राजाका विषय है उसे 'तीर्थ' कहते है, अतः तात्पर्य यह है कि उसके सिवा अन्यत्र हिसा न करता हुआ । यह नियम सभी आश्रमोके छिये समान है **।** कुछ अन्य विद्वान् छोग तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थों के सिवा और सब जगह विधान है। अहिसाका ही अपने कुटुम्बमे ही यह करता हुआ वह अधिकारी पुरुष आयुपर्यन्त अर्थोत् यावज्जीवन उपर्युक्त प्रकारसे ही बर्तता हुआ देहान्त होनेपर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, और फिर शरीर प्रहण करनेके लिये नहीं लौटता, क्योंकि ग्रहणायः पुनरावृत्तेः प्राप्तायाः प्रतिषेधात् । अर्चिरादिना मार्गेण कार्यम्रक्षलोकमभिसम्पद्य यावद्र-क्षलोकस्थितिस्तावत्तत्रतेव तिष्ठति प्राक्ततो नावर्तत इत्यर्थः । द्विरभ्यास उपनिषद्विद्यापरिस-माप्त्यर्थः ॥ १॥ पुनरावृत्तिकी प्राप्तिका प्रतिपेध किया
गया है। तात्पर्य यह है कि अचिरादि
मार्गसे कार्यब्रह्मके लोकको प्राप्त हो
जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है
तबतक बहं बही रहता है, उसका
नाश होनेसे पूर्व बह बहाँसे
नहीं लौद़ता। \* 'न च पुनरावर्तते,
न च पुनरावर्तते' यह द्विरुक्ति
उपनिपद्-विश्वाकी समाप्ति सूचित
करनेके लिये है॥ १॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पञ्चदशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवरपूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीराङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्भाष्येऽछमोऽध्यायः ॥८॥ ॥ छान्दोग्योपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥



<sup>\*</sup> यहाँ यह राङ्का होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नारा होनेके बाद वह लौटता है ? तो इसका उत्तर है नहीं, वह, ब्रह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोकके नारा होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है।

#### श्रीहरिः

# मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

### WARRAGE.

| मन्त्र <b>प्रतीकानि</b>   | अ०       | खं॰ | मं ० | <i>ব</i> ন্ধ |
|---------------------------|----------|-----|------|--------------|
| अग्निहिं द्वारो वायुः     | ٠٠٠ ۽ ٠٠ | २०  | १    | १७८          |
| अग्निष्टे पादं वक्तेति    | 8        | ६   | १    | ३६५          |
| अजा हिङ्कारोऽत्रयः        | ••• २    | १८  | १    | १७५          |
| अतो यान्यन्यानि           | ٠٠٠ ۶    | ३   | ધ્   | ४५           |
| अत्र यजमानः परस्तादायुषः  | ••• २    | २४  | ६    | २१३          |
| " "                       | ••• २    | २४  | १०   | <b>२१५</b>   |
| अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् | ٠٠٠ بر   | १२  | २    | ५२३          |
| "                         | ٠٠٠ نر   | १४  | ર    | ५२८          |
| "                         | ٠٠٠ بر   | १५  | २    | ५२९          |
| "                         | ٠٠٠ نر   | १६  | २    | ५३१          |
| "                         | ٠٠٠ نر   | १७  | २    | ५३३          |
| अथ खलु य उद्गीथः          | ٠٠٠ ۶    | Ų   | 8    | ५९           |
| "                         | ٠٠٠ ۶    | ų   | ų    | ६३           |
| अथ खलु व्यानमेवोद्गीथम्   | ٠٠٠ ۶    | ₹   | ₹    | ४३           |
| अथ खळ्द्रीथाक्षराणि       | ٠٠٠ ۶    | રૂ  | ६    | ४६           |
| अथ खल्वमुमादित्यम्        | ••• २    | 9   | १    | १४९          |
| अथ खल्वात्मसंमितमति०      | ••• २    | १०  | १    | १५७          |
| अथ खल्वाशीः               | ٠٠٠ ۶    | ३   | ረ    | ४९           |
| अथ खरुवेतयर्चा पच्छः      | ٠٠٠ ५    | २   | હ    | <i></i>      |
| अथ जुहोति नमः             | ••• २    | २४  | १४   | २१६          |
| अथ जुहोति नमो वायवे       | … ર      | २४  | 9    | २१४          |
| अथ जुहोति नमोऽमये         | … ર      | २४  | ų    | २१२          |
| अथ तत ऊर्ध्वः             | ··· ३    | ११  | 8    | २४८          |
| अथ प्रतिसुप्याञ्जलौ       | ٠٠٠ بر   | २   | ६    | ४४३          |
| अथ य आत्मा स सेतुः        | 6        | ጻ   | 8    | ८१२          |
| अथ य इमे ग्रामे           | ٠٠٠ بر   | १०  | ३    | ४८५          |

| मन्त्रप्रतीका <b>नि</b>                    | अ•           | ख॰           | मं०         | бo  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| अथ य एतदेवम्                               | ۰۰۰ کر       | २४           | २           | ५४६ |
| अथ य एतदेव विद्वान्                        | ••• 9        | ૭            | ৩           | ७९  |
| अथ य एष सम्प्रसादः                         | 6            | 3            | Y           | ८०७ |
| अथ य एषोऽन्तरक्षिणि                        | ٠٠٠ १        | ৩            | ų           | ७६  |
| अथ यचतुर्थममृतम्                           | ••• <b>ફ</b> | 9            | १           | २४४ |
| अथ यत्तदजायत                               | ••• ३        | १९           | ३           | ३२४ |
| अथ यत्तपो दानम्                            | ••• <b>ફ</b> | १७           | 8'          | ३०७ |
| अथ यत्तृतीयममृतम्                          | ٠٠٠ ३        | 6            | 8           | २४० |
| अथ यत्यञ्चमममृतम्                          | ••• <b>ફ</b> | १०           | १           | २४६ |
| अथ यत्प्रथमास्तमिते                        | ••• २        | 9            | 6           | १५५ |
| अय यत्प्रथमोदिते                           | २            | 9,           | ३           | १५१ |
| अथ यत्रैतत्पुरुषः                          | ۰۰۰ ξ        | 6            | ų           | ६३० |
| अथ यत्रैतदबलिमानम्                         | 6            | ६            | 8           | ८३६ |
| अय यत्रेतदसाच्छरीराद्                      | 6            | ६            | ų           | ८३७ |
| अथ यत्रैतदाकाशम्                           | ८            | १२           | ४           | ९०७ |
| अथ यत्रीपाऋते                              | ٠٠٠ ٧        | ? <b>દ</b> ્ | ४           | ४०८ |
| अय यत्मज्ञववेलायाम्<br>अथ यत्मञ्जववेलायाम् | ۰۰۰ ۶        | 9            | ४           | १५२ |
| अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने                  | ••• ३        | 9,           | ų           | १५३ |
| अथ यत्सत्त्रायणभित्याचक्षते                | 6            | ىر           | २           | ८१९ |
| अथ यदतः परो दिवः                           | ••• ३        | १३           | ৩           | २७४ |
| अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते                   | 6            | ų            | ३           | ८२० |
| अथ यदवोचं भुवः                             | ··· ঽ        | १५           | ६           | २९७ |
| अथ यदवोचं भूः                              | ••• ३        | १५           | ષ           | २९६ |
| अथ यदवोच <sup>४</sup> स्वः                 | ··· ३        | १५           | <b>ভ</b> '  | २९७ |
| अथ यदश्राति                                | ••• ३        | १७           | २           | ३०६ |
| अथ यदास्य वाङ्मनिस                         | ٠٠٠ ۾        | १६           | ₹ !!        | ६७१ |
| अथ यदि गन्धमाल्यलोककामः                    | 6            | २            | <b>ξ</b> ,, | ७९९ |
| अथ यदि गीतवादित्रलोककामः                   | ८            | २            | C           | ७९९ |
| अथ यदि तस्याकर्ता                          | ۰۰۰ ξ        | १६           | २           | ६७६ |
|                                            | `            | १            | ş           | ७८१ |
| अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे                   | ¿            | ٠<br>٦       | ३           | ७९८ |
| अथ यदि भ्रातृलोककामः                       |              | `<br>२       | γ           | ४४० |
| अथ यदि महजिगमिषेद्                         | ٠٠٠ بر       | ۲            | 0           | 330 |

| मन्त्रप्रतीकानि                         |       | अ ० | ख॰   | मं० | 4 o        |
|-----------------------------------------|-------|-----|------|-----|------------|
| अथ यदि मातृलोककामः                      | •••   | 6   | २    | २   | ७९८        |
| अथ यदि यजुष्टो रिष्येत्                 | •••   | ሄ   | १७   | ų   | ४१२        |
| अथ यदि सीवलोककामः                       | •••   | 6   | २    | ų   | ७९९        |
| अथ यदि सामतो रिष्येत्                   | •••   | ४   | १७   | ६   | ४१३ .      |
| अथ यदि स्त्रीलोककामः                    | •••   | 6   | • २  | 6,  | 600        |
| अथ यदि स्वसृलोककामः                     | •••   | 6   | २    | ४   | ७९८        |
| अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यम्                 | •••   | ४   | १५   | ų   | <b>३९९</b> |
| अथ यदूर्धे मध्यन्दिनात्                 | •••   | २   | ٠, 6 | ६   | १५४        |
| अथ यदूर्ध्वमपराह्वात्                   | •••   | २   | 9    | و   | १५५        |
| अथ यदेतदक्ष्णः शुक्रम्                  | •••   | 8   | ৩    | ጸ   | ७५         |
| अथ यदेतदादित्यस्य                       | •••   | १   | ६    | ų   | ६८         |
| अथ यदेवैतदादित्यस्य                     | •••   | \$  | ६    | ६   | ६८         |
| अथ यद्द्रितीयममृतम्                     | •••   | ₹   | ૭    | १   | २३८        |
| अथ यद्धसति                              | •••   | ३   | १७   | ३   | ३०७        |
| अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते                  | • • • | 6   | Ų    | 8   | ८१८        |
| अथ यद्यन्नपानलोककामः                    | • • • | 6   | ર    | ૭   | ७९९        |
| अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्त०               | • • • | ૭   | १५   | ३   | ७४७        |
| अथ यद्येनमूष्मसूपालभेत                  | •••   | २   | २२   | ጻ   | १८८        |
| अथ या एता हृदयस्य                       | •••   | 6   | ६    | १   | ८३०        |
| अथ या चतुर्थीम्                         | •••   | ų   | २२   | १   | ८,८३       |
| अथ या तृतीयाम्                          | •••   | ٠   | २१   | १   | ५४२        |
| अथ या द्वितीयाम्                        | •••   | ५   | २०   | १   | ५४१        |
| अथ यां पञ्चमीम्                         | •••   | ų   | २३   | १   | ५४४*       |
| अथ यानि चतुश्चत्वारि×्रात्              | •••   | Ę   | १६   | ş   | ३०२        |
| अथ यान्यष्टाचत्वारि×्शत्                | •••   | ३   | १६   | ५   | ३०३        |
| अथ ये चास्येह                           | •••   | C   | ३    | २   | ८०३        |
| अथ येऽस्य दक्षिणा रहमयः                 | •••   | ₹   | २    | १   | २२५        |
| अथ येऽस्य प्रत्यञ्चः                    | •••   | ३   | ३    | 8   | २२७        |
| अथ येऽस्योदञ्जः                         | •••   | ३   | 8    | 8   | २२८        |
| अथ येऽस्योर्घ्वा रश्मयः                 | • • • | ३   | ب    | १   | २३०        |
| अथ यो वैदेदं मन्वानीति                  | • • • | 6   | १२   | ų   | 909        |
| अथ योऽस्य दक्षिणः                       | •••   | ą   | १३   | २   | २६७        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |       | •   | - •  | •   | • •        |

| मन्त्रप्रतीकानि              | अ •    | खं ॰       | म० | ą o |
|------------------------------|--------|------------|----|-----|
| अथ योऽस्य प्रत्यङ्सुपिः      | ٠٠٠ ۶  | १३         | ३  | २६९ |
| अथ योऽस्योदङ्मुषिः           | ••• ş  | १३         | ४  | २७० |
| अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः       | ••• 3  | १३         | ų  | २७१ |
| अथ सप्तविधस्य वाचि           | २      | 6          | 8  | १४६ |
| अथ ह्रसा निशायाम्            | 8      | १          | २  | ३३० |
| अथ ह चक्षुरुद्गीथम्          | ٠٠٠ ۶  | २          | ४  | २८  |
| अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्     | ۰۰۰ نې | 8          | १२ | ४२७ |
| अथ ह प्राणा अह्रश्रेयसि ''   | ٠٠٠ ५  | १          | ६  | ४२२ |
| अथ ह मन उद्गीथम्             | ٠٠٠ ۶  | २          | ६  | २९  |
| अथ ह य एतानेवम्              | ٠٠٠ ५  | १०         | १० | ५११ |
| अथ ह य एवायं मुख्यः          | 8      | २          | હ  | ३०  |
| अथ ह वाचमुद्गीथम्            | ٠٠٠ ٤  | २          | ą  | २८  |
| अथ ह शौनकं च                 | k      | ३          | ų  | ३४८ |
| अथ ह श्रोत्रमुद्गीथम्        | ٠٠٠ ۶  | २          | ų  | २९  |
| अथ हाग्नयः समूदिरे           | ۰۰۰ لا | १०         | ४  | ३७९ |
| अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव        | ٠٠٠ د  | 9          | 8  | ८६३ |
| अथ हैनं गार्हपत्यः           |        | ११         | १  | ३८५ |
| अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद      | ٠٠٠ ٤  | ११         | C  | ११२ |
| अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद       | 8      | ११         | X  | १०९ |
| अथ हैनं यजमान उवाच           | ٠٠٠ ۶  | ११         | 8  | १०७ |
| अथ हैनं वागुवाच              | ٠٠٠ ५  | 8          | १३ | ४२८ |
| अथ हैन<श्रोत्रमुवाच          | ٠٠٠ ५  | १          | १४ | ४२८ |
| अथ हैनमन्वाहार्यपचनः         | ۰۰۰ ۸  | १२         | १  | ३८८ |
| अथ हैनमाहवनीयः               | k      | १३         | १  | ३९० |
| अथ हैनमुद्रातोपससाद          | ٠٠٠ ۶  | ११         | ६  | १११ |
| अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद          | ۰۰۰ ۶  | ધ્         | १  | ३६२ |
| अथ होवाच जन४ शार्कराक्ष्य    | ٠٠٠ ५  | १६         | १  | ५२९ |
| अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्विम् | ۰۰۰ لر | १६         | 8  | ५३१ |
| अथ होवाच सत्ययज्ञम्          | ٠٠٠ نر | १३         | \$ | ५२५ |
| अथ होवाचेन्द्रसुम्नम्        | ۰۰۰ بر | १४         | १  | ५२७ |
| अथ होवाचोदालकम्              | ٠٠٠ بر | १७         | १  | ५३३ |
| अथात आत्मादेश एव             | 6      | <b>३</b> ५ | २  | ७७० |
| •                            |        |            |    |     |

| मन्त्रप्रतीकानि            | ;     | अ०         | ख•          | मं०          | ह ०   |
|----------------------------|-------|------------|-------------|--------------|-------|
| अथातः शौव उद्गीयः          | • • • | १          | ६२          | १            | ११४   |
| अथाधिदैवतं य एवासो         | •••   | १          | ą           | 8            | ४०    |
| अथाध्यात्मं प्राणो वाव     | • • • | ४          | ą           | 3            | ३४७   |
| अथाध्यातमं य एवायम्        | • • • | 8          | Ġ,          | ₹            | ६१    |
| अथाध्यात्मं वागेवक्प्रीणः  | •••   | <b>१</b> ' | <b>'</b> ও  | ۶            | ৬४    |
| अथानु किमनुशिष्टः          | •••   | ધ્         | ą           | ४            | ४५१   |
| अथानेनैव ये चैतस्मात्      | •••   | १          | હ           | 6            | 60    |
| अथावृत्तेषु द्यौर्हिङ्कारः | •••   | ₹          | २           | २            | १३३   |
| अथैतयोः पथोर्न कतरेण       | • • • | ५          | १०          | ረ            | ५०७   |
| <b>अ</b> थोता याहु:        | •••   | २          | १           | ₹            | १२८   |
| अधीहि भगव इति              | •••   | ૭          | ۶           | 8            | ६८८   |
| अनिरुक्तस्रयोदशः           | •••   | १          | १३          | ३            | १२३   |
| अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः      | •••   | १          | ६           | २            | ६७    |
| अन्तरिक्षोदरः कोशः         | •••   | ३          | १५          | 8            | २९३   |
| अन्नं वाव बलाद्भूयः        | •••   | હ          | 8           | १            | ७२५   |
| अन्नमय< हि सोम्य           | •••   | ६          | ٠           | ४            | ६०२   |
| "                          | •••   | ६          | ६           | ų            | ६०७   |
| अन्नमशितं त्रेधा विधीयते   |       | ६          | <b>પ</b>    | १            | ५९९   |
| अन्नमिति होवाच             | •••   | १          | ११          | 9            | ११२   |
| अन्यतरामेव वर्तनीम्        | • • • | ४          | १६          | ą            | ४०६   |
| अपा का गतिरित्यसौ          | •••   | १          | 6           | <sup>C</sup> | ८७    |
| अपाप् सोम्य पीयमानानाम्    | •••   | ६          | ६           | ३            | ६०६   |
| अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति  | •••   | ٠          | २१          | २            | 488   |
| अभिमन्यति स हिङ्कारः       | •••   | २          | १२          | 8            | १६५   |
| अभ्रं भूत्वा मेघो भवति     | •••   | ५          | १०          | ६            | ४९७   |
| अ ग्राणि संप्रवन्ते        | •••   | २          | १५          | १            | १७०   |
| अमृतत्वं देवेभ्यः          | •••   | २          | <b>२</b> २  | २            | , १८६ |
| अयं वाव लोकः               | •••   | 8          | १३          | १            | १२०   |
| अयं वाव स योऽयमन्तः        | •••   | ३          | १२          | 6            | २६१   |
| अयं वाव स योऽयमन्तर्हृद्ये | •••   | ३          | १२          | 9            | ३६१   |
| अरिष्टं कोशम्              | •••   | ३          | <b>શ્</b> ५ | ą            | २९६   |
| अशनापिपासे में सोम्य       | • • • | ६          | ۷           | ३            | ६२४   |
|                            |       |            |             |              |       |

| मन्त्र <b>प्रतीकानि</b>      | अ ०    | खं• | म० | व क         |
|------------------------------|--------|-----|----|-------------|
| अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत्    | ٠٠٠ ٧  | १२  | २  | ८९८         |
| असौ वा आदित्यः               | ·· ś   | १   | ş  | २१९         |
| असौ वाव लोकः                 | ۰۰۰ نر | ٧   | ?  | ४५९         |
| अस्य यदेका< शाखाम्           | ξ      | ११  | २  | ६४८         |
| अस्य लोकस्य का गतिः          | 8      | 9   | 8  | ९३          |
| अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य     | ••• ξ  | ११  | ۶. | ६४७         |
| आकाशो वाव तेजसः              | ••• ७  | १२  | \$ | ४६७         |
| आकाशो वै नाम                 | ٠ د    | १४  | ?  | ९१५         |
| आगाता ह वै कामानाम्          | \$     | २   | १४ | ३९          |
| आत्मानमन्तत उ <b>पस्</b> त्य | \$     | ३   | १२ | ५२          |
| आदित्प्रतस्य रेतसः           | ••• ३  | १७  | ৩  | ३,११        |
| आदित्य इति होवाच             | \$     | ११  | ૭  | १११         |
| आदित्य ऊकारः                 | \$     | १३  | २  | १२१         |
| आदित्यमथ वैश्वदेवम्          | ••• २  | २४  | १३ | २१६         |
| आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः      | ··· ş  | १९  | \$ | ३२०         |
| आदिरिति द्वयक्षरम्           | ••• २  | १०  | २  | १५९         |
| आपः पीतास्त्रेघा विधीयन्ते   | ∙•• ६  | ų   | २  | ६००         |
| आपयिता ह वै कामानान्         | ś      | 8   | ૭  | १६          |
| आपो वावान्नाद्भृयस्यः        | ••• ७  | १०  | ?  | ७२८         |
| आप्नोति हादित्यस्य           | ⋯ ₹    | १०  | ६  | १६२         |
| आशा वाव साराद्भूयसी          | 9      | १४  | १  | ७४०         |
| इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः    | ۰۰۰ نر | 9   | १  | ४७२         |
| इष्टं वाव तज्ज्येष्ठाय       | ··· ş  | ११  | ५  | २५ २        |
| इदमिति ह प्रांतजज्ञे         | 8      | १४  | 3, | ३९३         |
| इमाः सोम्य नद्यः             | ••• ξ  | १०  | १  | ६४४         |
| इयमेवर्गियः                  | 8      | ६   | १  | ६५          |
| उदशराव आत्मानमवेश्य          | ٠ د    | , 6 | १  | ८५२         |
| उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति   | ۰۰۰ ५  | २३  | २  | ५४४         |
| उद्गीथ इति न्यक्षरम्         | २      | १०  | ₹  | १५९         |
| उद्गृह्णाति तन्निधनम्        | z      | ર   | २  | १३६         |
| उद्दालको हारुणिः             | ε      | 6   | 8  | ३१ <i>७</i> |
| उद्यन्हिङ्कार उदितः          | ••• २  | १४  | १  | १६८         |
| -                            |        |     | •  |             |

| मन्त्रप्रतीकानि                     |       | ख ० | खं ०       | म०  | Ãо             |
|-------------------------------------|-------|-----|------------|-----|----------------|
| उपकोसलो ह वै                        | •••   | ४   | १०         | १   | ३७६            |
| उपमन्त्रयते स हिङ्कारः              | •••   | २   | १३         | १   | १६७            |
| ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि                 | •••   | ૭   | १          | २   | ६८९            |
| ऋतुषु पञ्चविधम्                     | •••   | २   | Ů,         | 8   | १३९            |
| एकवि ५ गत्यादित्यम्                 | •••   | २   | , 60       | ų   | १६१            |
| एत ५ संयद्वाम इत्याचक्षते           | • • • | ሄ   | १५         | २   | ३९८            |
| एतद्ध सा वै तद्विद्वा ५ सः          | •••   | ६   | 8          | ų   | ५९५            |
| एतद्ध सा वै तद्विद्वानाह            | •••   | ३   | १६         | ૭   | ३०४            |
| एतमु एवाहमभ्यगासिषम्                | •••   | १   | ų          | २   | ६०             |
| "                                   | • • • | 8   | ų          | ४   | ६२             |
| एतमृग्वेदमभ्यतप<्स्तस्यामि <i>०</i> | •••   | ३   | १          | ३   | २२०            |
| एतेषां मे देहीति                    | •••   | 8   | १०         | ३   | १००            |
| एवं यथारमानमाखणमृत्वा               | • • • | 8   | २          | ሪ   | ३२             |
| एव< सोम्य ते षोडशानाम्              | • • • | ६   | ૭          | ६   | ६१३            |
| एवमेव खलु सोम्य                     | •••   | ६   | દ્દ        | २   | ६०५            |
| "                                   | •••   | ६   | ११         | ą   | ६५०            |
| एवमेव खङु सोम्येमाः                 | •••   | ६   | १०         | २   | ६४५            |
| एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच              | •••   | \$  | १०         | ११  | १०६            |
| एवमेवैप मघवन्निति                   | •••   | 6   | •          | ₹   | ८६८            |
| " "                                 | • • • | 6   | <i>११</i>  | Ę   | ८७९            |
| एवमेवैप सम्प्रसादः                  | • • • | 6   | १२         | ş   | ९००            |
| एवमेवोद्गातारमुवाच                  | • • • | 8   | १०         | १०  | १०६            |
| एवमेषा लोकानामासाम्                 | • • • | ሄ   | १७         | 6   | . ጽ <i>ነ</i> ჯ |
| एष उ एव भामनीरेष हि                 | •••   | ४   | १६         | 8   | ३९९            |
| एष उ एव वामनीरेप हि                 | •••   | ሄ   | १५         | ą   | . ३९८          |
| एष तु वा अतिवदति                    | ••    | હ   | १६         | ۱ ۶ | ७५०            |
| एप म आत्मान्तर्हृदये                | •••   | ३   | १४         | ₹   | २८७            |
| एप वै यजमानस्य                      | •••   | २   | २४         | १५  | २१६            |
| एप ह वा उदक्प्रवणः                  | •••   | ४   | १७         | 9   | . ४१५          |
| एप ह वै यज्ञो योऽयम्                | •••   | ४   | <b>१</b> ६ | १   | ४०४            |
| एषां भूतानां पृथिवी रसः             | •••   | 8   | 8          | २   | 9              |
| ओ ३ मदा ३ मो ३ पिवा०                | • • • | १   | १२         | لر  | ११८            |

| मन्त्रत्रतीकानि             | स o   | खं०        | मं ०     | पृ०             |
|-----------------------------|-------|------------|----------|-----------------|
| ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपातीत | ٠٠٠ و | 8          | 8        | પ્ <sub>ર</sub> |
|                             | ٠٠٠ ۶ | १          | ,        | , ·<br>(9       |
| " "<br>औपमन्यव क त्वम्      | ··· ų | १२         | 8        | ५२१             |
| कं ते काममागायानीत्येपः     | ٠ ۶   | . `        | 9        | ۷٥              |
| कतमा कतमकतमत्               | ٠٠ ,  | १          | γ,       | <b>१</b> १      |
| कल्पन्ते हास्मा ऋतवः        | ··· ə | ų<br>ų     | ٠<br>٦   | १४०             |
| कल्पन्ते हास्मै             | . ફે  | ٠<br>٦     | ą        | १३४             |
| का साम्रो गतिरित            | ٠٠٠ و | Č          | γ        | ८५              |
| कुतस्तु खल्ड                | ٠٠٠ Ę | ą          | ٠<br>٦   | ५६४             |
| क तर्हि यजमानस्य            |       | <b>२</b> ४ | <b>ર</b> | २१०             |
| गायत्री वा इदर सर्वम्       | ··· ફ | १२         | १        | <b>२५५</b>      |
| गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते   | ••• હ | <br>₹४     | ૨        | ७६७             |
| चक्षरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः    | ٠٠٠ ۶ | १८         | ų        | <b>३</b> १८     |
| चक्षुरेवर्गात्मा            | ٠٠٠ و | હ          | ۶        | ७४              |
| चक्षुहोंचकाम                | ٠٠ و  | १          | 9        | ४६५             |
| चित्त वाव सङ्कल्पाद्भूयः    | ••• ७ | ų          | 8        | ७१०             |
| जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः      | 8     | 8          | 8        | ३२८             |
| तं चेदेतस्मिन्वयसि          | … ફ   | १६         | ર        | ३०१             |
| "                           | ٠٠٠ ع | १६         | ٧        | ३०२             |
| "                           | ٠٠٠ ۶ | १६         | ξ        | ३०३             |
| तं चेद्ब्रूयुरिस ५३चेदिदम्  | 6     | १          | ٧        | ७८७             |
| तं चेद्ब्रूयुर्यदिदमस्मिन्  | 6     | ş          | २        | ७८३             |
| तं जायोवाच ततः              | ×     | ٥٩         | ર        | ३७७             |
| तं जायोवाच हन्त             | ٠٠٠ ۶ | १०         | ৩        | १०३             |
| तं मद्गुरुपनिपत्याम्युवाद   | k     | 6          | २        | ३७०             |
| तथ हैय स उपनिपत्याम्युवाद   | 8     | હ          | २        | ३६८             |
| त< इ चिरं वसेत्याज्ञा ०     | ٠٠٠ ५ | રૂ         | ও        | ४५५             |
| त ५ इ प्रवाहणः              | ٠٠٠ و | 6          | 6        | ९१              |
| त≺ ह शिलकः                  | ٠٠٠ ۶ | 6          | Ę        | 66              |
| त<हाङ्किरा उद्गीथम्         | ۰۰۰ و | २          | ,<br>१०  | ३५              |
| तप् हाभ्युवाद रैक्वेदम्     | 8     | `<br>?     |          | <b>३</b> ४२     |
| त×्हेतमतिधन्वा              | ٠٠٠ ۶ | `<br>\$    | ą        | ९५              |
| # Zanta at                  | `     | ,          | 7        | , ,             |

| ( | ९ | ) |
|---|---|---|
| • | - | , |

| मन्त्रप्रतीकानि '          |       | <b>३</b> ₹० | ख <b>०</b> | स० | पृष         |
|----------------------------|-------|-------------|------------|----|-------------|
| त≺होवाच किगोत्रः           | • • • | ሄ           | ४          | ४  | ३५८         |
| त<होवाच नैतदब्राह्मणः      | •••   | Y           | 8          | ب  | ३६०         |
| त×होवाच यं वै              | •••   | ξ           | १२         | २  | ६५३         |
| त<होवाच यथा सोम्य          |       | ६           | હ          | 4  | ६१२         |
| त×होवाच यथा सोम्य          | •••   | દ્દ         | ۰ رو       | 3  | ६१ <b>१</b> |
| त इमे सत्याः कामाः         | •••   | 6           | રૂ'        | १  | ८०२         |
| त इह व्याघ्रो वा सि<्हो वा | • • • | ६           | 9          | ३  | ६४१         |
| त एतदेव रूपमभि॰            | •••   | ३           | , ξ        | २  | २३५         |
| " "                        | •••   | ३           | ৩          | २  | २३८         |
| "                          | •••   | ३           | 6          | २  | २४०         |
| "                          | ***   | ₹           | ?          | २  | २४४         |
| "                          | •••   | ३           | १०         | २  | २४६         |
| तत्रोद्गातृनास्तावे        | ••    | १           | १०         | 6  | १०४         |
| तथामुष्मिँ छोके            | •••   | १           | 8          | ४  | ९६          |
| तथेति ह समुपविविद्यः       | •••   | 8           | 6          | २  | ८४          |
| तदुताप्याहुः साम्नैनमुपा०  | • • • | २           | 8          | २  | १२७         |
| तदु ह जानश्रुतिः           | •••   | ४           | १          | ب  | ३३५         |
| "                          | • • • | ४           | २          | १  | <b>३३</b> ९ |
| तदु ह शौनकः कापेयः         | •••   | ጸ           | ą          | ૭  | ३५०         |
| तदेत्चतुष्पाद्रह्म         | •••   | ₹           | १८         | २  | ३१६५        |
| तदेतिनमथुनमोमिति           | •••   | १           | १          | ६  | ه ومر       |
| तदेप रलोकः                 | •••   | ረ           | ६          | ६  | ८३९         |
| तदेप रलोको न परयः          | • • • | ૭           | २६         | २  | ७७५         |
| तदेष इलोको यदा             | •••   | ધ્          | २          | 6  | ४४६         |
| तदेप दलोको यानि            | •••   | २           | २१         | Ę  | १८२         |
| तदैक्षत बहु स्याम्         | •••   | ६           | २          | ३  | ५७१         |
| तडैतःसत्यकामः              | •••   | ५           | २          | ą  | ४३९         |
| तडैतद्घोर आङ्गिरसः         | •••   | ₹           | १७         | ६  | ३०९         |
| तडैतद्ब्रह्मा प्रजापतये    | •••   | ३           | ११         | ሄ  | २५१         |
| "                          | •••   | 6           | १५         | \$ | 989         |
| तडोभये देवासुराः           | •••   | 6           | ૭          | २  | ሪጻ४         |
| तद्य इत्थं विदुः           |       | ų           | १०         | १  | ४७६         |
| 114 K. 113                 |       | •           | -          |    |             |

| मन्त्रप्रतीकानि            |       | अ'० | स्त्र ०    | म० | मृ o                 |
|----------------------------|-------|-----|------------|----|----------------------|
| तद्य इह रमणीयचरणाः         | ••    | ų   | १०         | છ  | برهي                 |
| तद्य एवैतं ब्रह्मलोकम्     | •••   | 6   | ሄ          | ३  | ८१६                  |
| तद्य एवैतावरं च            | •••   | 6   | r,         | 8  | ८२३                  |
| तद्यत्थ्यमममृतम्           | •••   | ₹   | ६          | १  | २३३                  |
| तद्यत्रैनत्सुतः            | •••   | 6   | ६          | 3  | ८३३                  |
| ,, ,,                      | •••   | 6   | <b>१</b> १ | ?  | <b>ে</b> ৩' <b>১</b> |
| तद्यथा महापथ आततः          | • • • | 6   | ६          | ঽ  | ८३२                  |
| तद्यथा लवणेन               | •••   | ४   | १७         | ৩  | ४१४                  |
| तद्यथेषीकातूलमञ्जो         | •••   | ५   | २४         | ঽ  | ५४६                  |
| तद्यथेह कर्मजितो लोकः      | •••   | ረ   | १          | ६  | ७९५                  |
| तद्यवृक्तो रिष्येद्धः      | •••   | ४   | १७         | ४  | ४११                  |
| तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत् | •••   | Ų   | १९         | 8  | ५३९                  |
| तद्यद्रजत<्सेय पृथिवी      | •••   | ३   | १९         | २  | ३२३                  |
| तद्वा एतदनुजाक्षरं यद्धि   | •••   | १   | १          | 6  | १७                   |
| तद्वयभरत्तदादित्यम्        | •••   | ३   | ۶          | X  | २२३                  |
| <b>,,</b> ,,               | • • • | ३   | ર          | ३  | २२६                  |
| <b>,,</b>                  | •••   | ३   | 3          | ą  | २२७                  |
| <b>,,</b>                  | •     | 3   | ४          | ą  | २२८                  |
| "                          | •••   | ३   | ų          | ३  | २३०                  |
| तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम     | •••   | 8   | ६          | र् | ३६५                  |
| तमु ह परः प्रत्युवाच       | •••   | ४   | ۶          | ३  | ३३२                  |
| तमु इ परः प्रत्युवाचाह     | •••   | ४   | <b>२</b>   | ३  | ३४०                  |
| तथोरन्यतरां मनसा           | •••   | 8   | १६         | २  | ४०६                  |
| तस्मा आदित्याश्च           | •••   | २   | २४         | १६ | २१७                  |
| तस्मा उ इददुस्ते           | •••   | ४   | ३          | C  | ३५२                  |
| तस्मादग्यद्येहाददान •      | •••   | 6   | 6          | ų  | ८६१                  |
| तस्मादाहुः सोष्यति         | • • • | ३   | १७         | ų  | ३०८                  |
| तस्मादु हैवंविद्यद्यपि     | •••   | ų   | २४         | ४  | ५४७                  |
| तस्माद्वा एत×्सेतुम्       | • • • | 4   | ४          | २  | ८१५                  |
| तस्मिनिमानि सर्वाणि        | •••   | २   | ς,         | २  | १५०                  |
| तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ      | •••   | ų   | 8          | २  | ४६०                  |
| "                          | •••   | ų   | ų          | २  | ४६४                  |

| मन्त्रप्रतोकानि             |       | अ०         | स्व ०      | <b>#</b> 0 | पृ•         |
|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| तिसन्नेतिसन्नगौ             | •••   | Ų          | દ          | ą          | ४६६         |
| 33 33                       | • • • | ų          | ও          | २          | ४६७         |
| "                           | •••   | ų          | 6          | २          | ४७०         |
| तस्मिन्यावत्संपातम्         | .:.   | ų          | १०         | o,         | 80,0        |
| तस्मै श्वा श्वेतः           | • • • | १          | . ১২       | ર્         | ११६ °       |
| तस्य क मूल ९ स्याद्         | •••   | ६          | 6          | ४          | ६२७         |
| "                           | •••   | ६          | 6          | ६          | ६३२         |
| तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम   | •••   | Ę          | ٠          | २          | २९४         |
| तस्य यथा कप्यासम्           | •••   | 8          | ६          | ৩          | ७०          |
| तस्य यथाभिनइनम्             | • • • | ६          | १४         | २          | ६६२         |
| तस्य ये पाञ्चो रश्मयः       | • • • | ₹          | १          | २          | २२०         |
| तस्यक्रचे साम च गेण्णौ      | •••   | १          | ६          | 6          | ७२          |
| तस्य इ वा एतस्य             | •••   | ३          | १३         | 8          | २६५         |
| तस्य ह वा एतस्यात्मनः       | • • • | ų          | १८         | २          | <b>५</b> ३७ |
| तस्य इ वा एतस्यैवम्         | •••   | ૭          | २६         | ?          | ४७७         |
| तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्    | ***   | 8          | ₹          | ų          | ३४२         |
| तस्यैषा दृष्टिर्यत्रैतत्    | •••   | <b>ર</b> ' | १३         | 6          | २७६         |
| त्रयी विद्या हिङ्कारस्त्रयः | •••   | २          | २१         | १          | १८०         |
| त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञः     | •••   | २          | २३         | 8          | १९०         |
| त्रयो होद्रीथे              | •••   | ફ          | 6          | 8          | ८२          |
| ता आप ऐक्षन्त               | •••   | ६          | २          | 8          | ६७५         |
| तानि वा एतानि यजू 🤻 घ्येतम् | •••   | ३          | २          | २          | २२५         |
| तानि वा एतानि सामानि        | •••   | ३          | ३          | २          | २२७•        |
| तानि ह वा एतानि             | •••   | ૭          | ٧          | २          | ७०५         |
| "                           | •••   | ૭          | ų          | २          | ७११         |
| <b>33 37</b>                | •••   | 6          | ३          | ų          | ८१०         |
| तानु तत्र मृत्युर्यथा       | •••   | १          | ٧          | ą          | ५५          |
| तान्यभ्यतपत्तेभ्यः          | •••   | २          | २३         | ३          | २०७         |
| तान्होवाच प्रातर्वः         | •••   | ų          | ११         | ૭          | ५१९         |
| तान्होवाचाश्वपतिर्वे        | •••   | ų          | <b>१</b> १ | ४          | <b>પ</b>    |
| तान्होवाचेहैव               | •••   | १          | १२         | ą          | ११६         |
| तान्होवाचैते वै खछ          | •••   | ५          | १८         | १          | ५३५         |

| मन्त्रप्रतीका <b>नि</b>      | अ०             | ख०             | मं ०     | पृ ०        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| तावानस्य महिमा               | ••• ą          | १२             | E.       |             |
| तासं त्रिवृत त्रिवृतमेकैकान् | ··· Ę          | ₹              | 3        | <b>२६</b> ० |
| ",                           | ٠٠ ६           | ۲<br>ء         |          | ५८६         |
| तेजसः मोम्याश्यमानस्य        | ··· Ę          | Ę              | 8        | 466         |
| तेजो वावाद्वयो भूयः          | ··· 9          | ક્ક            | 8        | ६०६         |
| तेजोऽगितं त्रेधा विधीयते     | ··· Ę          | Ų              |          | ७३१         |
| नेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः        | ٠٠٠ ن          |                | ş,       | ६०१         |
| तेन त<्र बकः                 | ٠٠٠ ۶          | ११<br>२        | <b>પ</b> | ५१६         |
| तेन त ८ ह बृहस्पतिः          | 8              | •              | १३       | ३८          |
| तेन त<्रहायास्य              | ٠٠٠ ۶          | ۶<br>-         | 8 8      | ३७          |
| तेनेयं त्रयी विद्या          | \$             | <b>ર</b>       | १२       | ३७          |
| तेनोभौ कुरुतो यश्चैतत्       |                | 8              | 9        | १८          |
| ते यथा तत्र न विवेकम्        |                | 8              | १०       | २०          |
| ते वा एते गुह्याः            | ··· ६          | 9              | २        | ६४०         |
| ते वा एतेऽथवीिङ्गरसः         | ··· ş          | ب              | ঽ        | २३०         |
| ते वा एते पञ्च               | ⋯ ३            | 8              | २        | २२८         |
| ते वा एते रसाना<्रसाः        | ··· ą          | <b>१</b> ३     | ६        | २७२         |
| तेषां खल्वेषां भूतानाम्      | ··· ३          | <i>ب</i><br>-  | ሄ        | २३१         |
| ते ह प्राणाः प्रजापतिम्      | ··· ફ<br>••• ધ | ₹              | ?        | 460         |
| ते ह नासिक्यम                | 8              | 8              | 9        | ४२३         |
| ते ह यथैवेह                  | \$             | २<br>१२        | २<br>४   | २६          |
| ते ह सम्पादयाञ्चकुरुद्दालकः  | ٠٠٠ نو         | ११             | ە<br>ع   | ११७         |
| ते होचुरुपकोसलैषा            | ,              | ۶x             | <b>१</b> | ५१४         |
| त होचुर्येन हैवार्थेन        | ٠٠٠ ق          | ११             | ς<br>Ę   | ३९२         |
| तौ वा एतौ ह्रौ               | 8              | * ` ` <b>`</b> |          | ५१८         |
| तौ ह द्वात्रि रशतं वर्षाणि   |                | ५<br>७         | ን<br>ጸ   | ३४८         |
| तौ ह प्रजापतिरुवाच           | ¿              |                | <b>ર</b> | ८४६         |
| <b>39</b> 39                 | ?              | 6              | 8        | ८४७         |
| तौ हान्बीक्ष्य प्रजापतिः     | ¿              | ۷              | <b>ર</b> | ८५४         |
| तौ होचतुर्यथैवेद ०           | ?              | 2              | 8        | ८५९         |
| दध्नः सोम्य मध्यमानस्य       | د.<br>د و      | ۷ -            | ą.       | ८५७         |
| दुग्धेऽस्मै वाग्दोहम्        | •              | Ę              | <b>१</b> | ६०५         |
| •                            | 8              | १३             | 8        | १२३         |
| "                            | ٠٠٠ ۶          | 6              | ३        | १४८         |

| मन्त्र गतीकानि              |       | अ० | खं•  | मं० | ã٥                 |
|-----------------------------|-------|----|------|-----|--------------------|
| देवा वै मृत्ये विभयनः       | •••   | १  | ४    | २   | 68                 |
| देवासुरा ह वै यत्र          | •••   | १  | ર    | १   | २३                 |
| द्यारेवर्गादित्य.           | • • • | १  | ६    | ३   | ६७                 |
| द्योरेवोदन्तरिक्षं गीः      | •••   | १  | ३    | ૭   | ४८                 |
| ध्यानं वाव चित्ताद्भयः      | •••   | ૭  | • દ્ | १   | ७१४                |
| नक्षत्राग्रेवर्क्चन्द्रमाः  | •••   | १  | ६    | ٧   | ६७                 |
| न वधेनास्य हन्यते           | •••   | 6  | १०   | २   | ८७१                |
| " "                         | •••   | 6  | . १० | ४   | ८७२                |
| न ये तत्र न निम्छोच         |       | ३  | ११   | २   | २४९                |
| न वै नूनं भगवन्तस्ते        | • • • | ξ  | 8    | ૭   | ५५६                |
| न वै वाचो न चक्ष्र्रिष      | •••   | ų  | 8    | १५  | ४३९                |
| न स्विदेतेऽग्युच्छिष्टा इति | •••   | १  | १०   | X   | १००                |
| न ह वा असा उदेति            | •••   | ₹  | ११   | ३   | २५०                |
| न हाप्सु प्रैत्यासुमान्     | • • • | २  | ४    | २   | १३८                |
| नान्यस्मे कस्मैचन           | •••   | ą  | ११   | ६   | २५२                |
| नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः    | •••   | O  | 8    | 8   | ६९४                |
| नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति    | •••   | 6  | 9    | २   | ८६५                |
| निधनमिति त्र्यक्षरम्        | • • • | ર  | १०   | ४   | १६०                |
| नैवैतेन सुर्राभ न           | • • • | 8  | २    | 9   | ३४                 |
| न्यग्रोधफलमत आहरेतीदम्      | • • • | દ્ | १२   | १   | ६५२                |
| पञ्च मा राजन्यबन्धः         | • • • | ų  | ३    | ५   | ४५२                |
| परोवरीयो हास्य भवति         | •••   | ₹  | ৬    | २   | १४४                |
| पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः     | • • • | ५  | ų    | १   | ४६ 🕉               |
| पशुषु पञ्चविधम्             | • • • | २  | ६    | 8   | <i>१४</i> <b>१</b> |
| पुरा तृतीयसवनस्योपा०        | • • • | ર  | २४   | ११  | २१५                |
| पुरा प्रातरनुवाकस्योपा०     | • • • | २  | २४   | ₹   | २११                |
| पुरा माध्यन्दिनस्य          | •••   | २  | २४   | ૭   | २१४                |
| पुरुप×्सोम्योत              | • • • | ६  | १६   | १   | ६७४                |
| पुरुष ५ सोम्योतोपतापिनम्    | •••   | ६  | १५   | 8   | ६७०                |
| पुरुषो वाव गौतमाग्निः       | •••   | ų  | હ    | 8   | ४६७                |
| पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य       | •••   | ą  | १६   | 8   | २९ <b>९</b>        |
| पृथिवी वाव गौतमाग्निः       | •••   | ધ્ | ६    | १   | ४६७                |
| 1.0 _2                      |       |    |      |     |                    |

| मन्त्रप्रतीकानि               |       | अ o | खं॰        | मं ० | <b>व</b> ० |
|-------------------------------|-------|-----|------------|------|------------|
| पृथिवी हिङ्कारोऽन्तरिक्षम्    | • • • | २   | १७         | १    | १७४        |
| प्रजापतिलींकान+यतपत्          | •••   | २   | २३         | १    | २७६        |
| "                             | •••   | ٧   | وانج       | १    | 82         |
| प्रवृत्तोऽश्वतरीरथः           | • • • | ų   | १३         | २    | ५७६        |
| प्रस्तोतर्या देवता            | • • • | 8   | १०         | 9    | १०४        |
| प्राचीनशाल औपमन्यवः           | •••   | ų   | <b>१</b> १ | १    | ५१२        |
| प्राण इति होवाच               | •••   | १   | 88         | ų    | १०९        |
| प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः     | • • • | ३   | १८         | ሄ    | ३१८        |
| प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति | •••   | ų   | १९         | २    | ५४०        |
| प्राणेषु पञ्चविध परे वरीयः 🖰  | •••   | २   | ও          | १    | १४३        |
| प्राणी वा आशायाः              | •••   | ૭   | १५         | 8    | ७४३        |
| प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि     | •••   | ૭   | १५         | X    | ७४८        |
| प्राप हाचार्यकुलम्            | •••   | ४   | 9          | ?    | ३७३        |
| बलं वाव विज्ञानाद्भूयः        | •     | ૭   | 6          | १    | ७२१        |
| ब्रह्मणः सोम्य ते पादम्       | •••   | 8   | ६          | ₹    | ३३६        |
| o, ,,                         | •••   | ४   | ৩          | ३    | ३६८        |
| "                             | •••   | ሄ   | 6          | ३    | ३७१        |
| ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति  | • • • | ४   | ب          | २    | ३६३        |
| ब्रह्मवादिनी वदन्ति           | • • • | २   | २४         | १    | २०९        |
| ब्रह्मविदिव वै सोम्य          | •••   | ४   | 9          | २    | ३७३        |
| भगव इति ह प्रतिशुश्राव        | •••   | ४   | १४         | २    | ३९३        |
| भगवा ५ स्त्वेव मे             | •••   | 8   | ११         | ₹    | १०८        |
| भवन्ति हास्य पशवः             | •••   | २   | ६          | २    | १४२        |
| मघवन्मत्र्ये वा इदम्          | •••   | 6   | १२         | १    | ८८२        |
| मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या      | •••   | 8   | १०         | १    | ९८         |
| मद्गुष्टे पादं वक्तेति        | ••    | ४   | 6          | 8    | ३७०        |
| मनो ब्रह्मेन्युपासीत          | •••   | ३   | १८         | \$   | ३१४        |
| मनोमयः प्राणशरीरः             | •••   | ३   | १४         | २    | २८२        |
| मनो वाव वाचो भूयः             | •••   | ૭   | ₹          | १    | 900        |
| मनो हिङ्कारो वाक्             | •••   | ₹   | ११         | १    | १६३        |
| मनो होचकाम                    | •••   | ų   | 8          | ११   | ४२६        |
| मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्      | •••   | ४   | १७         | १०   | ४१६        |
| •                             |       |     |            |      |            |

| मन्त्रप्रतीका <b>नि</b>     | •     | अ० | ख ०  | मं॰ | पृक  |
|-----------------------------|-------|----|------|-----|------|
| मासेभ्यः पितृलोकम्          | •••   | ų  | १०   | ሄ   | ४८७  |
| म्पसेम्यः संवत्सरम्         |       | ų  | १०   | २   | ४७६  |
| यमन्तमभिकामः                | . •   | 6  | २    | १०  | 600  |
| <sup>२</sup> आत्मापहतपाप्मा | •••   | 6  | હ    | 8   | ८४२  |
| य एते ब्रह्मलोके            | •••   | C  | · १२ | ६   | ९११` |
| य एष खप्ने महीयमानः         | • •   | 6  | १०   | 8   | ८७०  |
| य एषोऽक्षिणि पुरुपः         | •••   | ४  | १५   | \$  | ३९६  |
| यचन्द्रमसो रोहित ५ रूपम्    | •••   | ६  | ٠ ٧  | ş   | ५९१  |
| यत्र नान्यत्पश्यति          | • • • | ૭  | २४   | 8   | ७६२  |
| यथा कृतायविजितायाधरेयाः     |       | ४  | ۶    | ሄ   | ३३३  |
| ,, ,,                       | •••   | ४  | 8    | ६   | ३३५  |
| यथा विलीनमेवाङ्ग            | • • • | ६  | १३   | २   | ६५७  |
| यथा सोम्य पुरुषम्           | •••   | ६  | १४   | १   | ६६१  |
| यथा सोम्य मधु मधुकृतः       | •••   | ६  | 9    | १   | ६३९  |
| यथा सोम्यैकेन               | •••   | ६  | ۶    | ४   | ५५३  |
| यथा सोम्यैकेन नख०           | •••   | ६  | १    | ६   | ५५५  |
| यथा सोम्यैकेन लोह०          | •••   | ६  | १    | بر  | ५५६  |
| यथेह क्षुधिता बाला मातरम्   | •••   | ५  | २४   | ىر  | ५४८  |
| यदग्ने रोहित ४ रूपम्        | •••   | ६  | ४    | 8   | ५८९  |
| यदादित्यस्य रोहितम्         | •••   | ६  | ४    | २   | ५९१  |
| यदाप उच्छुष्यन्ति           | •••   | ४  | ३    | २   | ३४६  |
| यदा वा ऋचमा नोति            | •••   | १  | ४    | ጸ   | ५६   |
| यदा वै करोत्यथ              | •••   | ૭  | २१   | 8   | ७५८  |
| यदा वै निस्तिष्ठत्यथ        | •••   | ૭  | २०   | \$  | ७५७  |
| यदा वै मनुतेऽथ              | •••   | ૭  | १८   | 8   | ७५५  |
| यदा वै विजानात्यथ           | •••   | ૭  | १७   | 8   | ७५२  |
| यदा वै श्रद्दधात्यथ         | •••   | ૭  | १९   | १   | ७५६  |
| यदा वे सुख लभतेऽथ           | •••   | ૭  | २२   | १   | ७५९  |
| यदुदिति स उद्गीथः           | •••   | २  | 6    | २   | १४७  |
| यदु रोहितमिवामृदिति         | • • • | ६  | ४    | ६   | ५९७  |
| यद्विज्ञातमिवाभूत्          | • • • | ६  | ४    | ૭   | ६९७  |
| यद्विद्युतो रोहित<रूपम्     | •••   | હ્ | ጻ    | ४   | ५९२  |
| •                           |       |    |      |     |      |

| मन्त्र प्रनीकानि            |                | ्र अ०         | स <sub>•</sub> | म ०           | <b>ए</b> ७  |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|                             | ·              | ••• <u>\$</u> | १२             | 8             | २५८         |
| यद्वे तत्पुरुपे शरीरि       | нсн            | ···           | १२             | ७             | <b>२६१</b>  |
| यदै नद्रहोतीदम्             |                | ···           | २१             | ४             | १८२ ँ       |
| यस्तद्वेद स वेद             |                | .∴ <b>ર</b> ે | રૂ             | ٥,            | ५०          |
| यस्यामृचि तामृचम            |                | ٠٠٠ و         | ३              | १०            | ५१          |
| या दिशमभिष्टोष्य            | 4              | ··• 8         | ર્             | ४             | ४५          |
| या वाक्सक्तरमात्            | <b></b>        | ٠٠٠ د         | १              | ३             | ७८५         |
| यावान्वा अयमाकाः            |                | ··· ą         | १२             | २             | <b>२५</b> ६ |
| या वै सा गायत्रीय           |                | •••           | <b>१</b> २     | ş             | २५७         |
| या वे सा पृथिवीय            | <del>t</del> t | ٠٠٠ و         | ą              | १०            | ५१          |
| येनच्छन्दसा                 |                | ··· Ę         | <b>१</b>       | 3             | ५५३         |
| येनाश्रुत<श्रुतम्           |                | 6             | २३             | १             | ७इ१         |
| ये। वै भूमा तत्सुख          |                | ٠٠٠ نو        | ۷              | ર             | ४६९         |
| योपा वाव गौतमा              |                | ٠٠٠ و         | १              | ų             | ४२१         |
| यो ह वा आयतन                |                | ٠٠٠ بر        | 8              | 8             | ४१९         |
| यो ह वै ज्येष्टं च          |                | ٠٠٠ ي         | 8              | રૂ            | ४२०         |
| यो ह वै प्रतिष्ठा वे        |                | ٠٠٠ نو        | ۶              | ą             | ४२०         |
| यो ह वै वसिष्टं             |                | ··· ų         | ٠<br>۶         | 8             | ४२१         |
| यो ह वै सम्पदं वे           |                | 8             | ર              | ર             | ३३९         |
| रैक्वेमानि पट्शत            | <b>ा</b> न     | ٠٠٠ ۾         | <b>१</b> ३     | 8             | ६५६         |
| लवणमेत दुदके <sup>5</sup> व |                | ···           | • `<br>२४      | 8             | २१२         |
| <b>लो</b> ३कद्वारमपावा      | 'रणृ           | ···           | <b>₹</b> ४     | ۷             | <b>२१४</b>  |
| "                           | "              | ٠٠٠ ٦         | <b>२</b> ४     | १२            | <b>२१</b> ६ |
| <b>,</b> ,                  | "              | ٠٠٠ ۶         | <b>,</b> , ,   | १             | १३०         |
| लोकेषु पञ्चविधः             |                | ···           | १९             | १             | १७६         |
| लोम हिङ्कारस्व              | क्प्रस्तावः    | ···           | <i></i><br>१६  | ę             | १७२         |
| वसन्तो हिङ्कारः             |                | ٠٠٠ بر        | • ``<br>?      | ų             | ४४२         |
| वसिष्ठाय स्वाहे             |                | ··· ₹         | १८             | ÷<br>₹        | ३१६         |
| वागेव ब्रह्मणश्चर           |                | ٠٠٠ و         | ٠.<br>۶        | ų             | १३          |
| वागेवक् प्राणः              |                | -             | <b>`</b><br>२  | <b>,</b><br>8 | ६९७         |
| वाग्वाव नाम्नो              |                | ••• 6         |                |               | ्.<br>३४५   |
| वायुर्वाव संवर्गी           | यदा            | 8             | ३              | <b>१</b>      | ७१८         |
| विज्ञानं वाव ध्य            |                | ••• 0         | ૭              | १             | ७६८         |

| मन्त्रप्रतीकानि                 | • | ্ ভা•্                  | . ; | खं • | •<br>मं० | पृ o        |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----|------|----------|-------------|
| विनर्दि साम्नो वृणे             |   | ··· ə                   | ,   | २२   | १        | १८४         |
| वृष्टौ पञ्चविधम्                |   | ···                     |     | ₹    | १        | १३५         |
| वेत्थ यथासौ लोको न              |   | · · · · · · · · · · · · | Å   | Ę    | રૂ       | ४५०         |
| वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः           |   | ٠ بر                    |     | ₹    | २        | ४४९         |
| च्याने तृप्यति श्रेश्तं तृप्यति |   | ٠٠٠ بر                  | •   | २०   | २        | ५४१ •       |
| रयामाच्छबलं प्रपद्ये            |   | ८                       |     | १३   | 8        | ९१३         |
| श्रुत ५ होव मे भगवदृहरोभ्यः     |   | 8                       |     | 9    | ३        | ३७४         |
| श्रोत्र ४ हो चक्राम             |   | ۰۰۰ نو                  |     | १    | १०       | ४२५         |
| श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः     |   | ••• ३                   | •   | १८   | દ્       | ३१८         |
| श्रोत्रमेवड्य नः                |   | ٠٠٠ ۶                   |     | ૭    | ą        | ७५          |
| <b>इवेतकेतु</b> ह्यिणेयः        |   | ٠٠٠ ي                   |     | ३    | १        | <b>አ</b> ጻረ |
| ,, ,,                           |   | ۰۰۰ ξ                   |     | १    | १        | ५५०         |
| पोडशकलः सोम्य                   |   | ••• ξ                   |     | હ    | 8        | ६०९         |
| सङ्कल्पो वाव मनसः               |   | ى                       |     | ४    | १        | ७०३         |
| स एता त्रयो विद्याम्            |   | ۰۰۰ ४                   |     | १७   | રૂ       | ४११         |
| स एतास्तिस्रो देवताः            |   | 8                       |     | १७   | २        | ४११         |
| स एवाधस्तात्स उपरि॰             |   | ••• ७                   |     | २५   | 8        | ७६९         |
| स एप परोवरीयानुद्रीथः           |   | ٠٠٠ ۶                   |     | ९    | २        | ९४          |
| स एप ये चैतस्मात्               |   | ••• 3                   |     | ૭    | ६        | ७९          |
| स एप रसाना ५ रसतमः              |   | ···                     |     | \$   | ą        | १०          |
| स जातो यावदायुपम्               |   | ٠٠٠ بر                  |     | 9    | २        | <i>አ୦</i> ୪ |
| सत्यकामो ह जाबालः               |   | 8                       |     | ४    | १        | ३५६         |
| सदेव सोम्येदमग्रे               |   | ξ                       |     | २    | १        | ५५८         |
| स ब्रूयान्नास्य जरयैतत्         |   | ٠ د                     |     | १    | ų        | ७८ँ९        |
| समस्तस्य खलु                    |   | ••• २                   |     | १    | १        | १२५         |
| समान उ एवायं चासौ               |   | 8                       |     | ३    | २        | ४२          |
| समाने तृप्यति मनस्तृप्यति       |   | ۰۰۰ پ                   |     | २२   | २        | ५४३         |
| स य आकाश ब्रह्मेत्युपास्ते      |   | ٠٠٠ و                   |     | १२   | २        | ७३६         |
| स य आशां ब्रह्मेत्युपास्ते      |   | ••• ७                   |     | १४   | २        | ७४१         |
| स य इदमविद्वानिमहोत्रम्         |   | ۰۰۰ ५                   |     | २४   | १        | ५४५         |
| स य एतदेव विद्वानक्षरम्         |   | 8                       |     | 8    | . હ્     | فبرن        |
| स य एतदेवं विद्वान्             |   | ··· २                   |     | १    | ٧        | १२८         |
| त्त प एतप्य प्रकार              |   | `                       |     | •    |          |             |

| मन्त्रप्रतीकानि                 | , <b>%%</b> | खं०        | र्म ० | ã o |
|---------------------------------|-------------|------------|-------|-----|
| स य एतदेवममृतं वेद              | ··· ∌       | ६          | 3     | २३५ |
| "                               | ··· ą       | ૭          | ą     | २३८ |
| "                               | ••• ३       | 6          | ₹     | २४० |
| •s; ;;                          | ·•• ₹       | \$         | ३     | २४४ |
| <b>&gt;&gt;</b>                 | ••• ३       | १०         | ₹     | २४६ |
| स य एतमेव विद्वा<श्चतुष्कलम्    | k           | Ų          | ₹     | ३६४ |
| "                               | k           | ६          | X     | ३६७ |
| "                               | k           | ৩          | ጻ     | ३६९ |
| "                               | s           | 6          | ሄ     | ३७१ |
| स य एतमेवं विद्वानादित्यम्      | ··· \$      | १९         | ४     | ३२६ |
| स य एतमेवं विद्वानुपास्ते       | k           | ११         | २     | ३८६ |
| "                               | 8           | १२         | २     | ३८८ |
| "                               | 8           | <b>१</b> ३ | २     | ३९० |
| स य एवमेतःसाम                   | ••• २       | २१         | २     | १८१ |
| स य एवमेतद्बृहदादित्ये          | ••• २       | १४         | २     | १६९ |
| स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु   | ••• २       | १९         | २     | १७६ |
| स य एवमेतद्रथन्तरमग्रौ          | ··· ₹       | १२         | २     | १६६ |
| स य एवमेतद्रायत्रम्             | ··· ₹       | ११         | २     | १६४ |
| स य एवमेतद्राजन देवतामु         | ٠٠٠ ۶       | २०         | २     | १७८ |
| स य एवमेतद्वामदेव्यम्           | २           | १३         | २     | १६७ |
| स य एवमेतद्दैराजमृतुषु          | ••• २       | १६         | २     | १७२ |
| स य एवमेतद्वैरूपम्              | ٠٠٠ ۶       | १५         | २     | १७१ |
| सूय एवमेताः शक्कर्यो लोकेषु     | ••• २       | १७         | २     | १७४ |
| स य एवमेता रेवत्यः              | ٠٠٠ ۶       | १८         | २     | १७५ |
| स य एषोऽणिमैतदात्म्यम्          | ٠٠٠ ۾       | 6          | ૭     | ६३७ |
| "                               | ٠٠٠ ۾       | 9          | ४     | ६४२ |
| "                               | ٠٠٠ ۾       | १०         | ३     | ६४५ |
| "                               | ٠٠٠ قر      | १२         | ३     | ६५५ |
| "                               | ••• ६       | १३         | ą     | ६६० |
| "                               | ۰۰۰ ξ       | १४         | ३     | ६६९ |
| <b>,,</b>                       | ••• ६       | १५         | રૂ    | ६७२ |
| स यः सङ्कर्षं ब्रह्मेत्युपास्ते | ••• ७       | ४          | ३     | ७०८ |

| मन्त्रप्रतीकानि '                          | , | ,     | अ० ्           | ख   | Į o             | •<br>म∘  |   | <u>.</u><br>पृ० |
|--------------------------------------------|---|-------|----------------|-----|-----------------|----------|---|-----------------|
| स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते               |   | •••   | હ              | ۶   | <b>3</b>        | ર        |   | ७३९             |
| स यथा तत्र                                 |   | •••   | Ę              |     | `<br>ξ          | ą        |   | ६७७             |
|                                            |   |       | Ę              | ,   | 2               | `<br>?   |   | ६२२             |
| स यथा शकुनिः सूत्रेण<br>स यथोभयपाद्वजत्रथः |   |       | 8              | ۶   | ડ<br>દ્         | ų        |   | 886             |
| स यदवोचं प्राणम्                           |   |       | ą              |     | ٤               | 8        |   | २९६ .           |
| स यदशिशिपति                                |   |       | 3              |     | · `             | १        |   | ३०६             |
| स यदि पितरं वा मातरम्                      |   |       | 9              |     | ų               | ع        |   | ७४६             |
| स यदि पितृह्येककामः                        |   |       | ۷              | `   | २               | <b>?</b> |   | ७९७             |
| स यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः                 |   |       | Y              | . , | ૭               | ų        |   | ४१२             |
|                                            |   |       | ૭              | `   | ų               | <b>`</b> |   | ७१२             |
| स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते              |   |       | ૭              | 5   | \<br>{ <b>?</b> | ٠<br>٦   |   | ७३३             |
| स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते                |   |       | ą              |     | 0               | 8        |   | <b>२४७</b>      |
| स यावदादित्य उत्तरतः                       |   |       | <b>२</b><br>३  | `   | દ્              | ×        |   | २३६             |
| स यावदादित्यः                              |   |       | र<br>३         |     | ९               | °<br>Y   |   | २४५             |
| स यावदादित्यः पश्चात्                      |   |       | र<br>३         |     | ر<br>و          | °<br>Y   |   | २३९             |
| स यावदादित्यः पुरस्तात्                    |   |       |                |     | ر<br>د          | *<br>*   |   | २४०             |
| स यावदादित्यो दक्षिणतः                     |   | ,     | રૂ<br>હ        |     | ر<br>و          | °<br>ą   |   | ७१७             |
| स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते              |   |       | ૭              |     | ५<br>१          | ų<br>ų   |   | ६९५             |
| स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते                 |   | •••   |                |     | ç               | ~        | ર | ७२७             |
| स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते                |   |       | 9              |     | 60              | २        | 7 | ७२९             |
| स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्ते                  |   |       | <u>و</u><br>د. | •   |                 | ٠<br>٦   |   | ७२३             |
| स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते                 |   | • • • | 9              |     | ८<br>३          | ۲<br>۶   |   | ७०२             |
| स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते                 |   |       | 9              |     | ર<br>૨          | ٠<br>٦   |   | ६९ <u>९</u>     |
| स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते                |   |       | 9              |     |                 | ٠<br>٦   |   | ७१९             |
| स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते            |   |       | 9              |     | ७<br>१४         | ۲<br>۶   |   | २७९             |
| सर्वे खल्विदं ब्रह्म<br>सर्वेकमी सर्वेकामः |   | •••   | nv<br>nv       |     | ९४<br>१४        | 8        |   | २८८             |
|                                            |   |       |                |     |                 |          |   |                 |
| सर्वास्वप्सु पञ्चविधम्                     |   | •••   | २              |     | 8               | <b>१</b> |   | १३७             |
| सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः               |   | •••   | ₹              |     | २२              | ३        |   | १८६             |
| सर्वे स्वरा घोषवन्तः                       |   | •••   | २              |     | २२              | ų        |   | १८८             |
| स वा एष आत्मा हृदि                         |   | •••   | 6              |     | ą               | ३        |   | ८०५             |
| स समित्पाणिः पुनरेयाय                      |   | • • • | ' '            |     | १०              | ३        |   | ८७१             |
| "                                          |   | •••   | ٠              |     | ११              | २        |   | ८७९             |

| -<br>मन्त्रप्रते कानि       | , <b>લ</b> ° | खं॰      | में 0    | વૃ         |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|------------|
|                             | ··· ×        | १        | ૭        | ३३७        |
| स इ क्षत्तान्विष्य          | ٠٠٠ ۶        | १०       | ų        | १०२        |
| स ह स्वादित्वातिशेपानि      | ٠٠٠ نر       | ,<br>ą   | દ્       | ४५३        |
| स ह गौतमो राजः              | ···          | <b>,</b> | ર        | ५५१        |
| स है द्वादशवर्प उपेत्य      | ۰۰۰ Ę        | ,<br>9   | ·<br>२   | ६१०        |
| 'स ह पञ्चदशाहानि '          | ···          | १०       | Ę        | १०२        |
| स ह प्रातः सजिहानः          | <del>-</del> | १०       | <b>ર</b> | ३७८        |
| स ह व्याधिनानशितुम्         | ··· 8        | •        | ٦<br>Ę   | ८५         |
| स ह शिलकः •                 | ٠٠٠ ۶        | ८<br>११  | ą<br>ą   | ५१५        |
| स ह सम्पादयाञ्चकार          | ٠٠٠ نر       |          | ۲<br>٦   | ३५८        |
| स ह हारिद्रुमतं गौतमम्      | Y            | 8        |          | ६१२        |
| स हाशाथ हैनमुपससाद          | ٠٠٠ ۾        | 9        | 8        | ९९         |
| स हेभ्य कुल्मापान्लादन्तम्  | ٠٠٠ ۶        | १०       | <b>ર</b> | ४३४<br>′`  |
| स होवाच किं मेऽन्नम्        | ۰۰۰ لر       | <b>ર</b> | <b>१</b> | ४२६<br>४३६ |
| स होवाच कि मे वासः          | ٠٠٠ ५        | २        | <b>ર</b> |            |
| स होवाच भगवन्तं वा          | ··· 8        | ११       | <b>ર</b> | १०७        |
| स होवाच महात्मनः            | ··· 8        | 3        | <b>ξ</b> | ३४९        |
| स होवाच विजानाम्यहम्        | 8            | १०       | ,, فر    | ३८०        |
| सा ह वागुचकाम               | ٠٠٠ بر       | 8        | 2        | ४२४        |
| सा हैनमुवाच नाहम्           | &            | ጸ        | २        | ३५७        |
| सेयं देवतैक्षत              | ۰۰۰ ۶        | ą        | २        | ५८२        |
| सैपा चतुष्पदा षड्विधा       | ••• ३        | १२       | ધ્       | <b>२५९</b> |
| सोऽधस्ताच्छकटस्य            | 8            | १        | 6        | ३३७        |
| स्रोऽहं भगवो मन्त्रविदेवासि | ••• ७        | १        | ₹        | ६९०        |
| स्तेनो हिरण्यस्य सुराम्     | ٠٠٠ بر       | १०       | 9        | ५१०        |
| सारो वावाकाशाद्भूयः         | ••• ७        | १३       | १        | ७३७        |
| ह्र सस्ते पाद वक्तेति       | 8            | e        | ۶ ,      | ३६८        |
| इन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति   | ••• १        | 4        | : ৬      | ९०         |

